# PARÁSARA-MÁDHAVA

(Text, Commentary with English Introduction)

Vol. III VYAVAHĀRAKĀŅŅA



Dr. N. P. UNNI





# PARĀŚARA-SMŖTI

पराशर-स्मृतिः

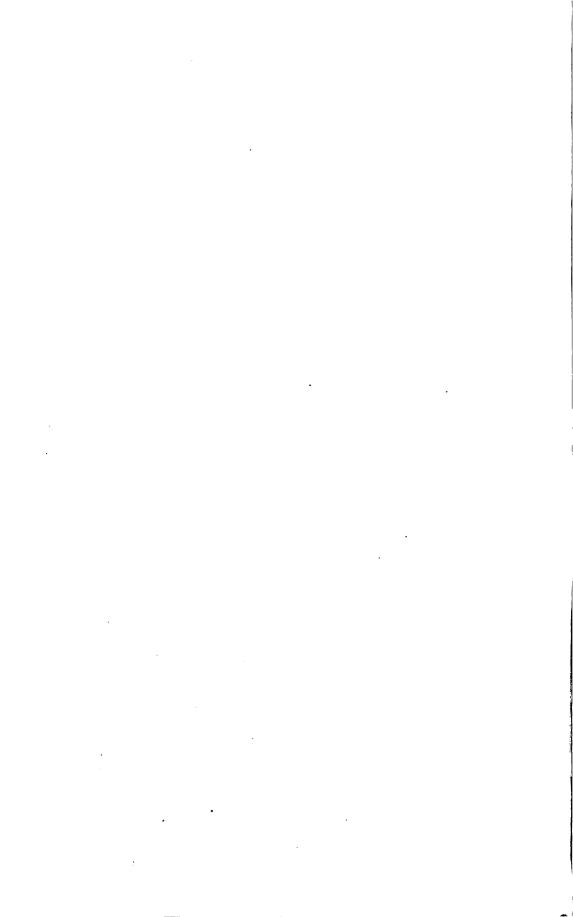

# PARĀŚARA-SMŖTI

#### PARĀŚARA-MĀDHAVA

Vol.-III

**VAVYAHĀRAKĀŅŅ**A

With the gloss by MADHAVACHARYYA

Edited with the notes by M. M. CHANDRAKANTA TARKALANKARA

Introduction by N. P. UNNI

ORIENTAL BOOK CENTRE
Delhi (India)

Published:

**Oriental Book Centre** 

5824, New Chandrawal,

(Near Shiv Mandir), Jawahar Nagar,

Delhi-110007

Ph.: 23851294, 65195809

E-mail: newbbc@indiatimes.com

All rights reserved, no part of this Publication may be reproduced in any form or by any means without permission of the Publisher.

Edition: 2007

TERR W

ISBN: 81-8315-057-8

Laser Type Setting by :

A-ONE GRAPHICS

JD-18C, IInd Floor, Pitampura,

Delhi-88, Ph.: 65640278, 9811167357

Printed By:
Jain Amar Printing Press
Delhi-110007

# पराशर-स्मृतिः

#### श्रीमन्माधवाचार्य्यकृतव्याख्या सहिता

व्यवहारकाण्डरूप तृतीयभागात्मिका

महामहोपाध्याय श्रीचन्द्रकान्त तर्कालङ्कार परिशोधिता

भूमिका एन. पी. उन्नी

ओरिएंटल बुक सेन्टर <sub>दिल्ली</sub> (भारत)

#### प्रकाशक :

ओरिएंटल बुक सेन्टर

5824, न्यू चन्द्रावल, निकट शिव मन्दिर,

जवाहर नगर,

दिल्ली-110007

Ph.: 23851294, 65195809

E-mail: newbbc@indiatimes.com

संस्करण : 2007

ISBN: 81-8315-057-8

#### अक्षर संयोजक:

ए-वन ग्राफिक्स

जे. डी.-18सी, पीतमपुरा, दिल्ली-110088

फोन: 65640278, 9811167357

मुद्रक : जैन अमर प्रिंटिंग एजेन्सी,

दिल्ली

## **Contents**

## Vol. I

| introduction:                 |         |
|-------------------------------|---------|
| (1) The Smṛtri Literature     | 1-50    |
| (2) Parāśara - The Author     | 51-53   |
| (3) Mādhava - The Commentator | 54-63   |
| (4) Contents of the Smrti     | 64-99   |
| (5) Vyavahārakāņḍa            | 100-122 |
| ACHARAKANDA                   |         |
| आचार-काण्ड रूप                |         |
| प्रथम अध्याय -                | 1-423   |
| द्वितीय अध्याय -              | 424-569 |
| तृतीय अध्याय -                | 569-796 |
| Vol II                        |         |
| PRĀYAŚCHITTAKŅDA              |         |
| प्रायश्चित्तकाशु              |         |
| चतुर्थ अध्यायः -              | 1-49    |
| पञ्चम अध्याय: -               | 50-60   |
| षष्ठाऽअध्याय: -               | 61-112  |
| सप्तमोऽध्याय: -               | 113-151 |
| अष्टमोऽध्याय: -               | 152-199 |
| नवमोऽध्याय: -                 | 200-237 |
| दशमोऽध्याय: -                 | 238-292 |
| एकादशोऽध्यायः -               | 293-361 |
| द्वादशोऽध्याय: -              | 362-538 |

#### ( ii )

#### Vol III

| व्यवहारकाण्डम्                              |         |
|---------------------------------------------|---------|
| अथ व्यवहार: प्रस्तूयते                      | 1-3     |
| अथ तङेदा विरूप्यन्ते                        | 4-8     |
| अथ सभा निरूप्यते                            | 17-28   |
| अथ व्यवहारदर्शनविधि निरूप्यते।              | 28-36   |
| अथ सेधादिविधि:                              | 37-41   |
| अथ दर्शनोपक्रमः                             | 41-46   |
| अथ चतुष्पाद्व्यवहार: प्रस्तुयते             | 46-53   |
| अथ उत्तरपादो: निरूप्यते                     | 53-60   |
| अथ क्रियापाद:                               | 60-64   |
| अथ साक्षिनिरूपणम्                           | 64-131  |
| अथग्निविधि                                  | 131-137 |
| अथ जलविधि:                                  | 137-141 |
| अथ विषविधि:                                 | 141-146 |
| अथ तण्डुनविधि:                              | 146-147 |
| अथ तप्तमाषविधि:                             | 147-149 |
| अथ धर्म्माधर्म्मविचारविधिः                  | 149-150 |
| अथ क्रमप्राप्तो निर्णयपाद: कथ्यते           | 150-173 |
| इदानीमाधिनिरूप्यते                          | 173-182 |
| अथिधमोचनम्।                                 | 182-185 |
| अथ प्रतिभू:                                 | 185-190 |
| अथर्णग्रहणधम्मां:                           | 190-204 |
| अथ निक्षेपाख्यस्य द्वितीयपदस्यविधिरुच्यते   | 205-230 |
| अथ र्वतनस्यानपाकम्मरिख्यं विवादपदमुच्यते    | 231-246 |
| अथ साम्बद्व्यतिमाख्यविवादपदस्य विधि रुच्यते | 247-255 |
| अथ क्रीतानुशय: कथ्यते।                      | 255-258 |
| अथ विक्रौयासम्प्रदानम्                      | 258-262 |

| अथ स्वामीपाल विवाद: पदविधि।                                | 262-269 |
|------------------------------------------------------------|---------|
| अथ सोमाविवाद: निर्णय।                                      | 269-283 |
| अंथ दण्डपारूष्यम्।                                         | 283-293 |
| अथ वाक्यपारूष्यम्।                                         | 293-297 |
| अथ स्तेयम्                                                 | 298-307 |
| अथ साहसम्                                                  | 307-315 |
| अथ स्त्रीसङ्गहणम्                                          | 315-325 |
| अथ दायभागाख्यंव्यवहारपदं कथ्यते।                           | 326-388 |
| अथ द्यूतसमाह्वयाख्येविवादपंदे निरूप्येते -                 | 388-396 |
| पराशर माधवस्यशुद्धिपत्रम् - आचार काण्डम्                   | 1       |
| पराशरमाधवस्याकादिक्रमेण विषय सूचि -                        | 1-28    |
| पराशरमाधवोल्लिखितप्रवृक्तृणमकारादिक्रमेण                   | 29      |
| प्रज्ञापनपत्रम् -                                          |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितस्मर्कृणमकारादिक्रमेण                     | 30-47   |
| प्रज्ञापनपत्रम् -                                          |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानांदार्शनिकानामकारादिक्रमेण              | 48      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                            |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितनिबन्धकृर्कृणमकारादिक्रमेण                | 49      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                            |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्प्रवचनानामकारादिक्रमेण               | 50-52   |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                            |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्निर्दिष्टप्रवचनां श्रुतीनां          | 53-55   |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                            |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्निर्दिष्टस्मर्त्तृकानां स्मृतीनां    | 56      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                            |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्पुराणानामकारादिक्रमेण                | 57-60   |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                            |         |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्निर्दिष्टपुराणानामांपुराणसन्दर्भानां | 61      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                            |         |

| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्इतिहासग्रन्थानां                           | 62-63 |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                  |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासातिरिक्त ग्रन्थानां | 64    |
| <sup>.</sup><br>प्रज्ञापनपत्रम्                                  |       |
| प्रराशरमाधवोल्लिखितानाम्दार्शनिक ग्रन्थानां-प्रज्ञापत्रम्        | 65    |
| पराशरमाधवोल्लिखितानाम्निबन्धग्रन्थानां प्रज्ञापत्रम्             | 66    |
| शुद्धिपत्रम् - व्यवहारकाण्ड-                                     | 1-2   |
| अवतरणिका -                                                       | 1-11  |
| विषयसूचि – व्यवहार काण्डस्य                                      | 1-21  |
| पराशरमाधवोल्लिखितश्रुतीनामकारादिक्रमेण                           | 22    |
| प्रज्ञापनपत्रम् –                                                |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितनिर्दिष्टास्मर्तृनामस्मृतीनां                   | 23    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                  |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितगीतावाक्यानां                                   | 24    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                  |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितपुराणनाममकारादिक्रमेण                           | 25    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                  |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितनिर्दिष्टनामपुराणवाचनाना                        | 26    |
| मकारादिक्रमेण-प्रज्ञापनपत्रम्                                    |       |
| पराशरमाधवोल्लिखितेतिहासनाम्नामकारादिक्रमेण                       | 27    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                  |       |
| पराशरमाधवोल्लिखित स्मृर्त्तनाम्नामकारादिक्रमेण                   | 28    |
| शुद्धिपत्रम् - प्रायञ्चित्तकाण्डम्                               | 1-    |
| ु<br>विषयसूचि – प्रायञ्चित्तकाण्डम्                              | 1-35  |
| पराशरमाधवोल्लिखितपौराणिकानामकारादिक्रमेण                         | 36    |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                  |       |
| पराशरमाधवोल्लिखित दार्शनिकानामकारादिक्रमेण                       | 37    |
| प्रज्ञापनपत्रम                                                   | 3,    |
|                                                                  |       |

| पराशरमाधवोल्लिखित स्मृतिनिबन्धकृर्त्तणमकारादि क्रमेण-          | 38         |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखित वैयाकरण नामकारादिक्रमेण                      | 39         |
| पराशरमाधवोल्लिखतप्रवचनानामकारादिक्रमेण                         | 40         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखतनामनुक्तप्रवचनानांनुक्तप्रवचनानां              |            |
| पराशरमाधवोल्लिखित श्रुतीनामकारादिक्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्        | 41         |
| पराशरमाधवोल्लिखित स्मृतिग्रन्थानामकारादिक्रमेण                 | 42-43      |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखित नामनिर्दिष्टस्मर्तृकानांस्मृतीनां            | 44         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखित पुराणनामकारादिक्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्         | 45-47      |
| पराशरमाधवोल्लिखित नामनिर्दिष्टपुराणानाम्नांपुराणनाम्यानां      | 48         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखितस्मृतिपुराणितरिक्तानांधर्म्मग्रन्थानामकारादि- | 49         |
| क्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्                                         |            |
| पराशरमाधवोल्लिखितदर्शनग्रन्थानामकारादिक्रमेण                   | <b>5</b> 0 |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखितस्मृतिनिबन्धनामकारादिक्रमेण                   | 51         |
| प्रज्ञापनपत्रम्                                                |            |
| पराशरमाधवोल्लिखतव्याकरणग्रन्थानामकारादिक्रमेण                  | 52         |
| ਜੁਜ਼ਹੁਰੂਹਰੂਹ                                                   |            |

1-12

Tripe

#### श्रीगणेत्राय नमः।

# पराशरमाधवः।



# व्यवहारकाराउम्।

वागीप्राचाः सुमनशः सर्वार्थानासुपकसे । यस्रता स्नतस्रत्याः खुः तं नमामि गणाननम् ॥ स्रोऽषं प्राप्य विवेकतीर्थपदवीमास्रायतीर्थं परं सञ्जन् सञ्जनसङ्गतीर्थनिपुणः सहस्ततीर्थं श्रयन् । स्रथामाकस्रयन् प्रभावस्रद्दीं श्रीभारतीतीर्थती-विद्यातीर्थसुपाश्रयन् दृदि भजे श्रीकण्डमस्राहतम् (१) ॥

<sup>(</sup>१) स्रोऽषं माधवाषार्थनामा विवेतस्पाद्य तीर्थस्य पदवीं मार्ग प्राप्य प्रदि ष्ययाष्ट्रतं श्रीत्रग्ढं महादेवं भने ध्यायामीत्यर्थः। कीटणीऽष्टं? ष्याखायी वेदस्तदूपे तीर्थे परं केवनं मञ्जन् स्नानं कुर्व्यम्।
तदेकपरायया इत्यर्थः। तथा, सञ्जनसङ्गरूपेया तीर्थेन निप्रयः,
निर्यातिप्रास्त्रतस्यः। तथा, सष्टुनं साधूनामाषर्थं, तदेव तीर्थं
स्वयन् ष्याख्यम्। तथा, स्रोभारतीतीर्थतः तद्वामकाद्युरोः सका-

सत्येकवतपालको दिगुणधीः यथीं चतुर्वेदिता पञ्चस्कन्धकती षडन्वयदृढः सप्ताङ्गस्वंसहः। त्रष्टयिककलाधरो नविधिः पुष्यद्गप्रत्ययः स्नान्तीच्छायधुरन्धरो विजयते श्रीबुक्कणः स्नापितः(१)॥

शात् नव्यां प्रभावनच्दीिक्छदेवताप्रसादरूपां नच्दीमाननथन् प्राप्तविद्यानीऽर्थः। भारतीरूपानीर्थात् नव्यां प्रभावनच्दीं पाखिडत्यरूपामाकनयिवव्यपरः। तथा, विद्या ब्रह्मावद्या, तद्रूपं तीर्थसुपात्रयन् सेवमान द्रव्यर्थः। एतस्यैव विद्यारण्यद्दति नाम प्रसिद्धम्।
इति काशीपस्तके टीका।

(१) धर्म्मवर्तनं खदेशाधिपति वर्णयति सत्यति । स्रीमान् बुक्तरणनामा च्यापितः राजा विजयते । कीटशः ? सत्यरूपं थदेकं मुख्यं व्रतं, तत्यालकः । तथा दिगुमधीरिति परापेद्या दिगुमबुद्धिमानि त्यसं । स्रयवा, दो गुमी सत्वरज्ञारूपी यस्यां, तादशी धीर्यस्य, न तु तमागुग्रशालिनीत्यर्थः । तथा, चीन् धर्मार्थकामानर्थयते प्रार्थित, तच्छीलः । तथा, चतुर्मा वैदानां सामाद्युपायानां वा वेदिता ज्ञाता । तथा, पद्ममु ख्लन्धेषु तक्षामकेषु सष्टायादिपदार्थेषु कृती कुग्रलः । यद्क्तं नीतिशास्त्रे।

"महायाः साधनीपाया विभागी देशकालयाः। विनिधातप्रीतकारः सिद्धिः पञ्चाङ्गीमध्यते"—इति।

व्यम्यार्थः। सहायाः राजकार्यं मिन्निसेनिकाद्याः। तथा, कार्यस्य साधने उपायाः सामादयः। तथा, देशकालयोविभागा व्यवस्था, व्यस्मिन् काले व्यस्मिन् देशे व्ययमुपाय इत्येनंद्या। तथा, विनिष्यातस्य दुष्ट (?) रोगोत्पातादिष्ट्यस्य धनीकारी निराकर्णाम्। तथा, सिद्धः इष्टलाभः। यते पञ्चकान्धा राज्याद्वसित्यर्थः। कीर्द्धाने

दृन्द्रस्याङ्गिरसो नलस्य सुमितः ग्रैं यस्य मेधातियि-द्भौं स्यो धर्मसुतस्य वैष्युनृपतेः स्वौजा निमेगौंतिमः । प्रत्यग्दृष्टिरक्त्यतीसहत्ररो<sup>(१)</sup> रामस्य पुष्णात्मनो-यद्ग्तस्य विभोरस्यत् कुलगुक् र्मन्त्री तथा माधवः ॥ प्रज्ञामूलमही विवेकस्रलिलैः सिक्ता बलोपिन्नता<sup>(१)</sup> मन्तैः " पस्यविता विग्रालविटपा सन्ध्यादिभिः षड्गुणैः ।

#### बलोपघिकामन्त्रैः,—इति पाठान्तरम् ।

राजा ? षड्न्वयदृष्ः, षसां गुणानामन्वयेन संबन्धेन दृष्णेऽजेय । इत्यर्थः। षसां प्रास्त्राणामित्यर्थान्तरम्। पुनः कीट्रणः ? सप्तिन रक्षेः सर्वसङ्ग्रीलः। तानि च,—

"साम्यमात्यस्हलोशराष्ट्रद्रगंबलानि च"—इति
गीतिशास्त्रोत्तानि ज्ञेयानि। तथा, खरी(?) यत्तायो भूतयो यस्य,
तादृशस्य शिवस्य कलाया खंशस्य धारकः। तास्व भूतयो जलाधियजमानचन्द्रस्याकाश्वायपुरवा खागमोत्ताः। पुनः कीटणः ? नवनिधः, नवसङ्घाका निधयो यस्य, ते च महापद्मादयः प्रसिद्धाः।
नवानां रसानां निधिरित्यर्थान्तरम्। नवो नूतनो निधिरित वा।
पुनः कीटणः? पुर्यद्शप्रत्ययः, पुर्यन्ती वर्द्धमाना दशा यस्य, ताद्यः
प्रत्ये ज्ञानं यस्य, ताद्यः। तथा, स्मान्तीनां पाषिष्डिभिद्धशिष्ठाःनामुक्त्रायस्य रहेर्षुरन्धरः तत्प्रवर्तेक हत्यर्थः। इति काश्रीपुक्तके
रीका।

- (१) खन्टत अङ्ग्रातिकू स्थिन सिंदरानन्दरू पेणाञ्चित प्रकाश ते इति प्रत्यक् तथा दृष्टियस्थेति विग्रष्टः। इति काश्रीप्रस्तके टीका।
- (२) प्रश्चेव मूर्णं च मधी च यस्याः, सा तथा। बजैरपन्निता न्नातीपन्ना। उपन्नः पुनरात्रयतदः। स्पद्धमन्यत्।

यात्रा कोरिकता यशः सुरिभता सिद्धा वसुरिक्सला सम्माप्ता श्रुवि भाति नीतिलतिका सर्वेत्तरं साध्यम्॥ श्रीमती जननी यस सुकीर्त्तमायणः पिता। सायणो भोगनायस मनोवुद्धी स्वोदरौ॥ यस नौधायनं सूचं शाखा यस च याजुली। भारदाजं कुलं यस सर्वज्ञः स हि माध्यः॥

> ष माधवः सकलपुराणगंहिता-प्रवर्त्तकः स्मृतिस्वमापराग्ररः । पराग्ररस्मृतिजगदी हिताप्तये पराग्ररस्मृतिविद्यती प्रवर्त्तते ॥

थाखाते श्राचारप्रायश्चित्ते। स्रय व्यवहारः प्रस्तूयते।

यद्यपृणादानादीनामधादशपदानां यवचाराणां सध्ये कमिष यवचारं पराश्वरो न युत्पादितवान्, तथाष्याचारकाण्डे चतुणां वर्णानां अमेणाचारान् बुवन्,—

"चिचयसु प्रजासैव चितिं धर्मण पालयेत्"— दत्यस्मिन् वचने चिचयविभेषस्य राज्ञ श्राचारविभेषसेवसवीचत्", "चितिं धर्मण पालयेत्"—दति। तच चितिपालनं नाम, चित्याश्रि-तासु प्रजास दुष्टानां नियहः भिष्टोपद्रवपरिचारस्य। एतदर्थसेव सि

राजाचारविश्वमेत्रमवीचत्,—इति पाठान्तरम्।

अगरीयरः रामश्रणादिचिचयावतारः। तञ्च गीतासु भगवता विस्यष्टमभिचितम्,—

> "यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिर्भवति आरत । श्रम्युत्यानसधर्मस्य तदाऽऽत्मानं स्वजाम्यहम् ॥ परिचाणाय साधूनां विनाभाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे"—इति ।

चथा अस्तां रावणादीनां भिचाये रामाद्यवतारः, तथा चुद्राकां कौरादीनां भिचाये राजावतारः,—इति द्रष्टव्यम्। श्रतएव मनुः,—

"श्रराजको चि छोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते अथात्। रचार्यमस्य सर्वस्य राजानमस्जत् प्रभुः॥ चन्द्रानिखयमार्काणामग्रेश्व वरुणस्य च। दम्द्रवित्तेष्रयोश्वेव मात्रा श्राष्ट्रत्य प्राप्यतीः (१)॥ यस्मादेव सरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृषः। तस्मादिभभवत्येष सर्वभ्रतानि तेजसा॥ तपत्यादित्यवस्वेव चचूंषि च मनांसि च। म चैनं श्रुवि प्रक्रोति कश्विद्धभिवीचितुम्॥ मोऽग्निभवति वायुख मोऽर्कः सोमः स धर्मराट्। स सुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः॥ साखोऽपि नावमन्नयो मनुष्य दति भ्रुक्तिषः। मष्टती देवता श्रेषा नरुष्टिण तिष्ठति॥

<sup>(</sup>१) चन्द्रादीमां श्रामातीर्नित्यामाचा खंशान् खाल्य राजानम्बद्धेर्यदिति पूर्वेश सम्बन्धः।

एकमेव दहत्यग्निरं दुरूपसर्पिणम् ।
कुलं दहति राजाग्निः सपश्रद्रव्यमञ्चयम् ॥
कार्यं सोऽवेच्य प्रतिञ्च देगकालौ च तत्ततः ।
कुरूते धर्मसिञ्चर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः"—इति ।

एतच धर्वमसाभिराचारकाण्डएव राजधर्मान् व्याचचाणैः प्रप-चितम् । वृष्टस्पतिस्तु विशेषतः च्हणादानादिव्यवद्दारविचारमेव राजोत्पत्तिप्रयोजनमभिप्रेत्य तदिचारचमत्रसुपपादियतं दन्द्राद्या-तमकतं राज्ञ उदाजद्दार,—

> "गुणधर्मवतो राज्ञः कथयाम्यनुपूर्वग्रः । धनिकणिकसन्दिग्धौ प्रतिभृत्तेख्यसाचिणः ॥ विचारयति यः सम्यक् तस्थोत्पत्तिं निवोधत । सोमाग्यकानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्थमस्य च ॥ तेजोमाचं ससुद्भृत्य राज्ञोमूर्त्तिर्वनिर्मिता । तस्य सर्वाणि भृतानि स्थावराणि चराणि च॥ भूयोभोगाय कस्पन्ते स्वधर्मात्र चलन्ति च । नाराजके क्षषिवणिक्कुसीदपग्रुपासनम् । तसाद्दर्णश्रमाणान्तु नेताऽसौ निर्मितः सुरैः"—इति ।

कोने हि, राजा भूपो नृप दत्येते प्रब्दा एकार्थवाचित्ने प्रयुव्यन्ते। तत्र राजप्रब्दो रूढः, भूपनृपप्रब्दो यौगिकौ। भुवं पातीति
भूपः, नृन् पातीति नृपः। तथाच राज्ञो भूपालकत्वं मनुख्यपालकत्वं
च गुणः। तत्रयुक्तधर्मी व्यवहारविचारः। च च पूर्वं नाभिहितः, किन्तु
वर्णाश्रमधर्मान् व्याच्हाणेन दृहस्पतिना राजन्यपि चनियत्ववर्णप्र-

युक्तोग्ट च्छात्रमप्रयुक्त धर्मीऽभिहितः। श्रतः परं भूपलगुणप्रयुक्त
व्यवहार विचारात्मको राजधर्मीऽभिधीयते। धनिको धनप्रदाता,

च्या्णिक स्तदीय छार्थ छ ग्रहीता, तयोः सन्दिग्धिर्विवादः (१)। प्रति
भूक्त प्रत्यर्पणं कार्यि यामीति प्रतिश्रुत्य तदीय स्व भार स्व वोढा। लेखं धनसङ्घादृद्धि विभेषादियुक्तं पत्रम्। साचिण उत्त
माधमण्योः सम्प्रतिपत्नाः मध्यस्याः। एतेषां प्रतिभादीनां चयाणां सन्दिग्धिर्यायान्यायवर्त्तिताभ्यां सन्देषः। तस्मिन् सन्देषे सति योराजा विचारियतं प्रभवति, तस्योत्पत्तिरिधीयते द्रत्यर्थः।

यसाद्राजा सोमेन्द्रादिदेवतां प्रसम्भूतलादृणादानादीन् व्यवहारान् विचारियतं प्रभवति, तस्यात्तानसौ विचारियतं। तदाह याद्यवस्यः,—

"व्यवहारान् नृपः पग्छेद् विदक्षिक्रीह्मणैः सह । धर्मप्रास्तानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः"—इति ।

श्रत्र व्यवहार शब्दो रूढियोगाभ्यां निर्णयफलकमर्थिप्रत्यर्थि-विवादमां चष्टे। तत्र रूढिः कात्यायनेन निरूपिता,—

> "प्रयत्नसाधे विच्छिने धर्माखे न्यायविसरे । साधमूनसु यो वादो व्यवहारः स उच्यते"—इति ।

न्यायः शिष्टमम्प्रतिपन्नं सौकिकमाचरणं, तस्य विस्तर ददं मदीयं धनमन्येनापद्यतम् ; तत् चेचं धनादिकमेतस्य युक्तं नान्य- स्थेति उपपत्तिपुरः मरो निर्णयः। तिस्तिन् न्यायविस्तरे विषयीभृते सित तम्प्रवर्त्तकोऽर्थिप्रत्यर्थिनोर्यो विवादः स व्यवद्दार उच्यते। मदीयं धनं श्रन्येनापद्यतं तत् पुनर्भया साधनीयमिति श्रथी यदुद्दिश्य प्रवर्त्तते,

<sup>(</sup>१) चन्दिन्धी इति पदं सन्दिन्धिग्रब्दात् सप्तम्येकवचने निव्यद्मम्।

तद्भनं वाध्यम्। तच्च मूलं यस्य विवादस्थ, योऽयं वाध्यमूसः। व च कदा यम्पद्यते,—इत्यपेचायासुक्तम्,—"प्रयक्षवाध्ये विच्छिन्ने धर्माख्ये"— इति ।

"सत्यं त्रूयात् प्रियं त्रूयात् न सोनः स्थात् न वार्ह्स् विः"—
दत्यादिविधिनिषेधावुपलभ्य विदितानुष्ठाने प्रतिषिद्धवर्जने
सोत्यस्न खत्याद्यः प्रयतः। तेन साध्यो धर्मानामकः पदार्थी धदा विष्किस्नो भवति, तदानीमयं विवाद खत्पद्यते। श्रमति तु धर्म-विष्केदे नास्ति व्यवद्यारस्थावकाग्रः।श्रतएव नार्दः,—

"मनुः प्रजापितर्यसिन् काले राज्यमनूभुजत्। धर्मिकतानाः पुरुषास्तदाऽऽसन् सत्यवादिनः॥ तदा न व्यवदारोऽध्यत् न देषो नापि मत्सरः। नष्टे धर्मे मनुखेषु व्यवदारः प्रवर्त्तते"—इति। दृष्टस्यतिस्त देषलोभादिदुष्टस्यैव व्यवद्वत्वमादः,—

"धर्मप्रधानाः पुरुषाः पूर्वमामन्नहिंगकाः । स्रोभद्वेषाभिस्तानां व्यवहारः प्रवर्त्तते"॥

तसाद्धर्मे विच्छित्रे मति माध्यमूला न्यायनिर्णयक्तलो विवादी-खवद्यार ग्रन्देन रूळाऽभिधीयते। हारीतोऽपि निरूढिसभिष्रेत्याह,--

"खधर्मस्य यथा प्राप्तिः परधर्मस्य वर्जनम्। न्यायेन क्रियते यत्तु व्यवहारः स उच्यते"—इति। स्यवहारप्रब्दस्य यौगिकमधं कात्यायन श्राष्ठ,— "वि नानार्येऽव सन्देशे हरणं हार उच्यते। नानासन्देशहरणाद्वावहार इति स्प्रतः"—इति। यवहार दत्यष विशव्दो नानेत्येतसिमध्यं वर्णते। श्रवशब्द्य धन्देष्ठे वर्णते। तानेतानेवंविधानेकधन्देष्ठषारिणोव्यवष्ठारानर्था-दिगतरागदेषवधात् प्राप्तान् राजा धन्यिवचारयेत् (१)। तदि-चारस्य राज्ञो गुणधर्मकृष श्राचारः। श्रतएव श्राचारकाण्डे यवद्वाराणामन्तर्भावमभिप्रेत्य पराध्ररः प्रथम्यवद्यारकाण्डमकृता, "चिति धर्मण पाखयेत्"—द्दित सूचनमानं यवद्याराणां इतवान्। तानेवाच सूचितान् यवद्यारान् वयं स्वत्यान्तराणि तन्निवन्धनानि चानुस्त्य यथाधिक निक्षपयामः।

तच पूर्वीदाचताभ्यां क्रियोगस्रितभ्यां व्यवदारखक्षपं निक्-पितम् ।

## श्रय तद्वेदाः निरूप्यन्ते ।

तच मपणलापणलाभ्यां दैविध्यमाच नारदः,
"भोत्तरोऽनुत्तरश्चेति मृ विज्ञेयो दिखचणः।

सोत्तरोऽभ्यधिका यच विलेखापूर्वकः पणः"--द्दि।

श्वरं यदि पराजयेयं, तदा श्रास्तप्रापिताइण्डद्रयात् श्वधिक-मेवं द्रयं राज्ञे तुभ्यञ्च दाखामीति पर्च लिखिला यदिभिभाषणं, तदुत्तरम्। तेन धर वर्त्तते इति सोत्तरः। तद्रहितोऽनुत्तरः। पुनर्पि

<sup>(</sup>१) अर्थो धनम् । खर्थादिविषयराग्रदेषवद्यात् प्राप्तान् व्यवद्वारान् राजा विचारयेदित्यर्थः। व्यवद्वारानर्थान् विगतराग्रदेषवद्यात् प्राप्तानित्यादिपाठे, प्राप्तान् व्यवद्वारान् राजा विगतराग्रदेषवद्यात् विचारयेदिति सम्बन्धः।

चतुष्यात्तादिभिस्तयोदग्रभिः प्रकारैः यवद्यारख प्रवानारभेदान् मएवं निर्दिश्य विद्यणोति,—

"चतुष्पाच चतुःखानः चतुःसाधनएवच । चतुर्हितः चतुर्व्यापी चतुःकारी च कीर्क्तितः॥ त्रियोनिर्द्धभियोगञ्च दिदारो दिगतिस्त्रणा। श्रष्टाङ्गोऽष्टादग्रपदः ग्रतग्राखस्त्रयेवच ॥ धर्मस व्यवहारस चरित्रं राजग्रासनमः चतुष्पाद्वावहारोऽयसुत्तरः पूर्ववाधकः। तच मत्ये स्थिता धर्मी व्यवहारसु माचिषु॥ परिचंतु खीकरणे राजाज्ञायां तु शायनम्। मामाचुपायमाध्यवाचतुः साधन उच्यते ॥ चतुर्णामपि वर्णानां रचणाच चतुर्दितः। कर्त्तारं तत्माचिण्य मभावाजानमेवच ॥ वाप्नोति पादगो यसाचतुर्यापी ततः सरतः। धर्मखार्थस्य यशमो लोकहेतोस्तयेवच । चतुर्णां करणादेष चतुम्कारी प्रकीर्त्तातः॥ कामास्त्रोधाच लोभाच निभ्या यस्रात् प्रवर्त्तते । चियोनिः कीर्त्यते तच चयमेतदिवाद् कत्॥ द्यभियोगसु विज्ञेयः ग्रङ्गातत्त्वाभियोगतः । प्रद्वाअनान् मंयोगात् तत्तं होढादिदर्भनात्॥ पचदयाभिसन्भात् दिदारः म उदाइतः । पूर्ववादस्तयोः पचः प्रतिवादस्तद्त्तरः ॥

भृतं तत्त्वादिसंयुक्तं प्रमादाभिष्टितं छलम् ॥
राजा सपुरुषः सभ्याः प्रास्तं गणकलेखकौ ।
ष्टिरण्यमग्निरुदक्तमष्टाष्ट्रः स उदाष्ट्रतः ॥
च्छणादानं च्चुपनिधिः सम्भूयोत्थानमेवच ।
दत्तस्य पुनरादानमग्नुप्रमुषाऽभ्युपेत्य च ॥
वेतनस्थानपाकमं तथैवाखामिविक्रयः ।
विक्रीयासम्प्रदानच्च क्रीलाऽनुग्रय एवच ॥
समयस्थानपाकमं विवादः चेत्रजस्या ।
स्त्रीपुंसयोश्च सन्भो दायभागोऽथ साइसम् ॥
वाक्पारुष्यं तथैवोक्तं दण्डपारुष्यमेवच ।
चूतं प्रकीर्णकच्चैवत्यष्टाद्ग्रपदः स्मृतः ॥
कियाभेदान्मनुष्याणां ग्रत्गाखो निगद्यते"—इति ।

ननु धर्मादीनां पादलमयुक्तं, प्रतिज्ञोत्तरप्रमाणनिर्णयाणां व्यव-शारपादलात्। यतो याज्ञवस्त्यः प्रतिज्ञादीनि प्रक्रत्यास,—

"चतुष्याञ्चवहारे।ऽयं विवादेषूपदर्शितः"—इति । वृह्यस्यतिर्पि,—

"पूर्वपचः स्मृतः पादः दितीयश्चोत्तरः स्मृतः। क्रियापादसृतीयसु चतुर्था निर्णयः स्मृतः"—इति । नायं दोषः । धर्मादीनां प्रकारान्तरेण पादलापपत्तेः। योऽयं निर्णयाख्यश्चतुर्थपादाऽभिद्दितः, स धर्मादिभिश्चतुर्भिः निष्पद्यते ।

तदाच रुच्यतिः,—

"धर्मेण व्यवहारेण चित्त्वेण नृपाज्या। चतुःप्रकारोऽभिहितः सन्दिग्धेऽर्घे विनिर्णयः"—इति। तस्मान्त्रिणयहेत्त्तया धर्मादीनां व्यवहारपादलं भविव्यति। तेषां च निर्णयहेतुलं कात्यायनेन प्रपश्चितम्,—

"दोषकारी तु कर्त्वं धनखामी खकत्थनम्। विवादं प्राप्नुयाद्यत्र स धर्मणैव निर्णयः"—इति। दोषकारी वाक्पाक्ष्यादिकारी च यस्मिन् विवादे खबहारे चरिच-राजग्रामननेरपेन्छोण धर्माभिसुखः मन्नद्धोधर्माद्भीतः । खकीयं दोष-कर्त्वं खयमेव श्रङ्गीकरोति । यनु धनखामी । व्यवहारादिप्रायासम-नारेण धर्माभिसुखाद्धनापहारिणः खकीयं धनं प्राप्नोति,तच दोषका-रिणोधर्माधिसुख्यमेव निर्णयहेतुः। व्यवहारस्य निर्णयहेतुलं सएवाह,—

"स्रितिग्राम्बन्तु यत्किञ्चित् प्रियतं धर्मसाधकैः। कार्याणां निर्णयाद्धेतोर्थवदारः स्रितो हि सः "—दति। यच धर्मग्राम्बकुग्रलेविदद्विरिधिप्रत्यर्थिनोर्ग्ये निर्णयाय धर्मग्रास्तं

<sup>\*</sup> अञ चकारोऽधिकः प्रतिभाति। दोषकारी इत्यस्य विवरण्डप-लात् वाक्षणक्यादिकारीत्यस्य। परन्तु, सर्वेप्वादर्शपुस्तकेषु स्थित-त्यादिनतः।

र्ग इत्यमेव पाठः सर्वेद्यादर्शपुन्तकेष् । सस तु, सन् आध्या आध्यभीषु भीतः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

यत्त्रज्ञामी,—इति का॰। सम तु, यत्र धनखासी,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>ं</sup> प्राचितस्, - शतंत का०।

<sup>।</sup> कार्याणां निर्णयार्थे तु व्यवचारस्मतौ चि सः,—इति का॰। सम तु, व्यवचारः स्मृतौ चि मः, —इति पाठः प्रतिभाति।

प्रख्यापितं भवति, स निर्णयो व्यवसार्जन्यः। चरिचजन्यं निर्णय-मास सएव.—

"यद्यदाचरते येन धर्म्धं वाऽधर्म्धसेव वा। देशस्याचरणं नित्यं चिर्चं तद्धि कीर्त्तितम्"—इति। प्रास्तोक्षधर्मादनपेतं\* धर्म्धं, तद्दिपरीतं श्रधम्धं, तद्दुभयं देशाचा-रानुसारेण थत्र स्तीकियते,तत्र चिर्चं निर्णयक्षेतुः। राजशासनस्य निर्णयक्षेतुतामाइ सएव,—

> "न्यायगास्ताविरोधेन † देशदृष्टेसचैवच । यद्धमां स्वापयेद्राजाऽन्यायां तद्राजगासनम्"—इति ।

न्यायशास्तं व्यवसारप्रतिपादकं स्रातिशास्तं, तस्य देशासारस्य वा विरोधेन राजा वमनुशास्ति, स निर्णयो राजशासनजन्यः। वयो-कामां धर्मादीनां चतुर्णां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्य च बाध्यसं उत्तरी-नारस्य बाधकलञ्च वृत्तस्यतिना प्रपश्चितम्,—

> "शास्त्रमेव समाश्रित्य क्रियते यच निर्णयः। व्यवसारः स विज्ञेयो धर्मस्तेनापि सीयते॥ देशस्त्रित्याऽतुमानेन नैगमानुमतेन च। क्रियते निर्णयस्त्रच व्यवसारस्तु कथ्यते॥

<sup>\*</sup> प्रास्तोक्षधमेराद्येपेतम्,--इति प्रा॰ स॰।

<sup>†</sup> सम्बेखाद प्रीयुक्त के खेव मेव पाठः। सम तु, न्याय प्रास्त्र विरोधेन,—इति पाठः प्रतिभाति। खतएव, उत्तरः पूर्व्व वाधक हत्यादिना राजप्रासनस्य सर्व्य वाधक त्यायम्, सङ्ग्रास्त्र । न्याय प्रास्त्राविरोधेन,—इति पाठे तु, 'ऽन्याय्यम्'—इत्य न्याय्यं, 'देशाचारस्य वा विरोधेन'—इत्यम्, देशाचारस्य वाऽविरोधेन,—इति पठितुमुचितम्।

विद्वाय चरिताचारं यत्र कुर्यात् पुनर्नृपः।

निर्णयं, सा तु राजाज्ञा चरित्रं बाध्यते तथा"-इति ।

(१)चतुर्षु वर्णेषु यः कश्चिद्राजद्रोहं कला राज्ञो भीतः सन् ऋति-भीरतया खापराधमङ्गीचकार । तच समीपवर्त्तनः साचिणो वर्णि-बधं निवार यित्सि च्छन्तः सत्यसु सङ्घा, तत्र साच्यनृतं वदे दित्ये-तादृशं शास्त्रमेवाश्रित्य तदीयमपराधं पर्य्यचार्षुः। तत्र व्यवचारेण धर्की बाध्यते। नेरलदेशादौ वेग्यागमने माचिभिरापादितेऽपि देशा-चारवणान्नायं राज्ञा दण्डाते। तच चरिचेण व्यवहारस्य बाधः। मत्यपि तादृग्रे देशाचारे 'लयेवं न यवस्त्त्रं यम्'—इति राजा यदा-ऽनुशास्ति, तदा राजाञ्चया चरिचस्य बाधः । <sup>(२)</sup>ये एते प्रोक्ताः धर्मा-दयञ्चलारः पादास्ते सत्यादिषु चतुर्षु प्रतिष्ठिताः। देशपकारी खय-मनृताङ्गीनोऽयमि श्रपराधोऽस्तीति मत्यं ब्रूते। श्रतो धर्मस्य मत्ये श्रवस्थानम्। प्रतिज्ञोत्तरयोः क्षतयोः माचिणा यस्य पचोऽभ्यूपगम्यते, तस्य जयः, तेन व्यवहारसास्य साचिष्यवस्थानम्। कार्णाटकदेशे बला-न्यातु जसुताविवा हो न दे। षाय, केर जदेशे कन्यायाः ऋतुमतीलं न देाषायेत्येवमादिकस्तत्तदेशसमयः।तच तच पचादिशासनञ्च तिष्ठति। शिष्यते इति प्राप्तनं, राजाज्ञानुषारेण प्रजानां वर्त्तनम् । तच्च राजा-चार्या प्रतिष्ठितम्। सामदानभेददण्डैञ्चतुर्भिः देाषकारिणो देाष-

मचताङ्गीताऽपि,—इति का०।

<sup>(</sup>१) उत्तरः पूर्व्ववाधक इति नारदवचनां प्रं याच छे चतुर्व्वित्यादिना ।

<sup>(</sup>२) तच सत्वे स्थितोधर्मा इत्यादिवचनानि खाख्यातुमुपक्रमते, ये एते इत्यादिना।

करणाय\* चतु:साधनलम्। चतुर्श्वितलं विस्पष्टम्। कर्चादिचतुष्टय-चापिलं मनुना स्पष्टीकृतम्,—

> "पादे। अर्भाख कर्त्तारं पादे। गच्छति साचिणः। पादः सभासदः सर्वान् पादे। राजानस्टक्क्ति"—इति।

जेतुर्नृपख वा धर्मार्थयप्रसे लोकानुराग सम्पादनाश्च प्रकारितम्। चियोनिलं स्पष्टम्। श्रम्तां कितवस्तेनादीनां संस्र्यं यः करोति, तस्मि- स्विप चौर्यादिग्रद्धा जायते। हो ढोऽप चतद्रयादिद्र्यनम्, तिस्ति वा । तस्मादिभयोगो भवति। श्रियंप्रत्यिचेनाः यौ पूर्वोत्तरपचौ तौ यव- हारस्य प्रवर्त्तकौ। तस्मात् दिद्वारत्नम्। द्रव्यसङ्घादिकं याथातय्ये- नान्यथा वा राजादीनां श्रये यदा ब्रूते, तदा तस्योभयस्य उपरि यवहारः प्रवर्त्तते। ततो दिगतित्वम्। श्रष्टाङ्गेषु सपुरुषो राजेत्ये- तदेकमङ्गम्। श्रतो नास्ति नवत्तसङ्घाप्रसिक्तः। स्यणदानादीनां श्रष्टाद्मपदानां स्वरूपसुपरिष्टात् तत्र तत्र विचारियय्यते!। एतेषां श्रष्टाद्मपदानां स्वरूपसुपरिष्टात् तत्र तत्र विचारियय्यते!। एतेषां श्रष्टादमपदानां स्वरूपसुपरिष्टात् तत्र तत्र विचारियय्यते!। एतेषां श्रष्टादमपदानां मध्ये एकैकस्य पदस्य श्रवान्तरिक्रयाभेदादनन्तभेद- भिन्नतं ग्रतमाखत्मम्। एतान् श्रष्टादमपदानवान्तरानन्तभेदिभन्नान् व्यवहारान् प्रकारान्तरेण देधा संग्रह्णाति कात्यायनः,—

"दे पदे साध्यभेदानु पदाष्टाद्यतां गते। श्रष्टाद्यक्रियाभेदाङ्गिनायय सहस्रधा"—इति।

<sup>\*</sup> दोषकारणाय, — इति का॰। सम तु, दोषकरणादिति पाठः प्रतिभाति।
† धर्माणीस्त्रयोलोकानुराग, — इति का॰। सम तु, धर्माण्यश्रोकोकानुराग, — इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>🛊</sup> विवदिष्यते,—इति प्रा॰ स॰।

दिपदलं विश्रदयति हुइस्तिः,—

"दिपदे। व्यवहारः स्टाङ्कनहिंसाससुद्भवः ।

दिसप्तकोऽर्थम् खसु (१) सिंसामूसः चतुर्विधः"—इति ।

तदेतदुभथविधं सएव विद्यणोति,—

''कुषीदनिष्यदेयाद्यं\* सभूयोत्यानमेवच ।

स्त्यदानमग्र्यमूषा<sup>†(९)</sup> स्रवादे।ऽस्त्रामिविकयः ॥

क्रयविक्रयानुप्रयः समयातिक्रमस्तथा ।

स्तीपुंसयोगः स्तेयञ्च दायभागोऽचदेवनम्॥

एवमर्थमसुत्थानं पदानि तु चतुर्देश ।

पुगरेव प्रभिषानि क्रियाभेदैरनेकधा ॥

पार्थे दे माइमञ्ज परस्तीमंग्रहस्तथा ।

हिंसोद्भवपदान्येवं चलार्याच वृच्छतिः"-इति ।

जगित संभावितानभेषान् विवादानुकेष्वष्टाद्यसु सएव श्रम-भावधित,—

"पदान्यष्टादंशेतानि धर्मशास्तोदितानि तु।

मूसं धर्वविवादानां ये विदुस्ते परीचकाः"—इति ।

इति व्यवसारपरिष्केदः।

<sup>\*</sup> कुसीदनिधाधेयादां,—इति प्रा॰।

<sup>ो</sup> स्रखदारमशुत्र्यूषा,—इति का॰।

<sup>🗜</sup> रवमर्थसमुखानपदानि,—इति पाठी मम प्रतिभाति।

<sup>(</sup>१) दिसप्तकद्दति चतुर्दश्रद्रवर्धः।

<sup>(</sup>५) स्टितः वर्क्यमुख्यं, तस्यास्तरेरदानं सत्यदानम् ।

#### श्रय सभा निरुधते।

त्रच ष्ट्रस्थतिः,--

"दुर्गमधे ग्रहं कुर्याक्रकर चान्ति पृथक्। प्राग्दिणि प्राङ्मुखीनस्य खचणां कन्पयेत् सभाम्॥ मान्यधूपासनोपेतां बीजरक्षसमन्विताम्। प्रतिमाऽऽलेख्यदेवेश्च युक्तामन्त्रास्तुना तथा"—इति।

ग्दहं राजग्दहम्। तस्य प्राग्दिशि धर्माधिकरणस्ता सभा। सा च वास्त्रशास्त्रसच्चणोपेता कर्त्त्रस्या। तस्याः सभायाः धर्माधिकरणसं कात्यायने। दर्शयति,—

"धर्मग्रास्तिव तरेण मूलकार्विवे यनम् । यवाधिकियते खाने धर्माधिकरणं हि तत्"—इति । मूलखावेदितार्थस्य सारासार्वितेचनं तच निष्कर्षः । तच प्रवेशकालं सएवा ह,—

"प्रातहत्थाय च नृपः इत्वा नित्यं समाहितः।
गुरं च्योतिर्विदे वैद्यान् देवान् विप्रान् पुरोहितान्॥
यथाईमेतान् सम्पूच्य सुपुच्याभर्णेनृपः।
श्रभवन्य च गुर्वादीन् समुखान् प्रविभेत्सभाम्"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मस तु, सार्यविष्यं,—इति पाठः प्रति-भाति । तत्तिव्यक्षं,—इति गा॰ । सम तु, तत्त्विष्यक्षं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

प्रविध्य तत्र विदक्षिमंत्रिभिश्व सह कार्याण्यनुमन्द्धान् । तदाह सनुः,—

"व्यवहारान् दिदृषुम् ब्राह्मणः सह पार्थिवः।

सन्त्रज्ञौर्मन्त्रिभिञ्चेव विनीतः प्रविभ्रत्सभाम्॥

तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिसुद्यस्य द्विणम्।

विनीतवेषाभरणः पग्धेत् कार्य्याणि कार्य्यणाम्॥

प्रत्यहं देशदृष्टेश्व शास्त्रदृष्टेश्व देत्रभिः।

श्रष्टादशस्य सार्गेषु व्यवहारान् प्रथक् पृथक् — इति ।

विचारकालमाह कात्यायनः.—

"दिवसस्याष्ट्रमस्थागं सुक्षा कालत्रयञ्चा यत् । स कालो व्यवहाराणां श्रास्तदृष्टः परः सप्तः"--इति दिवसमष्टधा क्रता प्रथमस्थागमग्निहोत्राद्ययं सुक्षा श्रवन्तरभागः वयं व्यवहारकालः । श्रव बज्योस्तियौराह सम्पर्तः,--

"चतुर्दशी ह्यमावास्या पौर्णमासी तथाऽहसी ।
तिथिखास न पश्चेतु व्यवहारां ल नित्यशः" - दृति ।
धेयसुक्ता सभा, तस्याः चातुर्विधसाह वहस्यति:.—
"प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठिता सुद्रिता शास्त्रिता तथा।
चतुर्विधा सभा प्रोक्ता सभ्याश्चेव तथाविधाः॥

निवन्धानि,—इति का०।

र भाग चयन्तु, — इत्यन्य च पाठः।

<sup>‡</sup> तिथिष्वेतासु ना परंगत्,—इति सा०

प्रतिष्ठिता पुरे ग्रामे चला नामाप्रतिष्ठिता।
सुद्रिताऽध्यचमंयुक्ता राजयुक्ता च ग्रास्त्रिताः —इति
राजग्रहसमीपवर्त्तनः सभाखानानुखाद्न्यान्यसुखानि खानान्याह सग्ः,—

"द्य खानानि वादानां पञ्च चैवाब्रवीद्धगुः। निर्णयं येन गच्छन्ति विवादं प्राप्य वादिनः॥ श्वारण्यासु खकैः कुर्युः सार्थिकाः\* सार्थिकैस्तथा। मैनिकाः मैनिकैरेव यामेऽप्युभयवासिभिः॥ डभयानुमतञ्चेव ग्रञ्चाते खानमीपितम्। कुलिकाः सार्थमुख्याञ्च पुर्यामनिदासिनः॥ यामपौरगणश्रेष्यञ्चातुर्विद्यञ्च वर्गिणः। कुलानि कुलिकाञ्चेव नियुक्ताः नृपतिस्तथा"—इति।

स्करारण्यकेः। यामेऽपीत्यादि प्रब्दात् ये यामे श्वरणादी व निवसान्त, तेऽगुभयवासिभः यामवासिभिररण्यवासिभिश्व निर्णयं कुर्युः, उभयव्यवहाराभिज्ञत्वात्तेषाम्। कुलिकाः कुलश्रेष्ठिनः। सार्थः यामयाचादी मिलितो जनसङ्घः। सुख्याः यामण्याद्यः। पुरं सुख्यं नगरं, तस्मादवीचीनो यामः। १पुरयामनिवासिनां भेदः। कुलिकादीनि पञ्च स्थानानि। तानि चारण्यकादिजनविश्रेषाणामेव। यामाकारेणावस्थितजनविवादे समीपयामनिवासिभः निर्णयः।

<sup>• &#</sup>x27;सार्थ' स्थाने 'सार्ड'—इति पाठः ग्रा॰ पुक्तके सर्वेत्र ।

<sup>†</sup> स्थानमीचितम्, — इति शा०।

<sup>‡</sup> ये तु,-इत्येताबन्मात्रं शा० प्रस्तके।

<sup>§</sup> खत्र, 'इति'—इति भवितुं युक्तम्।

श्रियित्रत्यिनोरमनुश्रयानुमतं खानं कुलिकमार्थमुख्यपुरः मिनवा-सिनो ग्रह्मन्ते । ग्रामादीनि दश खानानि साधारणानि । ग्रामी-ग्राफाकारेणाविख्यतो जनः । पौरः पुरवासिनां समूरः । गणः कुन्नानां समूरः । श्रेण्वे रजकाद्यष्टादश्रहीनजातयः । चातुर्विद्यः श्रान्वी विक्या-दिविद्याचतुष्ट्योपेतः (१)। वर्गिणो गण्प्रस्तयः। तथाच कात्यायनः,-

"गणः पाषण्डपूगश्च\* ब्राह्मणश्रेणयस्तथा ।

ममुह्याञ्च ये चान्ये वर्ग्याखास्ते दृहस्पतिः"-इति ।

त्रायुधधराणां समृहो जातम् । कुलानि श्वर्थिप्रत्यर्थिनोः सगो-वाणि। कुलिकास्व रृद्धाः। नियुक्ताः प्राद्विवाकसहितास्त्रयः सभ्याः। नृपतिः त्राह्मणादिसहितः। सभ्यानाह याज्ञवन्त्रः,—

"श्रुताध्यनसम्पद्माः धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ।

राज्ञा सभासदः कार्थाः रिपौ मिनेच ये ममाः"—इति। तेषां मङ्खामाद वृद्दस्यतिः,—

"कोकधर्माङ्गतत्त्वज्ञाः<sup>(२)</sup> सप्त पञ्च वयोऽपि वा।

<sup>\*</sup> पौगाउपृगञ्च,—इति स॰ गा॰।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र ।

<sup>(</sup>१) "ब्यान्वीत्तिकी त्रथी वार्ता दर्हनीतिस प्रास्वती"— इत्यान्वीत्ति-क्यादिविद्याचनुष्टयं जेयम्।

<sup>(</sup>२) लाके लिका चारः देशाचार इति यावत्। धर्म्माधर्मा गास्त्रमिति प्रान्ति वार्षाः। चाङ्गानि, "शिला कल्पोद्याकरणं निकतं ज्योतिषां चितिः। इन्द्रसां विचितिस्वैव षड्ड्रोवेद इद्यते"— इत्युक्तन्त्रसानि वेदाङ्गानि।

यत्रोपविष्ठाः विप्राय्याः सा यज्ञसदृग्री सभा"—दिति । तन वर्त्रान् सएवाइ,—

"देशाचारानभिज्ञा ये नास्तिकाः शास्तवर्ज्ञिताः। उन्मत्तकुहका लुआः न प्रष्टयाः विनिर्णये"—र्ति । राज्ञः प्रतिनिधिमाइ याज्ञवल्काः,—

"श्रपश्वता कार्यविशात् व्यवहारान् नृपेण तु ।

सभीः सह नियोक्तयो ब्राह्मणः सर्वेधकंतित्"—इति ।

मोऽपि राजवत् छर्वकार्याणि विचारयेत्। यदाह मनुः,—

"यदा खयं न कुर्यात्तु नृपितः कार्यदर्शनम् ।

तदा नियुक्तादिदांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥

सोऽस्य कार्याणि सम्पश्चेत् सभीरेव चिभिर्दृतः ।

सभासेव प्रविश्वेमामासीनः स्थितएववा"—इति ।

स च विचारको ब्राह्मणः प्राधिवाक इति उचाने । तदाह वृहस्पति:,—

"राजा कार्याणि सम्पछित् प्रािद्वनाकोऽपि वा दिजः।
न्यायाङ्गान्यप्रतः कृत्वा सभ्यप्रास्त्रमते स्थितः॥
बलेन चत्ररङ्गेन यतो रच्चयते प्रजाः।
दीष्यमानः स्वत्रपुषा तेन राजाऽभिधीयते॥
विवादे पृच्छति प्रश्नं प्रतिप्रश्नं तथैवच।
प्रियपूर्वं प्राग्वद्ति प्रािद्ववाकोऽभिधीयते"— दति।
नारदोऽपि,—

उन्मत्त्रबुङ्गास्य,—इति का॰।

"श्रष्टादग्रपदाभिज्ञः षड्भेदाष्ट्रसहस्रवित् । श्रान्वीचिक्यादिकुग्रनः श्रुतिसःहतिपरायणः ॥ विवादमंत्रितं धभें एच्छति प्रक्ततं मतम्। विवेचयति यस्तस्मात् प्राड्विवाकस्तु स स्पृतः ॥ यथा प्रच्यं भिषक् कायादुद्धरेद्यन्त्रयुक्तितः । प्राद्विवाकस्तथा ग्रन्थमुद्भरेद्यवहारतः"—इति । प्रािद्वाकस्य गुणाः स्रात्यन्तरे दर्भिताः— "श्रकूरो मधुरः स्निग्धः क्रमायातो विचचणः । उत्साहवानलुभ्यस वादे योज्यो नृपेण तु"—इति। प्रािद्वाकस्य श्रनुकस्पमा इकात्यायनः,— "ब्राह्मणो यव न स्थान् चित्रयं तव योजयेत्। वैश्वं वा धर्मशास्त्रज्ञं श्र्द्रं यदेन वर्जधेत् ॥ \*यच विप्रो न विदान् स्थात् चित्रयं तच घोजदेत्। वैश्वं वा धर्मगास्त्रज्ञं श्रद्धं यत्नेन वर्क्वयेत् "-दति। तदवर्जने बाधता ह मनुः,--"जातिमाचोपजीवी वा कामं साद् ब्राह्मणबुवः<sup>(१)</sup> ।

नास्त्ययं स्त्रोकः स० प्रा० ग्रस्तकयोः।

<sup>(</sup>१) ब्राह्मणमात्मानं ब्रवीति न खयं ब्रह्मणटत्तो यः, सोऽयं ब्राह्मणब्रुवः। स च्-

<sup>&</sup>quot;धर्मकर्माविद्यीनन्तु ब्राद्येनिङ्गिर्विवर्ज्जितः। ब्रवीति ब्राह्मणोऽसीति तमाज्जनीद्याणनुवम्"—इत्युक्तनन्त्याः।

धर्मप्रवक्ता नृपतेने तु श्रद्रः कथञ्चन ॥

यस्य श्रद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् ।

तस्य सीदित तद्राष्ट्रं पद्ध गौरिव पश्यतः ॥

दिजान् विद्याय सम्पश्चेत् कार्य्याणि वृषकः सद ।

तस्य प्रचुभ्यते राष्ट्रं बलं कोशञ्च नश्चितः'—दित ।

गणक-लेखकाविप कार्य्यावित्याच वृद्धस्पतिः,—

"श्रब्दामिधानतत्त्वज्ञौ गणनाकुश्रलौ श्रुचौ ।

नानालिपिज्ञौ कर्त्त्वौ राज्ञः गणकलेखकौ"—दित ।

ध्यासोऽपि,—

"तिस्कन्धच्योतिषाभिज्ञं । स्कृटं प्रत्ययकारणम् । श्रुताध्ययनसम्पन्नं गणकं योजयेन्नृपः ॥ स्फुटलेखं नियुज्जीत प्राब्दं लाचणिकं ग्रुचिम्।

<sup>\*</sup> स्मुट खेखं नियुझीत प्रब्दं, - इति प्रा॰।

<sup>(</sup>१) च्योतिः प्रास्तं हि गणितस्तम् जातकस्तम्य सिद्धान्तस्तम् स्वयापेतिमिति गणिततत्त्वचिन्तामणिप्रस्तिष्ठत्तम् । गणितस्तम्ये व्यक्ताव्यक्तभेदाद् दिविधं गणितं निणीतम्। जातकस्तम्ये तु जातस्य प्रभाग्रभचिन्ता । सिद्धान्तस्त, "ज्ञ्यादिप्रवयान्तकानकत्त्रतामान प्रभेदः कमाचारच युसदां दिधा च गणितं प्रशास्त्रया सीत्तराः । भूधिस्त्यग्रहसस्यतेच कथनं यन्त्रादि धन्नोच्यते सिद्धान्तः स उदा- हृते। प्रचारतस्य गणितस्तम् वृधेः ॥"——इति सिद्धान्तिः प्रस्ति स्वयान्तिः सिद्धान्तिः स्वयाः । दिधा गणितमिति प्रतिवे। सानुवे। सभेदादिति गणितत्तवे चिन्तामणो व्याख्यातम् ।

स्रष्टाचरं जितकोधमलुअं सत्यवादिनम्"—इति । माध्यपालोऽपि कर्त्तव्य इति तेनैवोक्तम्,—

"साध्यपालस्तु कर्त्तवोराज्ञा साधस्य साधकः।

क्रमायातो दृढः श्र्ट्रः मभ्यानाञ्च मते स्थितः"—इति । वृष्ठस्पतिर्पि,--

"श्राकारणे रचणे च साद्यार्थिप्रतिवादिनाम्। सभ्याधीनः सत्यवादी कर्त्तव्यञ्च स पूरुषः"—इति।

राज्ञा कतिपयैर्विणिग्भिरिधिष्ठतं सदः कर्त्तव्यम् । तदा ह

"कुलगीलवयोद्धर्दिन्तवद्भिरमत्सरैः।

विणिग्भः स्थात्कतिपयैः कुलभूतैरिधष्टितम्"—इति ।

कुलभूतैर्वन्दभूतैरित्यर्थः । तेषासुपयोगमा सप्व,—

"श्रोतारो विणजस्तव कर्त्तवा न्यायर्शने"-इति ।

यथोकराजादियुकायाः सभायाः दशाङ्गानि सप्रयोजनान्यास् रहस्यतिः,—

"नृपोऽधिक्षतमभ्याश्च स्तिर्गणकलेखकौ।
सहेमाग्यम्बुपुरुषाः साधनाङ्गानि वै दग्न ॥
एतद्द्रगाङ्गकरणं यस्थामध्यास्य पार्थिवः।
न्यायान् पर्योत् क्षतमितः सा सभाऽध्यरसिता॥
दग्रानामपि चैतेषां कर्म प्रोक्तं पृथक् पृथक्।

<sup>&#</sup>x27; हैमारन्यस्व्वय्युरुषाः,—इति का॰।

सभाधाची नृपः प्रास्ता सभ्याः कार्यपरीचकाः ॥
स्तिर्विनिर्णयं बूते अयदानधननाया ।
प्रपण्यं हिरप्याग्री जलं द्रवितलुश्चयोः ॥
गणको गणयेहृष्टं सिखेद्यायद्य लेखकः ।
प्रत्यर्थिसभ्यानयनं साचिणाद्य स पूरुषः ॥
वाग्रप्रदेषेव धिग्रप्रदेशे विप्राधीनौ तु तावुभौ ।
प्रर्थद्यद्वधावुक्तौ राजायन्तावुभाविष ॥
राज्ञा ये विदिताः सम्यक् सुलत्रेणीगणाद्यः ।
साइसन्यायवर्ज्यानि सुर्युः कार्य्याणि ते नृणाम्"—इति ।
यथाविधि विचारे राज्ञः फलमाइ कात्यायनः,—
"सप्राद्विवाकः समात्यः सन्नाद्याणपुरोहितः ।
समभ्यः प्रेचको राजा खर्गै तिष्ठति धर्मतः"—इति ।
वैपरीत्ये दोषमाइ मनुः,—

"श्रदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्वेवाणदण्डयन्। श्रयभो महदाप्तोति नरकश्चेव गच्छति"—इति। सभ्यानां प्रसमाष्ट दृष्टस्पति:.—

"श्रज्ञानिसिरोपेतान् सन्देषपटकात्मितान्। निरामयान् यः कुरुते ग्रास्ताष्मनग्रकाकया ॥ इष कीर्त्तिं राजपूजां सभते स्वर्गतिश्च सः। सोभदेषादिकं त्यक्षा यः कुर्यात्कार्य्यनिर्णयम्॥

गगयेदिसं,—इति का॰।

प्राष्ट्रवाकस, = इति का॰।

सएवा ह,-

ग्रास्तोदितेन विधिना तस्य यज्ञफलं भवेत्"—इति। विपचे दोषसाच कात्यायनः,—

"न्यायगास्त्रमितकस्य मध्येयंत्र विनिश्चितम् ।
तत्र धर्मी ह्यधर्मेण हतो हन्नि न मंग्रयः ॥
श्रपन्यायप्रवृत्तन्तु नोपेच्यं तत् मभाषदः ।
उपेचमाणाः मनृपाः नरकं यान्यधोसुखाः ॥
श्रन्यायेनापि तं यान्तं ये तु यान्ति सभाषदः ।
तेऽपि तद्गागिनम्तस्माद्वोधनीयः स तैर्नृपः ॥
न्यायमार्गाद्देपेतन्तु ज्ञाला चित्तं महीपतेः ।
वक्तयं तत्प्रयं तत्र न सभ्यः किल्विषी भवेत्?"—इति ।
कार्यानिष्यत्ताविष यथाशास्त्रवादिनो नास्ति प्रत्यवायः,—इति

"सभ्येनावश्यकर्त्तवां धर्मार्थमहितं वचः ।

ग्रहणोति यदि नो राजा स्थान्तु सभ्यस्ततोऽनघः"—इति । यदा तु राजा यथाशास्त्रं धर्मे श्रुला दोषकारिणि पचपातं न करोति, तदा निष्पापो भवति । तदाइ मनुः,—

"राजा भवत्यनेनामु मुचन्ते च सभासदः।

एनो । गच्छति कर्त्तारं निन्दाईं। यत्र निन्दाते"-दति ।

<sup>\*</sup> इतोद्दीति,— इति का॰।

<sup>†</sup> नोपेन्नन्ते सभासदः,---इति का॰।

<sup>‡</sup> येऽनुयान्ति, - इति ग्रष्टान्तरीयः पाठः समीचीनः।

<sup>🔇 &#</sup>x27;'तित्रियं न वक्तर्यं तदचने कि ल्विषी भवेत्''— इति पाठान्तरं काः।

<sup>॥</sup> यतो,--इति का॰। विना,--इति ग्रा॰।

श्रन्यथावादिनः सभ्यस्य द्ख्यमाह नार्दः,—

"रागाद्ज्ञानतो वाऽपि यो लोभादन्यथा वदेत्।

सभ्योऽसभ्यः स विज्ञेयस्तं पापं विनयेद्स्थ्रम्"— इति ।

कात्यायनोऽपि,—

"खेहादज्ञानतो वाऽपि मोहादज्ञानतोऽपि वा। तत्र सभ्योऽन्यथावादी दण्ज्ञोऽसभ्यः स्पृतो हि स."—इति। याज्ञवक्कोऽपि,—

"रागाद् देषाद् भयादाऽपि स्मृत्यपेतादिकारिणः । षभ्याः पृथक् पृथक् दण्डाः विवादात् दिगुणं दमम्"—द्गति । वृष्टस्पतिरपि,—

"त्रन्यायवादिनः सभ्याः तथैवोत्कोचजीविनः। विश्वस्तवञ्चकाञ्चेव निर्वास्याः सर्वएव ते"—इति। कात्यायनः,—

"श्रनिणैति तु यद्यर्घं सभाषेत रहोऽर्थिना।
प्रािद्ववाकोऽपि दण्डाः स्थात् सभ्यश्चेवः विग्रेषतः"—इति।
राजादीनां सभायासुपवेशनप्रकारमाह तहस्यतिः,—

"पूर्वामुखस्द्रपविग्रेद्राजा सभ्याः उदङ्मुखाः।

गणकः पश्चिमास्यसु लेखका दिच्यागुखः"—इति ।

सभोपविष्टाः नृपादयो यखाङ्गानि, तमङ्गिनं व्यवहारं पुरुष-रूपेण परिकल्पयति सएव,—

सभ्यास्त्रेव,—इति स॰ ग्रा॰।

"एषां मूर्ड्या नृपोऽङ्गानां सुखञ्चाधिकतः स्रतः । बाह्य सभ्याः स्त्रितिर्चस्तौ जङ्गे गणकलेखकौ॥ देमाम्यम्ब्वस्रपुरुषाः पादौ च पुरुषस्य च"—द्गति । था दृद्धराहित्यादिदेषप्रहिता, सा सुख्या सभा। तदुक्तं महाभारते,—

> "न मा सभा यत्र न सन्ति दृद्धाः म ते दृद्धाः ये म वदन्ति धर्मम् । नासौ धर्माः यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यक्कतेनानु विद्वम्"—इति । इति सभानिक्षणम् ।

## श्रय व्यवहारदर्शनविधिनिरूप्यते ।

मच प्रजापति:,-

"राजाऽभिषेत्रसंयुक्तो ब्राह्मणो वा बङ्गश्रुतः । धर्मासनगतः पश्चेत् व्यवद्वाराननुष्वणान्"—इति । भारदः,—

"तस्माद्धमांसनं प्राप्य राजा विगतसत्सरः । समः स्थात् सर्वभ्रतेषु विभद्वेवस्ततं व्रतम्"—इति । (१)यथा यमः,

"प्रियदेखी समी ज्ञाता प्राप्तकाले नियक्कति । मथा राज्ञा नियम्लयाः प्रजासाद्धि वमन्रतम्"—इति ।

<sup>(</sup>१) यमेथिया प्राप्तकाते प्रियदेष्यावुभावपि नियच्छति, तथा राज्ञा सर्म्बाः प्रजा नियन्त्रसाहति सम्बन्धः।

यञ्चवहारप्रतिपादकं धर्मशास्त्रं यच तदन्तर्गतं द्रव्यदण्डादि-रूपमर्थशास्त्रं, तदुभयमपि व्यवहारदर्शिना राज्ञा श्रनुसरणीयम् । तदाह सएव,—

"धर्मग्रास्त्रार्थग्रास्त्राभ्यामितरोधेन पार्थिवः । समीचमाणो निपुणो व्यवद्वारगितं नयेत्''—इति । धर्मग्रास्त्राणि पितामद्देन दर्शितानि,—

"वेदाः साङ्गास्त चलारो मीमांसा सरतयस्तथा।

एतानि धर्मशास्त्राणि पुराणं न्यायदर्शनम्"'—दिति।

ननु न धर्मशास्त्रान्तर्गतमर्थशास्त्रं, किन्त्वन्यदेव नीत्यात्मकम्।

थन्तं भविष्यपुराणे दर्शितम्,—

"वाड्गुण्यस्य प्रयोगस्य प्रयोगः कार्य्यगौरवात्। सामादीनामुपायानां योगो स्याससमासतः। श्रध्यचाणाञ्च निचेपः कष्टकामां निरूपणम्॥ दृष्टार्थेयं स्तृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्गरुडाग्रज"—इति। वादम्। श्रस्मिन्नपर्यश्रास्त्रे धर्माश्रास्त्राविरुद्धो योऽंशः स उपा-देयः, इतरस्तु परित्यास्यः। तदान् नारदः,—

"यत् विप्रतिपत्तिः स्वाद्धर्भशास्त्रार्थशास्त्रयोः।
त्रर्थशास्त्रोक्तसुत्व्य धर्मशास्त्रोक्तमाचरेत्"—इति ।
धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविरोधे<sup>(१)</sup> न्यायेन निर्णतयम्। तदाह

<sup>\*</sup> पुराणाच्यायदंशिंनाम्,—इति का॰। रे इत्यमेव पाठः सर्व्वच। समे तु, तत्तु,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>(</sup>१) धर्माशास्त्रयोगर्थशास्त्रयोस विरोधे इत्यर्थः।

याजवस्यः, --

"स्तृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः"—इति। व्यवहारतो दृद्धव्यवहारप्रसिद्धो न्यायोबलवान्। न्यायानात्रयले वाधमाह दृहस्पतिः,—

"नेवर ग्रास्तमाश्रिय न कर्त्तयो हि निर्णयः।

युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते॥

चोरोऽचोरोऽसाधुः साधुर्जायते व्यवहारतः।

युक्तिं विना विचारेण माण्डयश्चोरताङ्गतः॥

श्वमत्याः सत्यमदृश्याः सत्याश्वासत्यसन्तिभाः।

दृश्यन्ते भ्रान्तिजनकाः तस्माद्युक्त्या विचारयेत्"—इति।

न्यायस्य निर्णायकत्वसुपपादयति मनुः,—

"यथा नयत्यस्त्रक्त्रपातैः स्टब्स्य स्वगयुः पदम्।

नयेत्त्रयाऽनुमान् धर्मस्य नृपतिः पदम्॥

नयस्याऽनुमारम् यमस्य मृपातः पद्म्॥ वाक्यैःविभाश्यामिङ्गैर्भावमन्तर्गतं मृणाम् । स्वरवर्णिङ्गिताकारैसचुषोस्रिष्टितेन वा"—इति ।

याज्ञवल्योऽपि,—

"श्रमाचिके इते चिक्ने युक्तिभिश्वागमेन च ।

द्रष्ट्यो व्यवहारसु कूटचिक्नकताङ्गयात्"—दित ।

यम् पूर्वमुकं, भृतच्छकः नुसारितात् दिगतिरिति ; तच कनं

इयम्। तदाह याज्ञवस्काः,—

<sup>\*</sup> बद्दव्यवद्वारात् प्रसिद्धाः,---इति ग्रा॰ स॰।

<sup>ं</sup> चौरा (चौरः साध्यसाध्रजायते,-इति का॰।

<sup>1</sup> वाह्ये,-इत्यन्यत्र समीचीनः पाठः।

"इनं निरस्य भृतेन व्यवहारान्त्रयेत्रृपः।

भृतमयनुपन्यम्तं हीयते व्यवहारतः"—इति ॥

निर्णय प्रमाणं माच्यादिकम्। तदाह गौतमः। "विप्रतिपत्तौ

माचिनिमित्ता मत्यव्यवस्या'—इति । मनुरपि,—

''प्रत्यहं देशदृष्टेश्व शास्त्रदृष्टेश्व हेत्सः।

श्रष्टादग्रस् मार्गेषु निवन्धानि पृथक् पृथक्''—दिति । देगाचारेः ग्रास्त्रोक्तदिचादिभिञ्चाष्टादग्रपद्सम्बन्धीनि का-व्याणि निर्णयत् । तत्र देग्राचारोऽनुकन्पः । तदाह कात्यायनः,—

"तमान् गाम्बानुमारेण राजा कार्य्याण माध्येन्। वाक्याभावं तु मर्वेषां देशदृष्टेन तस्येन्" — इति। देशदृष्टस्य लज्जणमास् मण्व,—

"यस्य देशस्य यो धर्मः प्रवृत्तः सार्वकालिकः।

श्रुतिस्वय्विरोधेन देशदृष्टः स उच्यते"—इति।

तत्तदृशीयानां सियोविवादे देशदृष्टेन निर्णयः। तदाह मण्यः,—

"देशपत्तनगोष्ठेषु पुरयासेषु वादिनाम्।

तेषां स्वमसर्यद्वर्मशास्त्रतोऽन्येषु तः सह"॥

यत्र तत्तहेगीयानां दतरं: मह विवादः, तत्र गाम्ततो निर्णयो-न तु दंशदृष्टतः। लेखादिप्रमाणाभावे राजा स्वेच्छया निर्णयेत्। तदाह मण्य,—

> "लेखं यत्र न विद्यंत न भुक्तिनं च माज्ञिणः। न च दिव्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिवः"—इति।

देशद्रं मतं नयेत्,─इति का॰।

विषिगादिसमयेषु समयिभिरेव निर्णेतयम्। तदाह यासः,—
"विषिक्षिन्पिप्रस्तिषु कृषिरङ्गोपजीविषु ।
श्रिप्रका निर्णयोद्यन्येस्तन्तेरेव तु कार्यत् ॥
गुरुः खामी सुटुम्ब्य पिता खेष्ठः पितामहः।
विवादानय पर्यथुः खाधीने विषये नृष्णम्"—इति ।
निर्णयकारिषां उत्तमाधमभावमाह नारदः,—
"सुलानि श्रेणयस्वैव गणास्याधिकतो नृपः।
प्रतिष्ठा व्यवहाराषां सर्वेषामुत्तरोत्तरम्"—इति ।
पितामहोऽपि,—

"ग्रामे दृष्टः पुरं यायात् पुरे दृष्टस्तु राजनि ।
राज्ञा दृष्टः सुदृष्टो वा नास्ति तस्य पुनर्भवः"—इति ।
राज्ञो नियममार पितामरः,—

"न रागेण न स्रोभेन न कोपेन नयेस्रृपः।
परेरप्रार्थितानर्थान् न चापि स्वमनीषया"—इति।
श्रस्थापवादमाद्व सएव,—

"क्लानि चापराधांश्च पदानि नृपतिस्तथा। स्वयमेव निम्हिशोयात् नृपस्तीवेदकैर्विना"—इति। तच क्लान्याच सएव,—

"पिथभङ्गी कराचेपी प्राकारोपरिसङ्घकः।

<sup>\*</sup> न्यज्ञ चेरेव तु,—इति का॰।

<sup>†</sup> पथिभक्तकराच्तेषः,— इति ग्रा॰ स॰।

निपानस्य विनाभी च तथा चायतनस्य च॥ परिखापूरकश्चैव राजिक्क्ट्रप्रकाश्चकः। श्रनःपुरं वासग्टहं भाष्डागारं महानसम् ॥ प्रविश्रत्यनिथुको यो भोजनञ्च निरीच्यते। विष्मू चस्नेषवातानां चेप्नुकामो नृपाताजः ॥ पर्यद्भाषनवन्धीः चाष्ययस्थाननिरोधकः। राज्ञोऽतिरिक्तवेषञ्च विध्तञ्च विश्रेच यः॥ यश्चापदारेण विभेदवेखायां तथैवच । प्रायासने पाद्के च प्रयनासनरोहणे ॥ राजन्यामन्त्रप्रयने यस्तिष्ठति समीपतः । राज्ञो विदिष्टसेवी वा ऽप्यद्त्तविहितासनः॥ वस्ताभरणयोश्चेव सुवर्णपरिधायकः। खयं ग्राहेण तामूलं ग्रहीता भचयेतु यः॥ श्रनियुक्तप्रभाषी च नृपाक्रीश्रकएवच । एकवासास्त्रथाऽभ्यक्ती सुक्तकेश्रोऽवगुण्डितः॥ विचित्रिताङ्गः स्रम्वो च परिधानविधूनकः। क्लान्येतानि पञ्चात्रत् भवन्ति नृपषिक्षधौ"—इति ॥

त्रपराधानाच नार्दः,— ''नाष्ट्राक्टकककोरः स्टीनधीः

"श्राज्ञालङ्गनकत्तारः स्त्रीवधी वर्णसङ्करः। परस्त्रीगमनञ्जीयं गर्भश्चैव पतिं विना॥

<sup>\*</sup> कार्यं काम्यानुबन्धं,—इति स॰ ग्रा॰।

राचोऽतिरित्तवर्षस दिवर्षस,-इति शा॰ स॰।

वाक्पार्थमवाच्यन्तद्' दण्डपार्थमेवच ।
गर्भस्य पातनच्चैवेत्यपराधाः दश्चैवच''—इति ॥
विवादमन्तरेणापि दण्डस्य चेत्रत्वादेतेषामपराधत्मम् श्रतण्व
सम्बर्तः,—

"श्रासेवं पियभङ्गञ्च यश्च गर्भः पितं विना । खयमनेषयेद्राजा विना चैव विवादिना ॥ कन्याऽपद्यारकं पापं वित्तञ्च पिततं तथा । परापवादसंयुकं खयं राजा विचारयेत् ॥ षड्भागकानं गुल्कार्यं मार्गच्छेदकमेवच । खराष्ट्रचौर्यभौतिञ्च परदाराभिमर्भनम् ॥ गोन्नाच्चणिनहन्तारं मस्यानाञ्चेव घातकम् । दश्चेतानपराधांश्च खयं राजा विचारयेत्"—इति । नदणाह पितामहः,—

"उत्कत्तीः मन्यघाती च श्राग्रिद्य तथेवच । पटहाघोषणाच्छादी दश्यमखासिकञ्च यत् ॥ राजावली दृद्यं यत् यचेवाङ्गविनाश्यनस् । दाविंश्यति पदान्याङः नृपज्ञेयानि पण्डिताः"—इति।

<sup>\*</sup> मवाच्यया, -- इति का॰।

रे दशहन, -- इति का०।

<sup>ं</sup> उत्क्तिः, — इति गा॰।

<sup>्</sup>रदाचिंशति,—इति का॰।

<sup>(</sup>१) पट हेन यदाघुष्यते, तस्याच्छादनकर्ता इत्यर्थः।

यत्र क्लादीनि राजा खयं द्रष्टुमग्रकः, तत्र स्तोभकात् सूच-काच बोद्वयम्। तयोः खरूपमाच कात्यायनः,—

"प्रास्तेण निन्दितं वर्षमुख्योराज्ञा" प्रचोदितः।

श्रावेदयति यः पूर्वं स्तोभकः स उदाइतः॥

नृपेणैव नियुक्तः स्थात् परदोषमवेचितुम् ।

नृपस्य समयं ज्ञाला सूचकः स उदाह्यतः"-- इति ।

शास्त्रनिन्दितं इसादिकम्। श्रर्थमुख्यो धनसाभप्रधानः। राज्ञा श्रास्त्रादिपर्यास्त्रोचनपुरःमरमेव कार्यं कर्तव्यम्। तदाच चारीतः,—

"ग्रास्त्राणि वर्णधर्मांस्तु प्रक्रतीनाञ्च भूपितः।

थवहारखरूपञ्च ज्ञाला कार्यं समाचरेत्"—इति।

प्रक्रतयः पितासहेन दर्शिताः,—

"रजनस्मिकारस्य नटो वहरं एवच । कैवर्त्तनस्य विद्योगे खेच्कि भिन्नी तथैवच ॥ मेधिकस्विरवयालस्ती लचि हिघि हिकौं। कोसे दिकाः शिक्षारमानगोण्डोपगोपमाः॥ एताः प्रकृतयः प्रोक्ता श्रष्टाद्य मनी विभिः।

वर्णानामात्रमाणान् धर्वदेव विश्वः स्थिताः"-इति ।

<sup>\*</sup> लघं मुख्यसार्थः,—इति का॰।

<sup>†</sup> बुरूड़,—इति का॰।

<sup>🚶</sup> लच्तट्ट् घट्टिकाः, — इति पाठः ।

कोसेदिकाः.—इति का॰।

मनुस जात्यादि समीचणीयमित्याह,—

"जातिजानपदान् धर्मान् श्रेणीधमीस्य ग्राश्वतान्।

समीच्य कुलधमीस्य स्त्रे वर्णे प्रतिपादयेत्"—इति।

उन्मार्गवर्त्तनः कुलादीन् स्त्रमार्गे स्थापयेदित्याह याज्ञवल्काः,—

"कुलानि प्रकृतीश्चेव श्रेणीर्जनपदानिष।

स्त्रधमाचित्रितान् राजा विनीय स्थापयेत्पिथ"—इति।

कार्यदर्शनप्रकारमाह नारदः,—

"धर्मग्रास्त्रं पुरस्कृत्य प्राड्विवाकमते स्थितः।

यमाहितमितः पश्चेत् व्यवहारमनुक्रमात्॥

त्रागमः प्रथमः कार्व्याः व्यवहार्पद्नतः ।

विचारो निर्णयश्चेति दर्भनं स्थाचतुर्विधम्"-इति ।

श्रागमोऽर्थिवचनश्रवणं, तदादौ कर्त्तव्यम् । ततस्तद्वचनं ऋणादाना-धन्यतममस्मिन् पदे श्रन्तभाव्यम् । ततः प्रतिज्ञोत्तरप्रमाणानां विचारः । ततः प्रमाणतोजयावधारणम् ।

इति व्यवसारदर्भनविधिः।

<sup>•</sup> कार्य,--इति का॰।

### ऋयासेधादिविधः।

तच नारदः,-

"वक्त खेऽर्षे न तिष्ठन्तमुत्कामन्तञ्च तद्दः। श्रामेधयेत् विवादाधं यावदाक्चानदर्भनम्"—दति।

प्रथमन्तावदधी प्रत्यर्थिनं प्रति त्वयेतावनाह्यं देयमित्यादिकं कार्यं ब्रूयात्। तच यदि तदुक्त'मनभ्युपगम्योत्कान्तुमिच्छेत्, तदा स्त्रकार्य्यपर्यन्तं राजाज्ञया तं निरुन्ध्यात्। त्रामेधभेदानाह सएव,—

"स्थानावेधः कालकृतः प्रवासात् कर्मणस्तथा । चतुर्विधः स्थादावेधस्तमावेधं न सङ्घयेत्"—इति ।

श्रसात् खानात् लया न चित्रियमिति खानासेधः।

सदीयद्रयप्रदाने दिनसेतन्नोसङ्घनीयमिति कालासेधः। श्रदला

यामान्तरं न गन्तयमिति प्रवासासेधः। श्रदत्ता न सन्ध्यावन्दनं

कर्त्त्रयमिति कर्मासेधः। सन्ध्यावन्दनादिवदिन्द्रियनिरोधो न

श्रासेधार्षः। तदाह कात्यायनः,—

"यिख्विन्द्रियनिरोधेन याहरेत् कुप्रकादिभिः।
श्रावेधयेदनावेधैः स दण्ड्यो न लिक्तमात्"—इति।
इन्द्रियनिरोधवत् विषमदेग्रोऽपि नावेधार्हः इत्याह नारदः,—
"नदीसन्नारकान्नारदुर्देग्रोपञ्चवादिषु ।
श्राविद्वश्च परावेधसुत्कामन्नापराध्रुयात्"—इति।
श्रावेध्यावेधकयोः तत्काकोक्षङ्गने दण्डमाह सएव,—

<sup>\*</sup> तदुत्तर,-इति का॰।

<sup>†</sup> दुर्गभोपल्लवादिषु,-इति का॰।

"श्रावेधकालशासिद्ध श्रावेधं घोऽतिवर्त्तते।

म विनेघोऽन्यथा कुर्वन् श्रावेद्धा दण्डभाग्भवेत्"—इति।
श्रन्यथा कुर्वन् श्रयोग्ये निशीधादिकाले तमावेधयन्। श्रनावेधानाइ कात्यायनः,—

"विचपर्वतमाहृदा हयेभरथनीगताः।
विचमस्यास्य ते गर्वे नामेध्याः कार्व्यसाधकैः॥
व्याध्यार्त्तव्यसनस्यास्य यजमानस्त्रेषेवच।
श्रनुत्तीर्णास्य नामेध्याः मत्तोन्मत्तजडास्त्या॥
न कर्षको वीजकाले मेनाकालेऽय मेनिकाः।
प्रतिज्ञाय प्रयातस्य क्रतकालस्य नान्तरा॥
उद्युक्तः कर्षकः मस्ये तोयस्यागमने यदा।
श्रारमासङ्गन्तं यावत् तत्कालं न विवादयेत्"—इति।
वृद्धस्यतिरिषः,—

"मनोदाहोद्यतो रोगी ग्रोकार्त्ता स्तवालकः।

मत्तो रद्घोऽभियुक्तय नृपकार्थ्याद्यतो वती॥

श्रामन्ने सैनिकः मङ्घो<sup>(१)</sup> कर्षकथायमङ्गःहे।

विषमस्याय नामेध्याः स्तीमनायास्तयेवच"— इति।

नारदोऽपि,—

"निवेष्टुकामो रोगार्चा यियचुर्थमने स्थितः।

<sup>\*</sup> खारमाः सङ्ग्रहं,—इति का०।

<sup>(</sup>१) मङ्घी युद्धे खासन्ने सति सैनिको नासेधाः।

श्रीभयुक्रस्तथाऽन्येन (१) राजकार्योद्यातस्तथा॥
गवां प्रचारे गोपालाः सस्यारभे कषीवलाः।
गिल्पिनश्चापि तत्कालमायुधीयासु विग्रन्ते॥
श्रप्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो नती।
विषमस्याश्च नासेध्या न चैतानाक्चयेत्नृपः"—इति।
कदा तर्हि द्रव्यं दापनीयमित्याकाङ्गायां वहस्यतिराह,—
"विणि विक्रीतपण्यस्तु सस्ये जाते कषीवलः।
सवोद्यताश्चेव तथा दापनीयाः कतिकयाः"—इति।
यद्यासिद्धो नागच्चेत्, तदा राजा तमानयेत्। तदाह वहस्यतिः,"यवाभियोगं कुर्तते सत्येनाग्रङ्गया तथा।
तमेवानाययेद्राजा सुद्रया पुरुषेण वा"—इति।
नारदोऽपि,—
"विश्वं कावक्च विकास कार्याणाच वन्यवन्यः।

"देशं कालञ्च विज्ञाय कार्य्याणाञ्च बलाबलम् । श्रकल्पादीनपि <sup>२)</sup> तथा श्रनेराङ्गानयेत्रृपः "'— इति । श्राङ्गानानर्हानाद हारीतः.—

"श्वकस्पवालस्यविर्विषमस्यक्रियाऽऽकुलान्।

श्वकल्पादीनिप प्रनिर्धानि ।

<sup>(</sup>१) खन्येन वादान्तरेगाभियुक्ती वादान्तरार्थं नासेध्यः।

<sup>(</sup>१) व्यक्तस्योऽसमर्थः।

कार्यातिपातियमनिनृपकार्योत्सवाकुलान् १)॥

मन्तोत्मन्तप्रमन्तां स्व<sup>(२)</sup> सजातिप्रभुकां स्वियम्।

धर्मे त्सुकान् जडानार्त्तमत्यान्नाङ्गानयेन्नृपः"—इति ।

कात्यायनोऽपि,—

"धर्मीत्सुकानभुद्ये रोगिणोऽय जडानिप ।
श्रवस्थमत्तोत्मत्तार्त्तित्यो नाझानयेत्रृपः ॥
न हीनपचां युवतीं कुले जातां प्रस्तिकाम् ।
सजातिप्रभुकाञ्चेव तथा नाझानयेत्रृपः"—दित ।
सजातिप्रभुका तु मरीचिना निरुक्ता,—
"मर्ववर्णात्तमा कन्या सजातिप्रभुका स्रता ।
तद्धीनकुट्म्बन्यः स्वैरिष्दो गणिकाञ्च याः ॥

निष्कुला याञ्च पतिताः तामासाक्वानिमयते"—इति । दृप्तस्य दण्डमा इ दृष्यतिः,—

"श्राह्नतो यस्तु नागच्छेत् दर्पाद्वन्धुवनान्तितः । श्रमियोगानुक्षेण तस्य दण्डं प्रकन्पयेत्"—दति ।

<sup>(</sup>१) यसनं विषय्, कामजकोधजदोषविश्वं षोवा। स चारादशप्रकारः मनुनोक्तः। यथा,—

<sup>&#</sup>x27;'स्रायाऽचोदिकासमः परिवादः स्त्रियोसदः। तीर्याचिकं रथाऽटाद्या कामजी दशकोगयः॥ पैशृन्यं साहसं दोह ईर्थाऽस्थाऽर्थदृष्यम्। वारद्यक्षच्य पाष्ट्यं कोधजोऽपि गयोऽरुकः''—इति।

<sup>(</sup>२) मत्तोमदादिना, उन्मत्तोवालादिना, प्रमत्तोऽनविद्यतः।

### कात्यायनोऽपि,—

"श्राह्नतस्त्वमन्येत यः शको राजर्शीसनम्।
तस्य कुर्याकृपो दण्डं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥
हीने कर्मणि पञ्चाश्रनाध्यमे तु शतावरः।
गुरुकार्येषु दण्डः स्थात् नित्यं पञ्चश्रतावरः"—इति।
श्रापत्रस्थानागमनेऽपि दण्डो नेत्याह व्यासः.—
"परानीकहते देशे दुर्भिचे व्याधिपौडिते।
कुर्वीत पुनराज्ञानं दण्डं न परिकन्ययेत्"—इति।
इत्यासेधादिविधिः।

## श्रय दर्भनोपक्रमः।

#### श्वन मनुः,—

"धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः भमास्तिः । प्रणग्य स्रोकपालेग्यः कार्य्यदर्शनमारभेत्"—इति । श्रारभ्य कर्त्तव्यमास् कात्यायनः,—

"काले कार्य्यार्थिनं एच्छेत् प्रणतं पुरतः स्थितम्।
किं कार्य्यं का च ते पोडा मा भेषी ब्रूहि मानव।
केन कस्मिन् कयं कम्मात् एच्छेदेवं मभागतम्"—इति।
दहस्पतिरपि,—

"श्रागतानां विवदतासमकदादिनां नृपः। वादान् प्रयत्नात्मकतान् न चाध्यचनिवेदितान्॥ पीडितः खयमायातः ग्रास्तेणार्थी यदा भवेत्।
प्राडिवाकस्त तं पृच्छेत् पुरुषो वा ग्रनैः ग्रनैः"—इति ।
पृष्टश्च कार्यं यथावदावेदयेदित्याह याज्ञवस्त्रः,—
"स्रत्याचार्य्येतेन मार्गणाधर्षितः परैः ।
श्रावेदयित चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्"—इति ।
यदि केन्निविधिक्तेन म नावेदयेत तदा म स्ववहारो

यदि नेनचिनिमित्तेन स नावेदयेत्, तदा स व्यवहारी न बलात् कारयितव्य दत्यभिष्रेत्य चेदित्युक्तम्। त्रावेदनकाले सखादयो-वर्जनीया दत्याह उग्रना,—

"समखोऽनुत्तरीयो वा मुन्नकच्छः सहासनः।
वामहस्तेन वा स्राची वदन् दण्डमवाप्नुयात्"—इति।
श्रियंनः प्रतिनिधिमभ्युपगच्छिति कात्यायनः,—
"श्रियंना सन्त्रियुक्तो वा प्रत्यार्थप्रहितोऽिय वा।
यो यस्यार्थं विवदते तयोर्जयपराजयौ"—इति।
श्रन्तरेणापि नियोगं पित्रादयो विवादं कुर्युरित्याद पितामहः,—
"पितः माता सुद्धदाऽिप बन्धुः सम्बन्धिनोऽिप वा\*।
यदि कुर्युरुपस्थानं वादं तत्र प्रवर्त्तयेत्।॥
यः कश्चित् कारयेत्किश्चित् नियोगाद्पेन केनचित्।
तत्तेनेव दृतं ज्ञेयमनिवर्त्यं हि तत् स्रातम्"—इति।
उक्तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य विवादञ्च निषेधित नार्दः,—

<sup>\*</sup> सम्बन्धिकाऽपि वा,—इति ग्रा॰।

<sup>।</sup> प्रवक्ती, - इति का॰।

"यो न भ्राता न च पिता न पुन्नों न नियोगक्कत्"।
परार्थवादी दण्डाः स्थाद् व्यवहारेषु वित्रुवन्"— दति।
कात्यायनोऽपि,—

"दाशः कर्मकराः शिष्टाः नियुक्ताः बान्धवास्तथा। वादिनो न च दण्डाः स्पूर्यस्ततोऽन्यः स दण्डभाक्"—इति। श्रावेदितार्था लेखनीय दत्याह नारदः,— "रागादिना यदैकेन कोपितः करणे वदेत्। तदोमिति लिखेसवें वादिनः फलकादिषु"—इति। करणे धर्माधिकरणे। लिखितस्य श्रर्थस्य समावितत्वे सति। प्रभुक्तच प्रवर्त्तते दत्याह कात्यायनः,—

"एवं पृष्टः स यद्ब्रूयात् तत्सभीक्षीद्वाणैः सह।
विस्रयः कार्यं न्याय्यसेदाक्षानार्थमतः परम्॥
सुद्रां वा निचिपेत्तस्मिन् पुरुषं वा समादिग्रेत्"—इति।
श्राह्नतं प्रत्यर्थिनं सुर्चितस्थाने स्थापयेदित्याच पितामचः,—
"सभायाः पुरतः स्थायोऽभियोगी वादिना तथा।
श्रंसितेऽन्यच वा स्थाने प्रमाणं सोऽन्यथा न तः"—इति॥
स्थापितस्य क्ववादिलादि वाह्यलिङ्गिनिस्येयम्। श्रतएव मनुः,—
"श्राकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च!

<sup>\*</sup> नियाजितः,—इति पुन्तकान्तरीयः पाठः।

<sup>‡</sup> रोगादिना यदैनेन कार्राय वा,-इति भा॰ स॰।

<sup>‡</sup> तत्स्थाने,—इति पान

नेत्रवस्नविकारेश्व ग्रह्मतेऽन्तर्गतं मनः (१)"—इति । लिङ्गान्तराणि याज्ञवल्का श्राह,—

"देशाहेशान्तरं याति स्कणी परिलेढि च।

सन्तरं सिद्यते चास्य सुखं वैवर्णमेति च॥

परिश्रय्यत्स्वलदाक्यो विरुद्धम्बद्ध भाषते।

वाक् चनुः पूजयित ना तथोष्ठौ निर्भुजत्यपि<sup>(२)</sup>॥

स्वभावादिकतिं गच्छेन्यनोवाकायकर्मभिः।

श्रभयोगेऽथ साच्ये वा दुष्टः स परिकीर्त्तितः"—इति॥

हस्रवादपचे सएवाह,—

"उभयोः प्रतिसूर्याद्यः ममर्थः कार्यनिर्णये"—इति । त्रच वर्ज्यानाद्य कात्यायनः,—

"न खामी न च वे भनुः" खामिनाऽधिकतस्तथा।
विरद्धोदण्डितस्रैव संभयस्थो न च कचित्॥
नैव रिक्यी न रिक्यस न चैवात्यन्तवासितः।
राजकार्यनियुक्तास ये च प्रविज्ञता नराः॥
नाभक्ता धनिने दातुं दण्डं राज्ञे चं तत्समम्।
नाविज्ञातो सहीतयः प्रतिभूस्तिकारास्प्रति"—इति।

<sup>\*</sup> कत्ता,--इति भ्रा०।

<sup>(</sup>१) श्वाकारी विक्रतः। इक्षितं खेदवेपध्रीमाञ्चादि।

<sup>(</sup>२) न परकीयां वाचं प्रतिवचनदानेन पृजयित, चचुख परकीयवीचा-योन। निर्भुजति कुटिकीकराति।

यदि वादी विवादप्रतिभुवं दातुमसमर्थः, तदाऽपि तेनैवोक्तम्,—

"श्रष चेत् प्रतिभूनीस्ति दचीयस च\* वादिनः ।

स रचितो दिनस्यान्ते दद्याद् भृत्याय वेतनम् ॥

दिजातिः प्रतिभूक्षीनो रच्यः स्थात् वाद्यचारिभिः ।

ग्रूद्रादीन् प्रतिभूक्षीनान् वन्धयेत्रिगडेन तु ॥

श्रुत्रतेन् प्रतिभूक्षीनान् वन्धयेत्रिगडेन तु ॥

श्रुत्रक्षमेऽपयाते चं दण्डयेत् तं दिनाष्टकम् ।

नित्यकर्मीपरोधस्त न कार्यः सर्वविषानाम्"—दिति ।

श्रिभयोक्तादीनां उक्तिक्रमोऽपि तेनैवोक्तः,—

"तवाभियोक्ता प्राग् ब्रूयादिभयुक्तस्त्वनन्तरम् ।

तयोरन्ते सदस्यास्त प्राद्विवाकस्ततः परम्"-दिति ।

प्राग् ब्रूयात् प्रतिज्ञां कुर्यादित्यर्थः । तथाच नारदः,—

"श्राज्ञालेखे पष्टिके ग्रासने वा

"म्राज्ञालख्य पहित प्राप्तने वा म्राधी परे विक्रये वा क्रये वा । राज्ञे कुर्यात् पूर्वमावेदनं यः तख ज्ञेयं पूर्ववादो विधिज्ञैः"—इति ।

विदादे पूर्वाभियोक्तुरेव प्रतिज्ञावादिलमित्यर्थः। श्रवापवाद-माइ सएव,—

> "यस चाम्यधिका पीडा कार्यं वाऽम्यधिक भवेत्। तस्यार्थवादो दातयो न यः पूर्वं निवेदयेत्"—इति।

<sup>\*</sup> बादयाग्यस्य,—इति भा॰। वादयाग्यस्त,—इति ग्रन्थान्तरे।

<sup>†</sup> श्वतिक्रमे च पाते च,-- इति का॰।

<sup>🕽</sup> तस्यार्थिभावी, — इति राज्यानारीयः पाठः।

#### कात्यायनः,—

"यस्य स्याद्धिका पीडा कार्यं वाऽभ्यधिकं भवेत्। पूर्वपची भवेत्तस्य न यः पूर्वं निवेद्येत्"—इति।

यत्रोभयोरिप परस्परमिष्तं प्रत्यिषितञ्च साध्यभेदाद्युगपङ्ग-वित, तत्रोत्ह्यष्ठजातेर्वज्जपौडस्य वाऽर्थिनो वादः पूर्वे द्रष्ट्यः। तथाच वहस्पतिः,—

"श्वहंपूर्विकयाऽऽयातावर्षिप्रत्यर्षिनौ यदा। वादो वर्णानुपूर्वेण याद्यः पौडामवेद्यः च"—इति। समानवर्णते पौडापेचया याद्यः। श्वनेकवादियुग्मानां युगपदु-पखाने दर्भनक्रममाह मनुः,—

> "ऋर्यानर्थावुभी बुध्वा धर्माधकीं च केवली। वर्णक्रमेण धर्वाणि पश्चेत्कार्थ्याणि कार्थ्यिणाम्"—इति।

द्वति दर्भनोपक्रमो निरूपितः।

# श्रथ चतुष्पाद्यवहारः प्रस्तूयते ॥

प्रतिज्ञोत्तरं प्रमाणं निर्णयस्त्रित चलारः पादाः। तत्र प्रतिज्ञां संग्रहाति याज्ञवस्काः,—

"प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेखं यथाऽऽवेदितमर्थिना।
समामासतदद्वी हर्नामजात्यादि चिक्तितम्"—इति।
एतच रहस्पतिना स्पष्टीकृतम्,—
"उपस्थिते ततस्तिस्निन् वादी पत्तं प्रकल्पयेत्।

निवेद्य सप्रतिज्ञञ्च प्रमाणागमसंयुतम् ॥
देशस्थानसमामासपचाद्दर्नाभजाति च ।
द्रव्यसङ्घोदयं पौडां चमालिङ्गञ्च लेखयेत् ॥
प्रतिज्ञादोषनिर्मुत्रं साध्यं सत्कारणान्वतम् ।
निञ्चितं लोकसिद्धञ्च पचं पचिवदो विदः ॥
श्रव्याचरस्वसन्दिग्धो वङ्गर्यञ्चायनाकुलः ।
यक्तोविरोधकरणे विरोधिप्रतिष्धकः"—दति ।

ततः प्रत्यर्थाञ्चानानन्तरम् । तसिन्तुपस्थिते प्रत्यर्थिन्यागते मति । निर्वद्यं पचदोषर्हितम् । पचदोषाश्च कात्यायनेन दर्शिताः,—

"देशकालविद्यीनश्च द्रव्यमञ्चाविवर्जितः। साध्यममाणद्यीनश्च पचोऽनादेय द्रव्यते"—द्रति। स्रात्यनारेऽपि,—

"श्रप्तिद्धं निराबाधं निर्धं निष्प्रयोजनम् ।
श्रमाधं वा विरुद्धं वा पचाभामं विवर्जयेत्"- इति ।
श्रप्तिद्धं, मदौयं ग्रग्रविषाणं ग्रहीला नप्रयक्कतीत्यादि । निराबाधं,
श्रम्पद्ग्रहप्रदीपप्रकाग्रेनायं खग्रहे व्यवहारं करोतीत्यादि । निर्धकमभिधेयरहितं कचटतप दत्यादि । निष्प्रयोजनं, यथा, श्रयं देवदक्तोऽस्मद्ग्रहम् विधी सुखरमधीते, दत्यादि । श्रमाधं यथा, श्रहं देवदक्तेन
सभूभङ्गं प्रहमित दत्यादि । विरुद्धं यथा, श्रहं मुक्तेन ग्रप्त दत्यादि ।

पुरराष्ट्रादिविरुद्धं भागञ्च विषयपचदोषनिहितम्। निर्वधं,

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सन्तेत्र। मम तु, निरवद्यप्रतिज्ञञ्च,—इति पाठः प्रतिभाति। निरवद्यं पद्यदेषरिज्ञतिमिति व्याख्यानदर्भगत्।

मदीयं द्रयमनेन ग्रहीतं तत्रात्यपंशीयमिति प्रतिज्ञा, तया युक्तं सप्रतिज्ञम् । प्रमाणं लिखितभुत्यादि । त्रागमो द्रयप्राप्तिप्रकारः कात्यायनोऽपि स्षष्टसुदाजहार,—

"निर्दिश्य कालं वर्षञ्च मासं पत्तं तिथिन्तथा।
वेलां प्रवेशं विषयं स्थानं जात्याकृती वयः॥
साध्यं प्रमाणं द्रव्यञ्च सङ्घा नाम तथाऽऽत्मनः।
राज्ञाञ्च कमग्रो नाम निवासं साध्यनाम च॥
कमात् पितृणां नामानि पीडामाहर्ददायकौ।
चमालिङ्गानि वाक्यानि पत्तं सङ्गीत्यं कल्पयेत्॥
देशं कालं तथोन्मानं सन्तिवेशं तथेवच॥
जातिः संज्ञाऽधिवासञ्च प्रमाणं चेचनाम च।
पित्रपैतामहञ्चैव पूर्वराजानुकीर्त्तंनम्॥
स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेशयेत्"—इति।

देशादीनां खावर विवादेषु पुनर भिधानं, यच यावदुपयुज्यते तच तावदेवोपादेयं न तु सर्वे मर्ववेति प्रदर्शनार्थम् । संग्रहकारोऽपि,—

> "त्रर्थवद्धर्ममंयुक्तं परिपृष्णमनाकुलम् । साध्यवदाचकपदं प्रकृतार्थानुवन्धि च ॥ प्रसिद्धमविरुद्धच निश्चितं साधनचमम् । सङ्घितं निखिलार्थच देशकालाविरोधि च ॥ वर्षत्मासपचाहोवेलाद्शपदेशवत् । स्थानावस्यसाधास्यं जात्याकारवयोय्तम्

समावसतिसाध्याख्या,—इति का॰।

साध्यप्रमाणसञ्चावदात्मप्रत्यर्थिनास वत् । परात्मपूर्वजाने कराजनास भिरक्कितम् ॥ चमा चिक्कात्मपी डोवत् कथिना हर्वदायकम् । यदावेदयते राज्ञे तद्वाषेत्य भिधीयते"—इति ।

परात्मपूर्वजानेकराजनामि । परः प्रतिवादी, त्रात्मा वादी, तथोः पूर्वजाः पित्राद्यः, त्रनेके राजानो सुक्तिकालीनाः, तेषां नामि । भाषादोषास्तु नारदेन दर्णिताः,—

"श्रन्यार्थमर्थहीनञ्च प्रमाणागमवर्जितम् । लेख्यम्यानादिभिर्भष्टं भाषादोषा उदाह्नताः"—इति । तांश्च खयमेव व्याच्छे.—

"दृष्टे साधारणेऽयेको यद्ययेवानियुक्तकः।
लेखयेद्यस्तु भाषायामन्यार्थञ्च विद्वृधाः॥
गणिते तुन्तिते सेथे तथा चेत्रग्रहादिके।
यत्र मङ्घा न निर्दिष्टा सा प्रसाणिवत्रजिता॥
विद्यया प्राप्तमायातं वन्नं कौतं क्रमागतम्।
न लेवं निष्यते यत्र मा भाषा स्यादनागमा॥
ममा मामन्त्रथा पचिक्तिथिवीरस्तथेवच।
यत्रैतानि न निष्यन्ते लेख्यहौनान्तु तां विदुः।
लेखयिला तु यो भाषां निर्दिष्टेन तथोत्तरे।
उद्गित् सान्तिणः पूर्वम् अधिकान्तां विनिर्दिश्चेत्।
यत्र स्याद्भयं मवं निर्दिष्टं पूर्ववादिना।
सन्दिश्वसित्र निर्देष्टं पूर्ववादिना।

त्रर्थे साधारणे बह्नमां सम्बन्धिनि कार्यै। पुनरपि सएव देवपचं संग्रह्म विवृणोति,—

"भिन्नक्रमो युक्तमार्थः प्रकीणीर्थे निर्यंकः ।
श्रितीतका ले दिष्टश्च पचे । ज्ञार्यक स्थाते ॥
यथास्थान निवेभेन नेव पचार्यक स्याना ।
ग्रस्थते न स पचस्तु भिन्नक्रम उदाह्यतः ॥
मूलमर्थं परित्यच्य तहुणे। यत्र सिख्यते ।
निर्यंकः स वे पची भृतसाधनवर्षितः ॥
भूतका समितका नं द्रयं यत्र हि सिख्यते ।
श्रितीतका सः पचे । प्रमाणे सत्यपि स्थतः ॥
यस्मिन् पचे दिधा साध्यं भिन्नका स्विमर्गणम् ।
विम्यस्यते किया भेदात् स पचे । दिष्ठ उच्यते"— इति ।
एकेन श्रियंना , बद्ध साध्य निर्देशो युगपन्न कर्त्त्र वास भेदेन तु कर्त्त्र । तदुभयं कात्यायन श्राह,—

"पुरराष्ट्रविरद्धस्य यस राजा विवर्जितः। श्रानेकपदमङ्कीर्णः पूर्वपचे। न मिध्यति॥ बद्धप्रतिज्ञं यत्काधं व्यवहारेषु निस्चितम्। कामन्तदपि यश्लीयात् राजा तत्त्ववुभुत्सया"—इति। पूर्ववादिने। नियममाह दृहस्पतिः,—

"स्वायुक्तं किया ही नमसारान्यार्थमा कुलम् । पूर्वप चं लेखयता वाद हानिः प्रजायते ॥ उपदिग्याभियोगं यन् ममती त्यापरं वदेन् । क्रियासुक्षाऽन्यथा ब्रूयात् स वादी हानिमाप्नुयात्॥
न्यूनााधिकं पूर्वपचं तावदादी विशेषियेत्।
न दद्यादुत्तरं यावत् प्रत्यर्थी सभ्यसन्तिधी"—इति।
कात्यायने।ऽपि,—

"ऋधिकान् क्षेद्येदर्थान् हीनांश्च प्रतिपूर्येत् । भूमौ निवेषयेत्तावद् यावदर्थाऽभिवर्णितः"—इति । नारदाऽपि,—

"भाषायासुत्तरं यावत् प्रत्यर्थौ नाभिलेखयेत् । यखान्तु लेखयेत्तावद् यावदस्तु विवित्तम्"—द्गति । व्यप्रगन्धं वादिनं प्रति यहस्पतिराह,—

"श्रमियोक्ताऽप्रगत्भातात् वक्तं नेतस्हते यदा।
तस्य कालः प्रदातयः कार्य्यग्रक्त्यनः"—इति।
कालेयत्तामाह कात्यायनः,—

"सलेखनं वा लभते ऋहं सप्ताहमेववा।

मतिरूपद्यते याविद्वादे वनुमिक्कतः"—इति।

पूर्वपचस्य चातुर्विध्यं प्रतिपादयति दृहस्पतिः,—

"चतुर्विधः पूर्वपचः प्रतिपचस्त्रंथैवच । चतुर्धा निर्णयः प्रोक्तः कैस्यिदष्टविधः स्ततः ॥ ग्रङ्काऽभियोगस्त्रथ्यञ्च स्त्रभेऽर्थेऽभ्यर्थनं तथा । वन्ते वादे पुनर्न्यायः पचे। ज्ञेयसृतुर्विधः ॥ भान्तिः ग्रङ्का समुद्दिष्टा तथां नष्टार्थदर्भनम् ।

<sup>•</sup> उद्याधिकं,—इति ह्या॰।

लक्षेऽर्घेऽभ्यर्घनं मोहः तथा वृत्ते पुनः क्रिया"॥

एतत् पाण्डुलेखोन लिखिलाऽऽवापोद्धारेण<sup>(१)</sup> भोधितं पचे

निवेशयेदित्याह कात्यायनः,—

"पूर्वपचस्य भावोत्तं प्राद्विवाकोऽभिलेखयेत्।
पाण्डुलेख्येन फलके ततः पत्रे च ग्रोधितम्"—इति ।
ग्रोधनं यावदुत्तरदर्भनं, नातः परम् । श्रतपव नारदः,—
"ग्रोधयेत्पूर्ववादन्तु यावन्नोत्तरदर्भनम् ।
श्रवष्टश्रस्थोत्तरेण निष्टत्तं ग्रोधनं भवेत्"—इति ।
श्रेयोपादेयौ पूर्वपचौ विविनति ष्टइस्पतिः,—
"राज्ञा विवर्जितो यश्र यश्र पौरविरोधकृत् ।
राष्ट्रस्थ वा समस्तस्थ प्रकृतीनां तथेवच ॥
श्रव्ये वा ये पुर्याममहाजनविरोधकाः ।
श्रवादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकौत्तिताः ॥
व्यायं वा नेष्कृते कर्ते नान्यायं वा करोति थः ।
स लेखयित यस्त्वेवं तस्य पची न सिद्यति ॥
विक्द्धं वाऽविक्द्धं वा दावप्यपौ निविग्नितौ ।
एकस्मिन् यच दृष्येतां तं पचं दूरतस्थिनेत् ॥

<sup>\*</sup> विग्रोधितम्,—इति का०। विक्रांचित्रस्यायं वा,—इति का०।

<sup>(</sup>१) च्यावापः पूर्व्वमिलिखितस्य निवेशानस्। उद्घारः पूर्व्वे निवेशितस्या-पनथः।

उन्मत्तमत्ताभिमृता महापातकदूषिताः।
जडातिरुद्धवालाश्च विज्ञेयाः स्युर्निरुत्तराः॥
पद्यः प्रोक्तस्त्वनादेयो वादौ चानुत्तरस्तथा।
यादृग्वादौ न यः पद्यो ग्राह्यस्तत्कथयाम्यहम्॥
पौडातिग्रयमाश्रित्य यद्ववौति विविच्तिम्।
स्वार्थमिद्धिपरो वादौ पृवंपद्यः स उच्यते"—इति॥
दिति प्रतिज्ञापादो निरूपितः।

### त्रथ उत्तरपादे। निरूधते।

तञ्च याजवन्काः मंग्रहाति, -

"श्रुतार्थस्थात्तरं लेखं पूर्वावेदकम्बिधी" - इति । तदेतद् रहस्पतिर्वरणोति,-

"यदा चैवंविधः पचः कित्यतः पूर्ववादिना । द्यात् तत्पचक्क्क्यं प्रतिवादी तदोक्तरम् ॥ विनिश्चिते पूर्वपचे ग्राह्माग्राह्मविग्रेषिते । प्रतिज्ञार्थे स्थिरीभृते लेखयेदुत्तरं ततः"—इति ।

उत्तरे खतः प्रवृत्त्यभावे च तद्दापनीयभित्याहः । भएव,—
"पूर्वपचे यथार्घे तु न दद्यादृत्तरं तु यः।
प्रत्यर्थो दापनीयः स्थात् सामादिभिरूपक्रमः॥

<sup>(</sup>१) तथाच प्रत्यर्थी यदि खयमुत्तरं दातुं न प्रवर्त्तते, तथा राख्यास्य उत्तरं दायनीय इत्यर्थः।

प्रियपूर्वं श्रयेत्सामः भेदस्त्वभयद्भिनः । यथापकर्षणं दण्डः ताड्नं बन्धनं तथा"—इति ॥ उत्तरस्वचणमाह प्रजापितः,—

"पचस्य व्यापकं साध्यसमन्दिग्धमनाकुनम् । श्रव्याख्यागस्यमित्येतदुत्तरन्ति दिदेः"—इति ॥ हारीतोऽपि,—

"पूर्वपचस्य सम्बन्धसनेकार्यसनाकुलम् । श्रनस्पस्यस्तपदं व्यापकं नातिस्वरि च ॥ सारस्रतससन्दिग्धं खपचेकांग्रसक्षवस् । श्रिवश्रवसमृढायं देयसुत्तरसीदृग्रस्"—इति ॥

खपचेकां ग्रामभवं श्रनवं गिषितखपचेकदेशं, सम्पूर्णखपचिति था-वत् । सहसोत्तरन्दातुमसकं प्रति कात्यायन श्राह,—

"श्रुता लेखाममत्यायं प्रत्ययों कारणाद्यदि । कालं विवादे याचेत तस्य देयो न संग्रयः"—इति ॥ कालभेदं कारणायें ग्रेषञ्चाह नारदः,—

"ग्राचीननाद् भयार्त्तनात् प्रत्यर्थी स्रातिविश्वमात् । कार्च प्रार्थयते यत्र तत्र तत्रस्थुमईति ॥ एकार्च त्यरपञ्चारं सप्तारं पचमेववा । मामं मास्त्रयं वर्षं सभते ग्रह्मपेचया"—इति ॥

तच व्यवखामा इ मएव,—

<sup>&#</sup>x27; प्रियः सामः,—इति का॰।

"सद्यः कृते सद्यादः" मासेऽतीते दिनं चिपेत् ।

षडिब्दिके निराचन्तु सप्ताइं दादणाब्दिके ॥

विंग्रत्यब्दे दणाइन्तु मासाद्धं वा सभेत सः ।

मासं निंग्रत्यमातीते निपचं परतो भवेत् ॥

श्रस्ततन्त्रजडोन्मत्तवासदीचितरागिणाम् ।

कास्तः संवत्सरादर्वाक् स्वयमेव यथे पितम्"—इति ॥

कास्त्यायनोऽपि.—

"संवत्सरं जडोन्मत्तें प्राधिपीडिते। दिगन्तरप्रपञ्चेन श्रज्ञातार्थं च वस्तुनि॥ मूलं वा साचिणो वाऽय परदेग्ने स्थितो यदा। तत्र कालो भवेत् पुंसामा खदेग्रसमागमात्॥ दत्तेऽपि काले देयं स्थात्पुनः कार्यस्य गौरवात्"—इति॥ कालदानस्य विषयमाइ नारदः,—

"गहनता दिवादाना समामर्थात् स्रतेरि । स्थापि हरेत् कालं कामन्तत्त्व मुख्यया"—इति ॥ स्थापि दर्भयति पितामरः,—

"च्छणे।पनिधिनिचेपे। दाने सम्भूयकर्मणि। समये दायभागे च कालः कार्यः प्रयक्षतः"—इति॥ इड्स्थितिरपि,—

"साइसस्तेयपार्थगोऽभिग्रापे तथात्यये।

**<sup>\*</sup> तदा वादः.— इति का**ः।

<sup>े</sup> खजसे,—इति ग्रा॰ स॰।

<sup>।</sup> ऋगेऽपि च निधिचोपे,--इति का॰।

भूमौ विवादयेत् चिप्रमकालेऽपि रुच्छातिः"—इति । कात्यायनोऽपि,—

"धेनावनदु हि चेत्रे स्तीषु प्रजनने तथा। न्यासे याचितके दत्ते तथैव क्रयविक्रये॥ कन्याया दूषणे स्तेये कल हे साइसे विधी। उपधी क्रुटमाच्ये च सद्यपव विवादयेत्"— इति॥ उपधिभैयादिवशात् प्राप्तं कार्य्यम्। उत्तरस्य भेदाना इनार्दः,—

"मिथा सम्प्रतिपत्तिश्च प्रत्यवस्तन्दनं तथा।
प्राङ्न्यायश्चोत्तराः प्रोकाश्चनारः प्रास्मवेदिभिः"—द्ति॥
मिथादीनां खरूपमाइ बहस्पतिः,—

"श्रभियुक्तोऽभिथोगस्य यदि कुर्यानु निह्नवम् । मिष्या तन्तु विजानौयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ श्रुत्नाऽभियोगं प्रत्यर्थौ यदि तत् प्रतिपद्यते । सा तु सम्प्रतिपत्तिसु ग्रास्तविद्भिरुदाह्नता ॥ श्रिष्माऽभिहितो योऽर्थः प्रत्यर्थौ यदि तन्त्रथा । प्रपद्य कारणं ब्रूयात् प्रत्यवस्कन्दनं हि तत् ॥ श्राचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लेखयते यदि ।

स विनेयो जितः पूर्वं प्राङ्न्यायसु स उच्यते"—द्ति॥ प्रजापतिरपि,—

"यावदावेदितं किञ्चित् मत्मबन्धमिहार्थिना । तावतार्वममभूत मिति मिथ्योत्तरं स्पृतम् ॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । मम तु, तावत् सर्वमसङ्कृत, — इति पाठः प्रतिभाति ।

यखेव देयमेवैतं नामभावितमर्थिना ।
दित मस्प्रतिपत्थाखं दितीयमिदमुत्तरम् ॥
दत्तमेव ममानेन कित्त्वस्थापि मया पुनः ।
प्रतिदत्तमितीदृक् च प्रत्यवस्कन्दनं स्वतम् ॥
श्रसिन्नर्थान्तरे पूर्वं प्रारक्षोऽस्यन्त्रमर्थिना ।
जितस्थायं मया तच प्राङ्न्यायविधिकस्यते"—दिति ॥
मिय्योत्तरस्थावान्तरभेदमास सएव,—

"मिथ्येतत् नाभिजानामि तदा तत्र न सिविधः।
श्रजातश्चास्मि तत्काले दति मिथ्या चतुर्विधम्"—दति॥
उत्तराभागानाह कात्यायनः,—

"त्रप्रसिद्धं विरुद्धं यदत्यन्पमितस्रिर् च।

मन्दिग्धासभावायक्रमन्यार्थञ्चातिदोषववत् ॥

यद्यासपदमयापि निगूढार्थं तथाऽऽकुत्तम्।

याख्यागम्यमसारञ्च नोत्तरं खार्थसिद्धये"—इति॥

त्रप्रसिद्धादीन् सएव व्याच्छे,—

"चिक्राकारसहस्रन्तु समयं वाऽविजानता । भाषान्तरेण वा प्रोक्तमप्रसिद्धन्तदुत्तरम् ॥ प्रतिदत्तं मया बाख्ये प्रतिदत्तं मया न हि । यदेवमाह विज्ञेयं विरुद्धं तदिहोत्तरम् ॥ जितः पुरा मया लन्त श्र्येऽसिन्निति भाषितम्। ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । ममतु, तस्यैव देयमेवैतत्,—इति पाठः प्रतिभाति ।

पुरा सया च प्रसितसङ्गीकारोत्तरं स्वतस् ॥

ग्रहीतिमिति चास्वार्त्तं कार्यन्तेन हातं सया ।

पुरा ग्रहीतं यद्व्यमिति चेत् वस्वभूरि तत् ॥

देयं सयेति वक्तये । स्वा देयिमितीदृग्रम् ।

सन्दिग्धसुत्तरं श्रेयं व्यवहारे वृधेस्तदा ॥

बसाबलेन चेतेन साहसं स्वापितं पुरा ।

श्रम्भो त्तं सया सार्द्वं सहस्रमिति भाषिते ।

श्रमी दत्तं सया सार्द्वं सहस्रमिति भाषिते ।

प्रतिदत्तं तद्धं यत्तिहायापकं स्वतम् ॥

पूर्ववादिकयां यावत् सम्यङ्नेव निवेश्ययेत् ।

सया ग्रहीतं पूर्वं न तद्वास्वपदस्चिते ॥

तिस्तंनासरसं किश्विद् ग्रहीतं न प्रदास्विति ।

किन्तेनैव सदा देयं सया देयं भवेदिति ।

<sup>\*</sup> वितः प्रा मया जन्तुरथेऽसिन्निति भाषितम्।
प्रा मया पत्रमिति पद्यतं चोत्तरं स्मृतम्,—इति का॰।
उभयमप्यसङ्गतमिव प्रतिभाति। क्रमप्राप्तस्यायस्पोत्तरस्थैवात्र स्थानुमुचितत्वात्।

<sup>ं</sup> देशं ममेति वक्तर्थं, - इति काः।

भावितम्, — इति काः।

<sup>🖔</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वन । ममतु, तद्धैं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>॥</sup> किचित्रस्हीतं प्रदास्यति,—इति का॰।

एतदाकुलिमित्युक्तमुत्तरं तिद्दि विदुः॥ काकस्य कित वा दन्ता\* मन्तीत्यादि तदुत्तरम्। श्रमारमिति तत्तेन मम्बङ् नोत्तरिमध्यते"—इति।

श्रव चिक्नेत्यादेरयमर्थः । विवादविषयस्य गोसिरस्यादिद्रयस्य वर्णविशेषादिकं चिक्नं, दीर्घग्रहङ्गलादिराकारः, सहस्रादि संख्या, समयः कालविश्रेषः शंकेतविश्रेषो वा, तत्स्वमजानता यत्रोत्रं, जानता वा सभ्यानामपरिचितया भाषया यदुक्तं, तद्भयमप्रसिद्धम्। बाख्य-एव मया सर्वे द्रव्यं प्रतिदत्तमित्युक्ता, स पुनर्पि विस्सत्य वा प्रति-वादिबुद्धिप्रच्छादयितुकामो वा<sup>†</sup> न दत्तमिति यद्गूयात्, तिह-रुद्धम्। पुरा मयाऽयं जित दति वऋये सति जितग्रब्दं परित्यव्य तद्भयम् । ग्रहीतमित्येतावत्येव वक्तये सति प्रथमतः तदनुक्ता तेन कर्त्तवं तत्कार्यं मया कतिमत्येतादृषं प्रकतानुपयोगि किञ्चिदुका पसाद्गृहीतमिति यद्भूयात्, तद्त्तरमितिस्ररि। देयं मथेत्युके सित मन्देचमनारेण दातवानिश्वयो भवति, तदनुक्ता मया देयमिति यदि ष्रुयात्, तदानीमस्य देयं द्रति वा ऋदेयमिति वा पदं हेन्तुं भ्रकाला-द्त्तरं सन्दिग्धम्। यदि षोत्र प्रविवादी मत्यौत्रेण दत्त्विति ब्रूयात्, तदसमावि। एकादशवस्त्राणि मया दत्तानीति वन्नत्ये सति, रुद्राकाश्रनामकानि युश्रत्प्रतियोगिश्रब्दवाच्यलेन विभाषितानीत्येव-मप्रसिद्धः पदेरभिचितमुत्तरसुक्रम्। प्रकृतस्य प्रतिज्ञार्थस्य उचित-मुत्तरमनुक्ता चार्नुपय्क्रमेव किञ्चिद्भूतेः एतेन वादिना प्रावखेन

<sup>·</sup> काकस्य दन्तानोसन्ति,—इति कारा

<sup>ं</sup> सभादिबुद्धिप्रचीद्यितुकामी वा,—इति का॰।

दोर्बच्चेन वा किञ्चिताहमं कर्नामित्यादि । तत्र प्रकास्य अनुकलात् उत्तरमन्यार्थं भवित । यतं देयमिति प्रतिज्ञातस्य अर्यस्य यतदय-मित्युत्तरं दोषवत् । सार्द्धं सहस्वं सन्नां देयमिति प्रतिज्ञातस्य तद्द्धं प्रमितमिति वक्तस्ये सित विस्पष्टं न वदित, किन्तु नोके यः को-ऽपि किमग्रहीतनामरसं दास्थतीत्येवसप्रसिद्ध्यान्देन व्यतिरेकसुखेन काकस्वरेणाभित्तिसुत्तरं निगूदम् । किन्तेनैव मदा देयं मया देयमित्यचोभयोर्वाक्ययोरादेयमिति वा पदच्चेदमस्भवादर्यस्य अनि-श्रवात् किमिति काका यञ्चमानस्याप्यनिश्चयादिदसुत्तरं व्या-सुत्तम् । तत्यित्रा सुवर्णयतं ग्रतीतिमित्यभियोगं नाहं पितुर्वाक्यं आनामीति वक्तस्य सित यत्यस्तान्येन दुर्वाधं वचो त्रूते, ग्रहीतं यतं वचनात् सुवर्णानां पितुनं जानामीति । तदिदसुत्तरं व्यास्था-गम्यम् । काकदन्तादिविषयं निष्प्रयोजनं अमारमिति । संकरा-ख्यमुत्तराभाममाह कात्यायनः,—

"एकेंकदेशे यसात्यमेकदेशे च कारणम् । भिष्या चैकेंकदेशे यत् संकरं तदनुत्तरम्"—इति॥ तच सएव विशादयति,—

"न चेकिसान् विवादे तु किया स्थादादिनोर्दयोः। न चार्थसिद्धिरुभयोनं चेकच कियादयम्"—इति ॥

मिष्याकारणोत्तरयोः सङ्गरे ऋर्थिप्रत्यर्थिनोर्दयोरपि किया प्राष्ट्रोति ।

<sup>•</sup> भिष्या चर्वेक देशी, -- इति का? ।

"मिया किया पूर्ववाद कारण प्रतिवादिनि"—इति सार-णात्। तदुभयमेकस्मिन् व्यवहारे विरुद्धम्। यथा सुवणं रूपक्षातं च श्रमेन ग्रहीतमित्यभियोगे सुवर्णञ्च ग्रहीतं रूपक्षातं ग्रहीतं प्रतिदन्तिनित। कारणप्राङ्ग्यायमञ्जरं प्रत्यर्थिनएव क्रिया-दयम्।

"प्राङ्ग्यायकारणोको तु प्रत्यर्थी निर्दिगेत् कियाम्" – दित स्वरणात्। यथा सुवर्णं ग्रहीतं प्रतिद्त्तं रूपके श्वहारमार्गेण पराजित दति। ऋच प्राङ्ग्यायेन जयपचेण वा न्यायदिशिक्षवी अवितयं कारणोत्तरे तु भाचिलेख्यादिभिः भावियतयिमित्य-विरोधः। एवसुत्तरच सङ्करेऽपि द्रष्ट्यम् यथाऽनेन सुवर्णं रूपक-यतं वस्ताणि च ग्रहीतानीत्यभियोगे सत्यं सुवर्णं ग्रहीतं प्रति-दास्थामि, रूपकणतं न ग्रहीतां वस्त्रविषये पूर्वं न्यायंन पराजित-दिति। एवं चतुःमङ्करेऽपि। एतेषां चानुत्तरतं यौगपद्येन. तस्य तस्यांश्रस्य तेन तेन विवादप्रसिद्धेः। क्रमेणोत्तरत्वमेव। क्रमञ्चार्थनः प्रत्यर्थिनः स्थानाञ्चेच्छ्या भवति। यच पुनर्भयोः सङ्करः दे तच यस्य प्रभूतार्थविषयतं तच कियोपादानेन श्ववहारः प्रवर्त्तयितशः। पञ्चादन्यविषयोत्तरोपादानेन्॥। यच च सम्प्रतिपत्तरेक्तरात्तरस्य

इखमेव पाठः सर्व्य । सम तु, प्राङ्न्याये,— इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ं</sup> इत्थमेव पाठः सर्वेच। सम तु, भावयितव्यम् .— इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>।</sup> इस्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, रवमुत्तर चयः -- इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>्</sup> प्रतर्भयोशसङ्घरः,—इति पा॰ स॰।

<sup>।</sup> मधादल्यविषान्तरोपादानेन,-इति काः।

च भक्करः, तत्रोत्तरोपादानेनः व्यवश्वारोद्रष्टवाः । सम्प्रतिपत्तेः प्रयोगाभावात् । यथा हारीतेनोक्रम्,—

> "मिथ्योत्तरं कारणञ्च स्थातामेकच चेद्भे। सत्यञ्चापि महान्येन तच ग्राञ्चं किसुत्तरम्"—इत्युक्ता, "यत् प्रभृतार्थविषयं यच वा स्थात् कियाफलम्। उत्तरं तच विज्ञेयमसंकीर्णमतोऽन्यथा—इति।

मंकीणं भवतीति ग्रेषः। ऐष्टिक्क क्रमं भवतीत्यर्थः। तत्र प्रश्तार्थविषयं यथा, श्रनेन सुवणं रूपक ग्रतं वस्त्राणि च ग्रहीतानी
प्रत्यभियोगे, सुवणं रूपक ग्रतं वस्त्राणि ग्रहीतानि प्रतिदक्तानि
चेति। श्रव मिथ्योक्तरं प्रश्नतविषयत्वादर्थिनः क्रियामादाय प्रथमं
यवहारः प्रवक्तियत्यः, पश्चादस्त्रविषयं यवहारः। एवं मिथ्याप्राङ्न्यायसङ्करे कारणप्राङ्न्यायसङ्करे च योजनीयम्। यथा तस्त्रिन्नेवाभियोगे, मत्यं सुवणं रूपक ग्रतं च ग्रहीतं दास्यामि, वस्त्राणि तु
न ग्रहीतानि प्रतिदक्तानि वा वस्त्रविषये पूर्वं पराजित इति
चोक्तरे, सम्प्रतिपक्तेर्भरिविषयत्वेऽपि तच क्रियाऽभावात् मिथ्योक्तरक्रियामादाय यवहारः प्रवक्तियत्यः।

इत्यमेव पाठः सर्व्वच। समतु, तचोत्तरान्तरोपादानेन, इति
 पाठः प्रतिभाति।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत । ममतु सुवर्षे रूपक्शतं च न रहीतं, वस्त्राण

<sup>•</sup> मृहीतानि प्रतिदत्तानि चैति,— इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। ममतु, मिश्योत्तरस्य,—इति पाठः प्रति-ं भाति।

यच तु मिश्याकारणोत्तरयोः क्रत्त्वपचयापिलंः यथा श्रट्कणा-दिकया कश्चिद्दति, द्रयं गौर्मदीया श्रमुकस्मिन् काले नष्टा श्रस्थ ग्रदे दृष्टेति, श्रन्यस्तु मिश्येतत् प्रदर्शितकासात् पूर्वमेव श्रसाद्रृष्टे श्राता सेति वदति । ददं तावत् पचिनराकरणसमर्थलात् नानु-त्तरम्। नापि मिश्येव, कारणोपन्यासात् । नापि कारणम्, एकदेशाभ्युपगमाभावात् । तस्मात् सकारणं मिश्योत्तरमिदम् । श्रव च प्रतिवादिनः किया "कारणे प्रतिवादिनि"—दति वसनात् ।

ननु "मिथाकिया पूर्ववादे"—इति पूर्ववादिनः कस्मात् किया न भवित? तस्य ग्रुद्ध मिथ्याविषयलात्। कारणे प्रतिवादिनीत्येतदिप तस्माष्कुद्ध कारणिविषयं न भवित? नैतत्। सर्वस्थापि कारणो- त्तरस्थ मिथ्यामहचरितक्ष्पलात् ग्रुद्ध कारणोत्तरस्थाभावात्। प्रसिद्ध कारणोत्तरे प्रतिज्ञातार्थे कदेश्रस्थाभ्युपगमेने कदेशस्य मिथ्यालम्। यथा सत्यं रूपकशतं ग्रहीतं न धारयामि दत्तलादिति। प्रकृतो-दाहरणे तु प्रतिज्ञातार्थे कदेशस्थाप्यभ्युपगमो नास्तीति विशेषः। एतच हारीतेन स्वष्टमुक्तम्,—

"मिळाकारणयोवांऽपि ग्राह्मं कारणमुत्तरम्"—इति । यत्र मिळाप्राङ्न्याययोः पच्चापितं ; यथा रूपक्रमतं धारयती-त्यभियोगे मिळीतत्तस्मिन्तर्थे पूर्वमयं पराजित इति, श्रवापि वादिन-एव किया ।

धत्र, न,─इति भवितुमुचितम्।

र्ग इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । समतु, कसाच्छ् डकारणविषयं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> न दास्यामि,---इति ऋा०।

"प्राङ्खायकारणोको तु प्रत्यथीं निर्दिशेत् कियाम्—"इति वचनात्। शुद्धप्राङ्खायस्थाभावादनुत्तरत्वप्रमङ्गात्। सम्प्रतिपत्ते-रिष माध्यत्नेनोपदिष्टम्य पत्तस्य मिद्धत्तोपन्यासेन साध्यत्निराक-रणाद्भृतोत्तरत्वम्। यत्र तु कारणप्राङ्खायसङ्गरः ; यथा प्रतमनेन ग्रहीतिमित्यभियुक्तः प्रतिवद्ति सत्यं ग्रहीतं प्रतिदत्तं चेत्यसिन्ने-वार्षे प्राङ्ख्ययेनायं प्राजित इति । तत्र प्रतिवादिनो यथा-स्चौति न कचिद्वादिप्रतिवादिनोरेकसिन् व्यवहारे कियाप्रसङ्ग-दति निर्णयः। निर्त्तरं प्रत्यर्थिनं प्रति कात्यायन श्राह,—

"उपायैश्वोद्यमानसु न दद्यादुत्तरन्तु यः।

मुक्रम्यान्ते सप्तराचे जितोश्मो दातुमईति"—दित ।

हीनवादिनं दर्भयति नारदः,—

"पूर्ववादं परित्यच्य योऽन्यमानम्बते पुनः ।
वादमंक्रमणाज्ज्ञेयो हीनवादी म वै नरः ॥
समयाभिहितं कार्यमिभयुकं परं वदेत् ।
विन्नुवंश्व भवेदेवं हीनन्तमिप निर्दिणेत् ॥
श्रन्यवादी कियादेषी नोपस्थायी निरुत्तरः ।
श्राह्मतोऽप्यपन्नापी चं हीनः पञ्चविधः स्मतः"—दति ॥
नान वादिनो विद्यणोति सण्व,—

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> न मवार्डाभिष्टितं,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सत्वव। खाह्नतः प्रपशायी च,—इति पाठक्तं भवितुः नुचितः। वत्तमागकावायनवचने तथा दर्शनात्। एवं परच।

"सेखियात तु यो वाक्यं मूलवाद्याधिसंयुतः" ॥
वदेदादी स चीयेत नाभियोगन्तु सोऽर्हति ।
सभाख म आचिणश्चेव किया ज्ञेया मनी विणाम् ॥
तां कियां देष्टि योमोद्दात् कियादेषी म उच्यते ।
बाह्यानादनुपस्थानात्सद्यएव प्रचीयते ॥
बूह्यौत्युक्षोऽपि न बूयात् सद्यो बन्धनमर्हति ।
दितौयेऽद्दनि द्र्षेद्वेर्विद्यात्तस्य पराजयम्"— इति ॥
वद्दस्थितिरपि,—

"माह्नतोऽयपसापी स मीनी साचिपराजितः। स्रवाकाप्रतिपञ्च हीनवादी चतुर्विधः.,—इति। हीनलकासाविधमाह स्रव,—

"प्रपत्तायीतु पत्तेण मीनकत् सप्तभिर्दिनैः। साचिभिः तत्त्वणेनैव प्रतिपन्नस्य सीयते"—इति। दैविकादिविम्नेन यथोक्रकासातिक्रमेऽपि नापराध इत्यास सरवः—

"दैवराजकातो दोषः तत्काले तु यदा भवेत्। श्रविधित्यागमाचेण न भवेत् स पराजितः" – इति ॥ श्रीनवादिनो दण्डेन पुनर्वादाधिकारमा इ कात्यायनः, — "श्रन्यवादी पणान् पञ्च क्रियादेषी पणान् दग्र। नोपखाता दग्र दौच षोड़ग्रेव निरुत्तरः। श्राह्मतः प्रपलायी च पणान् याद्यस्तु विंग्रतिम्॥ चिराह्मतमनायातमाह्मतव्यपलायिनम्।

<sup>\*</sup> मूलवाकाधिसंयुतः,-इति का॰।

<sup>ो</sup> सभ्यानां,---इति का०।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । प्रपत्तायिनम्,--इति पाठन्त् भवितुम्चितः।

पश्चराचमितकानं विषयेतं नहीपितः"—इति । यत्तु तेनेव पुनर्वादनिषेधः कथितः,—

"दीषानुक्षं गंगाद्धः" पुनर्वादी न विद्यते"—इति । तदेतन्त्रम्युकतिववादिविषयम्। इतर्च तु प्रक्रतदानिर्नास्तीत्याद नारदः,—

"मर्वेष्वर्धिववादेषु वाक्छले नावसीदिति । पग्रुम्बीश्रम्यूणादाने ग्रास्त्रोऽध्यर्थास सीयते"—इति ॥ नावसीदतीति प्रतिज्ञातार्थस्य न सीयत सत्युपपादमम् । प्रचाषवादमास कात्यायमः,—

"उभयोर्सिखिते वाक्ये प्रारखे कार्य्यमिर्घये । श्रयुक्तं तच थो ब्रूयात् तस्मादर्घात्स सीयते"—इति । याञ्चवस्क्योऽपि,—

"बन्दिग्धार्थं खतन्त्रो । यः साधचेद्यस निष्यतेत्।

न चाह्नतो वदेत् किश्चिद्धीनो दण्डाश्च च स्रतः"—इति॥ चन दण्डयस्णेनेव सीनलसिद्धेः पुनर्शीनग्रस्णं प्रक्रतार्थात् सीखते इति ज्ञापनार्थम्।वादसुपक्रमतोर्निट्सबोईस्बोरपि दण्डमार एर्स्यतिः,—

"पूर्वकृषे मिलविष्टे विचारे मण्यवर्भिते ।

प्रज्ञमं ये मिथो यान्ति दाषाको हिगुणन्दमम्"—इति॥ तदितस्त्रपत्रञ्चनविषयमित्याच कात्यायनः,—

"त्रावेद्य प्रग्रहोतायं प्रप्रमं यान्ति ये मिषः।

<sup>\*</sup> इखमेव पाठः सर्व्यच । समतु, स याच्यः,—इति पाठः प्रतिभाति । स चीनवादी दोषानुरूपं दग्डं याच्य इति तद्र्यः ।

र खतन्त्रं, - इति काः।

<sup>🗓</sup> बादं प्रक्रमताम्प्रवत्तयो,—इति का॰।

सर्वे दिगुल्दण्डाम्युर्विप्रसम्भान्नप्रस ते"—इति ॥
एवञ्चावञ्चनया प्रमान्तानां न दण्डः । ऋतएव द्रस्यतिः,—
"पूर्वोत्तरेऽभिलिखिते प्रकान्ते कार्य्यनिर्ण्ये ।
दयोः सन्तप्तयोः सन्धः स्थादयःखण्डयोरित ॥
सालिसभ्यविकल्पस्त भवेत्तत्रोभयोरिप ।
दोलायमानयोः सन्धं प्रकुर्य्यातां विच्हणेः ॥
प्रमाणसमता यत्र भेदः प्रास्त्वरित्तयोः ।
तत्र राजाज्ञया सन्धिरुभयोरिप प्रस्तते"—इति ॥
श्विष्प्रस्थिनोरिभयोगे कञ्चित्रयममाह याज्ञवस्त्यः,—
"श्वियोगमनिस्तीर्यं नेनस्प्रस्थित्वयेत्"—इति ॥
श्विय्तुकं न चान्देन नोकं विप्रकृतिन्वयेत्"—इति ॥

प्रत्यर्थिन यस्मिन् वादिना ममादितमभियोगमपरिश्वत्य प्रत्युतेनं प्रत्यभियोगं न कुर्य्यात्। ऋथीं † च ऋत्येनार्थिना ऋभियुक्ते प्रत्यर्थिनि तदिभयोगपरिश्वारात् पुरा खयं नाभियुंच्यात्। खभाभ्या-मिप प्रतिज्ञाक्ष्पमुत्तरक्षपं वा वचोयत् यथाऽभिश्वितं, तन्त्रथैव समा-त्रिपर्य्यन्तं निर्वाद्यम्। प्रत्यभियोगनिषधस्य ऋपवादभाद्य सएव,—

"कुर्यात् प्रत्यभियोगम् कलहे साहसेषु च"—इति। कलहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके, साहसेषु विषयस्तादिनिमित्तप्राण-यापादनादिषु, प्रत्यभियोगसभवेनाभियोगमनिस्तीर्यापि खाभि-योकारं प्रत्यभियोजयेत्। नन्वनापि पूर्वपचानुपमईन्हण्ले चानुत्त-

<sup>4</sup> मनेव्यचोभयोरिष । दोलायमानौ यो सन्धं कुर्यातां तौ विचन्त-व्यो,—इति ग्रन्थान्तरीयः पाठः समीचीनः ।

<sup>ं</sup> व्यर्थिन,—इति ग्रा॰ स॰।

रतात्" प्रत्यभियोगस्य प्रतिश्वान्तरते युगपद्यवद्यारास्रभवः समानः । सत्यम् । नाच युगपद्यवद्याराय प्रत्यभियोगोपदेशः, श्रिप
तु न्यूनदण्डप्राप्तये श्रिधिकदण्डनिष्टच्चये स । तथासि । श्रिनेनासं तास्तिः श्रिप्तो वेत्यभियोगे पूर्वमदमनेन तास्तिः श्रिप्तो वेति
प्रत्यभियोगे दण्डान्पलम् । यथास् कात्यायनः,—

"पूर्वमाचारयेद्यस्त नियतं स्थात् स दण्डभाक्।
पञ्चाद्यः सोऽप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः"-इति॥
पञ्चाद्यः चारयेत्, सोऽप्यसत्कारी दण्डभाक्। तथोर्मध्ये पूर्वस्य
दण्डाधिक्यम्।

## इत्युत्तरपादः।

## श्रय क्रियापादः।

तच याज्ञवस्काः,—

"ततोऽर्थों लेखयेत् सद्यः प्रतिश्वातार्थसाधनम्"—इति । रुष्यातिस्तु तं विरुषोति,—

"पूर्ववादे विकिखितं यदचरमग्रेषतः।

त्रर्थी हतीयपादे तु कियवा प्रतिपाद्येत्"- इति ॥ कियाया उपयोगमार कात्यायनः,—

"कारणात् पूर्वपचोऽपि उत्तरतं प्रपद्यते ।

श्रतः क्रिया सदा प्रोक्ता पूर्वपचस्य साधनी"—र्ति # क्रियाभेदानाच टच्छातिः,—

"दिप्रकारा किया प्रोक्ता मानुषी दैविकी तथा। एकेकाऽनेकधा भिन्ना ऋषिभिस्तस्ववेदिभिः॥

क्पलेगामुक्तरतात्,—इति का॰।

षाचिलेखानुमानश्च मानुषी चिविधा किया।

साची दादमभेदस्तु सिखितं लष्टधा स्मृतम् ॥

यनुमानं चिधाप्रोक्तं मानुषी दैविकी किया"—इति।
देवमानुषिक्रययोः मानुष्याः प्राबन्धमान्त कात्यायनः,—

"यद्येको मानुषीं ब्रूयादन्यो ब्रूयान्तु दैविकीम्।

मानुषीं तत्र ग्रद्धीयात् न तु देवीं कियां नृपः"—इति॥

मानुषयोः धाचिलेख्ययोः धिन्नपाते लेख्यस्य प्राबन्धमान्त्रसण्व,—

"किया तु दैविकी प्राप्ता विद्यमानेषु धाचिषु।

लेख्ये च प्रतिवादेषु न दिखं न च धाचिणः"—इति॥

लेख्यप्रावन्द्यस्य विषयमान्त्र स्र्यन,—

"पूगश्रेणिगणादीनां या खितिः परिकीर्त्तिता। तस्यामु माधनं लेखां न दिखां न च माचिणः"—इति॥ माचिप्रायन्यस्य विषयमाच मएव,—

"दत्तादत्तेषु सत्यानां खामिनां निर्णये मित । विकियादानसम्बन्धे कीला धनमनिष्कृति ॥ द्यूते समाञ्चये चैव विवादे समुपिखते ।

माचिणः साधनं प्रोक्तं न दिखं न च लेख्यकम्"—इति ॥
कचिदनुमानं प्रवलम् । श्रनुमानं नाम भुक्तिः। याज्ञवस्क्येनानुमानस्थाने भुक्तिग्रब्दप्रयोगात्, —

"प्रमाणं चिखितं भुक्तिः साचिणश्चेति कीर्त्तितम्"—इति॥ भुक्तिपावन्यस्य विषयमार व्यासः,—

नास्त्ययमंत्राः स० ग्रा० पुस्तक्योः ।

<sup>ं</sup> किया न देविकी प्रोत्ता,-इति ग्रह्मान्तरीयः पाठस्त समीचीनः।

<sup>।</sup> कियादानस्य सम्बन्धे कीत्वा धनभयक्ति,—इति स॰ ग्रा॰।

"रहः हतं प्रकाशञ्च दिविधं कार्यमुख्यते । प्रकाशं साचिभिभांचं दैविवेन रहः हतम्" – दित ॥ प्रकाशं साचिभिभांचिभिन्यस्थापवादमाह तृहस्पतिः, –

"असापापाभिगापेषु निर्चि स्रण तथा। दिस्यैः कार्यः परीर्चत राजा मत्स्वपि मास्तिषु॥ प्रदृष्टेष्टनुमानेषु दियोः कार्यः विग्रोधयन् '—हित॥ कात्यायने।ऽपि,—

"समतं साचिणां यतं दियेस्त्रापि शोधयत्। प्राणान्निकविवादेषु विद्यमानेषु माचिषु ॥ दियमानम्बते वादौ न एक्केत् तत्र माचिणः। अत्तमेषु च मर्तेषु साहसेषु विचारयेत्। सर्वन्तृ दियदृष्टेन मत्सु मान्तिषु वे सगुः"—इति। व्यासोऽपि,—

"न अयेतलातं पचं कृटमेतेन कारितस्। चधरीकाय तत्पचं हार्चे दिखेन निर्णयः॥ यचाअलेखां तज्ञेखां तुन्यां लेखां कचित् भवेत्। चारहीते धने तच कार्या देवेन निर्णयः"— इति॥ कात्यायनः,—

"यत्र स्थात् सोपधं लेखां सप्रज्ञेश्वालितं यदि । दिखेन ग्रोधयेत्तत्र राजा धस्तांमनस्थितः"—इति ॥ दिखसाचितिकस्पविषयमार सप्त,—

"प्रकान्ते साइसे वादे पारुखे दण्डवाचिके। बसोङ्गतेषु कार्येषु माचिणो दिख्छेदवा॥

<sup>&</sup>quot; निद्येपद्धमी, — इति काः ।

स्तर्णे सेस्यं माचिणो वा युक्तिसंख्यादयोऽपिच। दैविकी वा क्रिया प्रोक्ता प्रजानां चितकाम्यया"—इति ॥ युक्तिसंकेव दर्शिता,—

"साखिको लिखितं भुक्तिः प्रमाणं चिविधं विद्ः। लिङ्गोदेशस्त युक्तिः स्याहिस्यानास विषाद्यः"— रित ॥ षोदमादौनान्तु सुस्यानुकन्पभावमास् म एव.—

"चोदमा प्रतिकासम्तु युक्तिलेशम्बयेवचः।

हतीयः ग्रपथः प्रोक्तः तत्वणं । माधयेत् क्रमात्''—इति॥ श्राष्यार्थस्तेनैव विद्यतः,—

"श्रभीच्यां चोद्यमानोऽपि प्रतिहन्यास्र तदचः। विचतःपञ्चलतो वा परतोऽथं समाचरेत्॥ चोदनाप्रतिचाते तु युक्तिलेग्रेस्तमन्वयात्। देशकासार्थसम्बन्धपरिषामिकयादिभिः॥ युक्तिव्ययसमर्थामु गूण्येरेनमर्द्येत्। श्रथंकासे बसापेस्रमम्यम् सुक्तादिभिः!"—इति॥

भयकाल बनापचनन्यम् पुरुताहितः — हातः ॥ भवषमयुक्तिप्रमाणस्यवस्ययाऽवस्यं परिपासनीयम् १। तदाच नारदः,—

"प्रमाजानि प्रमाण्यः पामनीयानि यत्रतः।

खीदिन्ति चि प्रमाणानि पुरुषस्थापराधतः"—दिति ॥ प्रमाणचीः प्रमाणं प्रत्याकलियितव्यमित्यर्थः । यत्र प्रमाणेनिर्णयं कर्तुं न प्रकाते, तदा राजेष्क्या निर्णयः कार्यः । तदाच पितामचः,—

<sup>•</sup> य्क्तिदंशस्तथैवच,—इति ग्रा०।

र्म भरगं,--इति का॰।

<sup>‡</sup> वकापेचामन्वयः सुस्रतादितिः, -इति का॰ । व्यर्थकाक्षवकापेक्षस्र-ग्रम्बसुस्रतादितिः, —इत्यन्यत्र पाठः ।

"लेखं यच न विद्येत न भुक्तिनं च साचिषः। न च दिव्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तच पार्थिवः॥ निश्चेतुं चे न प्रकाः खुर्वादासान्दिग्धक्षिणः। तेषां नृषः प्रमाणं स्थात् मर्वे तस्य प्रभावतः"—इति ॥ इति क्रियाभेदा निक्षिताः।

## श्रय साम्त्रिनिरूपणम्।

तच माचिप्रब्दार्थे निर्विक्ति अनुः,—

"समचदर्भनात् साची श्रवणाचैव\* सिध्यति"—इति। विष्णुरिष । "समचदर्भनात् साची श्रवणादा"—इति। अधुषा मन मनोव्यापारो यस्त्र, स साची । "साचात् द्रष्टरि संज्ञायाम्"— इति पाणिनिसारणात् । साचिणः प्रयोजनं सनुरेवाइ,—

"बन्दिरधेषु तु कार्यंषु दयोविवदमानयोः। बृष्टत्रुतानुभततात् माचिभ्यो व्यक्तदर्भनभ्"—इति॥ माचिस्रचणं मएवाइ,—

"यादृशा श्रिशिं नार्या यवदारेषु साविषः। नादृशाम् मम्प्रवच्यामि यथा वाच्यस्तञ्च तेः॥ ग्रिक्षः पुनिषो मोलाः चनविद्श्रद्रयोनयः॥ प्रविष्ठं माच्यमद्गिन म य केचिद्नापदि। श्राप्ताः मर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु माचिषः॥ मर्वधर्मविद्रोऽलुश्चा विष्गीतांस्त वर्जयेत्"—इति।

<sup>&#</sup>x27;सच तथैव,—इति ग्रा॰।

<sup>ं</sup> धनिभिः,—इति का०।

<sup>ं</sup> ताह्यां,—इति ग्रा॰।

## श्रामोऽपि,-

"धर्मज्ञाः पुत्रिणो मौलाः कुलीनाः षत्यवादिनः।
श्रीतस्मार्त्तियायुकाः विगतदेषमत्पराः॥
श्रोतिया न पराधीनाः सूरयञ्चाप्रवासिनः।
युवानः सालिणः कार्य्या ऋणादिषु विजानता"—दति॥
याज्ञवन्कोऽपि,--

"तपिखनो दानशीलाः कुलीनाः मत्यवादिनः। धर्मप्रधाना च्छत्रः पुत्रवन्तो धनान्तितः। व्यवराः माचिलो ज्ञेयाः ग्रुचयम् सुरुत्तयः॥ ब्राह्मणाः चित्रयाः वैग्याः ग्रुद्रा ये चाप्यनिन्दिताः। प्रतिवर्णे भवेयुन्ते मर्वे मर्वेषु वादिनः॥ श्रेणिषु श्रेणिपुरुषाः खेषु वर्गेषु वर्गिणः। विद्वामिषु वाह्याम्य स्त्रियः स्त्रीषु च माचिणः"—दिति॥ मख्यामाह रहस्पतिः,—

"नव मप्त पञ्च वा म्युश्वलार्म्लयएवव।।
उभी वा श्रांचियों ख्यातौ नैकं पृच्छेत् कदाचन"—इति॥
यत्प्नम्तंनवोक्तम्,—

"हतकः खटिकाग्राही कार्यमध्यगतस्या । एकएव प्रमाणं स्थात् नृपोऽध्यचस्ययेवच"—इति ॥ थामोऽपि,—

"गुचिकियश्च धर्माष्ठः माची योकान्भ्रतवाक्।

प्रमाणसेकोऽपि भवेत् साष्ट्येषु विशेषतः"—इति ॥ कात्यायनोऽपिं,—

"त्रभ्यन्तरस्तु विश्वेयो साचित्र्येकोऽपि वा भवेत् !"—इति ॥ तदेतत् सर्वसुभयानुमतसाचिविषयम् । तथाच नारदः,— "उभयानुमता थस्तु दयोर्विवदमानयोः ।

म माच्छेकोऽपि? माचिले प्रष्टयः खानु संमदि"—इति ॥ माचिषु वर्च्यानाम्ह मनुः,—

"नार्थमबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः। न दृष्टदोषाः कर्त्तव्या न व्याध्यात्तां न दूषिताः॥ न साची नृपतिः कार्य्या न कार् ककुणीलवी। न स्रोचियो विलिंगस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः॥ नान्याधीनो न वक्तव्या न दस्युर्न विकर्षाष्ठत्। न दृद्धो न भिष्ठदुर्निको नान्यो न विकलेन्द्रियः॥ नार्त्तो न सत्तो नोन्यत्तो न चुत्तृष्णोपपीडितः। न स्रमार्त्ता न कामार्त्ता न कुद्धो नापि तस्करः"—दति ॥ नार्दोऽपि,—

<sup>\*</sup> सप्टबेषु,—इति का॰ ग्रा॰।

र्वे यदिष कात्यायनः,--इति का॰।

<sup>‡</sup> साध्यमेकोऽपि वाष्ट्येत्,—इति का॰।

९ स साच्यपिच,—इति ग्रा॰।

"दायनैष्ठतिक"कुद्भरद्धस्त्रीयासचाकिकाः । मत्त्रोत्मत्तप्रमत्तार्त्तकितवग्रामयाजकाः॥ महापिथकसासुद्रविषक्प्रविज्ञानुगाः। युग्मैकश्रोचियाचारहीमक्षीवसुग्रीसवाः॥ नास्तिकवात्यदाराग्नित्यागिनोऽयाच्ययाजकाः। एकखाली वर्चरः श्ररिज्ञातियनाभयः॥ वाग्दुष्टदे। विग्रीनूषविषजीव्यस्ति, पिडकाः। गरदश्वाग्रिदश्चेव श्र्द्रापत्योपपातकाः॥ क्कान्तवारुविकश्रान्तनिर्धृताम्याववायिनः । भिन्नवृत्ताः समावृत्ता जड्तेलिकपौलिकाः ॥ भ्रताविष्टनृपदिष्टवर्षानचत्रसूचकाः । त्रघगंखाताविष्कभविदीनाग्रनवृत्तयः॥ कुनखी व्यावदन्तस सिनिमिनभुक्गौण्डिकाः!। ऐन्द्रजालिकलुन्धोग्रश्रेणीगणविरोधिनः॥ बधकञ्चित्रक्षन्यूर्वः पतितः क्रूटकारकः?। कुरुकः प्रत्यविधतः तस्करो राजपूरुषः॥

<sup>\*</sup> मैक्तिक-स्थाने, नैम्कृतिक,—इति पाठः का॰ एक्तके। एवं परत्र।

र्ग भिन्नवताः समावत्तंत्रनति क्रिमोलिकाः, — इति का॰। भिन्नवत्ताः क्रिमेवताः, — इत्यादि ग्रा॰।

<sup>‡</sup> कुनखी श्वावदन् श्वित्री मित्रधुक् श्रवशी स्डिकाः,-- इति का।।

<sup>🖇</sup> वन्धकस्थिपक्तत् श्रिप्ती पतितः कूटकारकः,— इति का॰।

मनुष्यविषमां सास्त्रिमधुचीरामुप्तिषाम् । विक्रेता ब्रह्मण्येव दिजो वार्ध्विकस्य यः ॥ च्युतः स्वधमांत्कु लिकः सूचको होनसेवकः । पिचा विवदमानस्य भेदकसेत्यमाचिणः"—इति ॥

नैक्षतिकः पर्रम्भान्वेषणभीनः। चाक्रिको वैतालिकः। समुद्र-विणक् खाहितयायी'। युग्गो दिलविभिष्टः। एकस्थालीत्यच देधा-विग्रहः; एका पाकंसाधनस्थाली यस्य सः, यदा पाकस्थाली भोज-नस्थाली वा एकं भोजनपाचं स्थानं यस्य। श्रित्षु चरतीत्यरिचरः, भनुसम्बन्धीति यावत्। सनाभयस्य कात्यायनेन दर्भिताः,—

"मात्रव्यस्मुताश्चेव मोदर्थमुतमातुनाः।

एते सनाभयस्त्रकाः साच्यन्तेषु न योजयेत्"—इति ॥

श्रीकृषो नटः। विषस्य सङ्ग्रहणरचणादिव्यापारे नियुक्तः विषश्रीवी। श्रहितुण्डिकः सर्पग्राष्टी। गरदो विषदः। श्रिग्नदो ग्रह्दाष्टादिकक्तां। श्रान्तः श्रेनः। निर्धृतो विषदः। श्रम्यावशायी
प्रतिलोमजः। भिन्नदक्तो दुराचारः। समादक्तोऽनेष्ठिक ब्रह्मचारी।
गड़ो मन्दवृद्धिः। तेलिकः तिलघाती। वर्षस्चकः दृष्टिस्चकः।
गच चस्चको ज्यौतिषः। श्रघशंषी परदोषप्रकाश्रकः। श्रोण्डिको मद्यविक्रयी। देवताव्याजेन द्रव्योपजीविक श्रात्मविष्ककः। कुष्टकोदाक्षिकः। प्रत्यविषतः पत्रज्यातो निष्टक्तः। सूचकः परदोषसूचनाधं
राज्ञाऽभियुक्तः। भेदक्रत्यिग्रनः। श्रन्ये प्रसिद्धाः। कात्यायनोऽपि,—

<sup>\*</sup> खारात्रिकपाती,—इति का॰।

<sup>।</sup> भोजनस्थानं, - इति का॰।

"पिता बन्धुः पित्त्वश्च यग्नुरो गुरवस्त्रणा।

नगरगामदेशेषु नियुक्ता ये परेषु च ।

वक्षभांश्च न एक्सेयुः भक्तास्ते राजपूरुषाः" द्वति ॥

न एक्सेयुर्भवदीयो विवादः स कीदृश्च द्वति तैर्न प्रष्ट्यं, साचिणो न भवन्तौति यावत्। एतेषामसाचित्ते हेतुमाह नारदः,—

"श्रमाचिणो ये निर्देष्टा दासनैक्षतिकादयः।

तेषामपि न बालः स्थान्नैव स्तौ न च कूटकत्।

न बान्थवो न चारातिः ब्रूयुस्ते साच्छ्यमन्यथा॥

बालोऽज्ञानादसत्यात् स्तौ पापान्यायाच्च कृटकत्।

विब्रुयुर्वान्थवाः स्त्रेहादैरनिर्यातनादिरः॥

एकोऽप्यलुभ्यः साची स्थात् बच्चः श्रुक्योऽपि न स्त्रियः।

स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्नाच दोषेश्चान्थेश्च ये द्यताः"—दित॥

दहस्यितरपि,—

"सोनासाहिषकाः षण्डाः कितवा वञ्चकास्तथा। न माचिणसे दुष्टलात् तेषु मत्यं न विद्यते"—इति॥ थाजवस्क्योऽपि,—

"श्रोतियास्तापसा रुद्धा ये च प्रव्रजिता नराः। श्रमाचिणस्ते वचनास्राच हेत्र्दाहृतः"—इति॥

<sup>\*</sup> पदेष च,--इति का॰।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । पापाभ्यासाच,—इति ग्रन्थानाशीयस्तु पाठः सभीचीनः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> रकोऽलुब्धक्,--इति का॰।

उक्तानां साचिणामसभावे कार्यगौरवे च प्रतिप्रसवसाह नारदः,—
"साचिणो ये च निर्दिष्टाः" दासनैक्षतिकादयः ।
कार्यगौरवसासाद्य भवेयुस्तेऽपि साचिणः"—इति ॥
मनुरपि,—

"स्त्रियाऽप्यसभावे कार्यं वालेन स्विविरेण वा। प्रिय्येण वाऽपि दासेन बन्धुना स्तकेन वा"—इति॥ नारदोऽपि,—

"क्षेये चं साहसे चैव पारुखे सङ्गमे स्तियाः। ऋणादीनां प्रयोगे च न दोषः साचिषु स्टतः"—इति॥ व्याघोऽपि,—

"साहसेषु च सर्वेषु स्तेये सङ्ग्रहणेषु च।

वाग्दण्डयोश्च पारुय्ये परीचेत न साचिणः"—इति ॥

यत्पूर्वसुत्तं साचौ दादणभेदिस्त्विति, तान् भेदानाह रुह्यातिः,—

"चिखितो लेखितो गूदः स्मारितः कुल्यदूतकौ।

यदृच्होत्तरमाचौ च कार्य्यमध्यगतोऽपरः॥

नृपोऽध्यचस्त्रथा ग्रामः साचौ दादणधा स्तृतः॥

प्रभेदमेषां वच्छामि यथावदनुपूर्वभः।

जातिनामाभिलिखितं येन खं पित्रनाम च।

निवासं च समुद्दिष्टं स साचौ चिखितः स्मृतः॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । खसाचियो ये निर्देखाः—इति तु यत्र्यान्त-रीयः पाठः समीचीनः ।

<sup>†</sup> स्त्रीवधे,—इति ग्रा०।

<sup>‡</sup> स दोषः,—इति शा॰।

मुनिधिकियादिभेदेर्यत्तला च च्हणादिकम्। प्रत्यत्तं लेखाते यस्य लेखितः स उदाइतः॥ कुड्यवाहितो यसु श्राव्यते ऋणभाषितम्। विनिन्दुते यथास्तं गूड्याची स कीर्त्तितः॥ श्राह्मय यः कृतः षाची ऋणन्यामिकयादिके। स्मार्थिते च मुझ्सच स्मारितः मोऽभिधीयते॥ विभागे दानमाधाने ज्ञातिर्घनापदिश्यते। दयोः समानधर्मज्ञः कुत्त्रसा परिकौर्त्तितः॥ श्रर्थिप्रत्यर्थिवचने प्रदुण्यात् प्रेषितस्तु यः। उभयोः समातः साधः दूतकः स उदाहतः॥ क्रियमाणे तु कर्त्तवे यः कश्चित् ख्यमागतः। न्त्रच साची लमसाकसुकायादृष्क्रिको मतः॥ यत माची दिशक्षक्त् सुमूर्ष्वा यथास्यतम्। श्रन्यं संश्रावयेत्तन्तु विद्यादुत्तरसाचिणम् ॥ उभाभ्यां यस्य विश्वस्तं कार्य्यञ्चापि निवेदितम् । कूटमाची म विज्ञेयः कार्य्यमध्यगतस्त्रणा॥ श्रर्थिप्रत्यर्थिनोर्वाऽपि यदु तं सुस्ता खयम् । मएव तत्र माची खात् विषंवादे दयोस्तया॥ निणीते व्यवहारे तु पुनर्न्यायो यदा भवेत्। श्रध्यचः सभ्यसंहितः साची स्थात् तत्र नान्यथा ॥ उषितं हादितं यत्र सीमायाञ्च समन्ततः।

<sup>&#</sup>x27; सन्धिकियाकियाभेदेस्तस्य क्रत्वा,—इति काः।

य इतोऽपि\* भवेत् साची ग्रामस्तच न संग्रयः"—इति ॥ तेष्वेव दादग्रसु विशेषान्तरमाच सएव,—

"बिखितो हो तथा गूढ़ो चिचतुःपञ्च लेखिताः। यदृष्कासारिताः कुखाः तथा चोत्तरमाचिणः ॥ दूतकः प्रक्काग्राही कार्यमध्यगतस्तथा। एकएव प्रमाणं स्थात् नृपोऽध्यचस्तयेवस"—इति ॥ चिखितादावपरं विशेषमाद्य नारदः,—

"सुदीर्घेषापि कालेन लिखितः सिद्धिमाप्रुयात् । त्रात्मनैव लिखेज्ज्ञातमज्ञस्त्वन्येन खेखयेत्"-इति ॥ यत्पनस्तेनैवोक्तम्—

"त्रष्टमादत्वरात् विद्धिः सारितस्थे साचिणः। त्रा पश्चमात्त्रथा विद्धिः यहुक्कोपगतस्य तु॥ त्रा वतीयात्त्रथा वर्षात् सिद्धिर्गूद्धंस्य साचिणः। त्रा च मंवत्वरात् विद्धिर्वदक्युत्तरसाचिणः"—इति॥

तदेतत् परमताभिष्रायेणोक्तम् । यतः खमतसुपरिष्टादा स सएव,—

> "न कालनियमो दृष्टो निर्णये साचिणं प्रति । स्रत्यपेचं सि साचिलमाञ्जः प्रास्त्रविदो जनाः ॥

<sup>🌞</sup> बक्कतौषि,—इति ग्रह्मान्तरीयः पाठः समीबीनः ।

<sup>ं</sup> खटिकाग्राष्ट्री,—इति का॰।

<sup>ं</sup> आर पश्चवस्थरात्,--- प्रति शा॰ स०।

यस नोपहता वृद्धिः स्तिः श्रोते च नित्यगः।
स्वीर्चेणापि कालेन म मानी मान्यमहितः—दित ॥
मान्दिषोद्गावनं विद्धाति वृहस्पतिः,—
"मान्तिणोऽर्घसमुद्दिष्टान् यस्त दोषेण दूषयेत् ।
श्रद्षं दूषयेदादी तस्तमं दण्डमहिति ॥
सान्तिणो दूषणं हार्थं पूर्वं मान्तिपरीन्णात्।
प्रद्धेषु सान्तिषु ततः पश्चात् कार्यं विगोधयेतः—दिति ॥
कात्यायनोऽपिः—

"सभासदा प्रसिद्धं यक्षोक्रिसिद्धं तदापि वा। साचिणां दूषणं ग्राह्मसाध्यं नान्यदिखते"—इति ।

संमदि प्रतिवादिना साचिदूषणे कृते साचिणः प्रष्ट्याः युग्ना-कमिसितो दोषः सत्यन्न वेति । ते च यदि दूषणमभ्युपमच्छिन्तिः तदा न साचिणः । ऋष नाङ्गोन्धर्वन्तिः तदा दूषणवादिना दूषण किया भाषा। ऋष सम्भाविद्यं न ग्रकोतिः तदा दूषणवादौ तदन् सारेण दण्डाः। यदि विभावयनिः तदा ते न साचिणः। सर्वणव दृष्टाभवन्ति। तदाऽर्थिनः पराज्ञयः विपर्य्यस्य निश्चितवात् । ऋष साचिणां दोषैः सभ्यानां साध्यार्थसन्देषः. तदा वादविभेषः साधना

<sup>&#</sup>x27; इत्धमेव पाठः सर्व्वच । साक्तिणोऽर्धिसमृद्दिष्टान् सत्म दोषेषु दूष-येत्.—इति ग्रत्थान्तरीयस्त पाठः समीचीनः

र्ग इत्यमेव पाठः सर्वेष । समासदा प्रसिद्धं यत् जोकसिद्धमणापि वा.
—इति ग्रह्णान्तरीयः पाठस्त सभीचीकः।

हिरामें पाठः सर्वतः । सस तु, तदा ते साचिगाः,—इति पाठः प्रति-भाति ।

न्तरं प्रवर्त्तियतयः । यदि माधनान्तरं पूर्वं न निर्दिष्टं, तदा वादस-माप्तिः । पूर्वमावेदितं न चेदिति वचनात् । न चेतत् प्रम्तुतव्यव-हाराद्वावहारान्तरं, तिसानेव व्यवहारे प्रमाणसाधनदूषणव्यवहारा-दिति । तत् सर्वे कात्यायन त्राहः.—

"माचिदोषाः प्रयोक्तयाः मंमदि प्रतिवादिना ।
त्रभावयन् धनं दाष्यः प्रत्यर्थो माचिणं स्कुटम् ॥
भाविताः माचिणः मर्वे माचिधर्मानिराक्तताः ।
प्रत्यर्थिनोऽर्थिनो वाऽपि माचिद्रूषणमाधने ॥
प्रस्तुतार्थीपयोगेन व्यवहारान्तरं न च ।
जितः म विनयं प्राप्तः ग्रास्त्रदृष्टेन कर्मणा ।
यदि वादो निराकाङ्गः माची मत्ये व्यवस्थितः"—इति ॥
दोषोद्वावनकासमाह मएव,—

"लेखटोषास्त से केचित् माचिणां चैव ये सहताः। वादकालेषु वक्तयाः पञ्चाद्काच दूषयेत्"—इति॥ वक्तान् पञ्चाद्दूषयतो दण्डमाच मएव.— "वक्तेऽर्यं माचिणो यस्त दूषयेत् प्रागदूषितान्।

भ च तन्कारणं ब्रूयात्<sup>†</sup> प्राप्नुयात् पूर्वसाहसम्॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । ममनु, वादिवष्ठयं साधनान्तरं प्रवर्त्तीय-तथम्,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>†</sup> इत्यमेत पाठः सर्व्वत । सम तु, न च तत्कारणं व्र्यात्, — इति पाठः प्रतिभाति । पूर्व्वपाठे तु, यस्तदानीं दूषयेत्, सयव तदानीं दूषणस्य कारणं व्र्यात् । यदि तत्कारणं न व्रतीति, तदा पूर्वेसाइसं प्राप्रयादिति कथि स्वत् सत्सक्तिः कर्त्वया ।

नातथ्येन प्रमाणं तु दोषेणेव तु दूषयेत्।
सिय्याऽभियोगे दण्डः स्थात् माध्यार्थाद्यापि हीयते"—इति॥
साचिपरीचामाह कात्यायनः,—

"राजा क्रियां समीच्येत्र यत्नात् न्यायं विचारयेत्। लेखाचारेण लिखितं साच्याचारेण साचिषः"—इति॥ वृष्टस्पतिरपि.—

''उपस्थिताः परीच्याः स्युः खरवर्णे जिता दिभिः''— इति । इजितादीन् विभदयति नारदः,—

"यस्वात्मदोषदृष्टलादस्वस्य इव लच्छते।
स्थानात् स्थानान्तरं गच्छेदेकेकञ्चान्धावित ॥
काषत्यकसाच स्थामभीन्त्यं नियसत्यिषः
विनिखत्यवनीं पद्मां वाह्न नाषाञ्च धूनयत्॥
सिद्यते सुखवर्णाऽस्य नलाटं स्विद्यते तथा।
सोऽयसागच्छते चेष्टां पूर्व निर्णोय वीचते॥
लस्माण इवात्यर्थसपृष्टो वद्घ भाषते।
कूटसाची स विज्ञयसं पापं विनयेद्गुश्रम्"—इति॥
साच्यनुयोजनमान्द मनुः,—

'मभाऽन्तः माचिणः सर्वानर्षिप्रत्यर्थिसिन्नघौ । प्राद्विवाकः प्रयुक्तीत विधिनाऽनेन सान्वयन् ॥ यहूयोरनयोर्वेत्य कार्येऽस्मिन् चेष्टितं सिथः । तद्बूत सर्वे सत्येन युगाकं हात्र साचिता ॥

इत्यमेव पाठः सर्वेत्र।

चतं सत्यं बुवन् माची खोकान् प्राप्तोति पुष्काखान्।
दह चानुत्तमां कीर्त्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥
ब्राह्मणो वा मनुष्याणामादित्यक्षेजसामिव।
प्रिरो वा सर्वगात्राणा धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥
सत्योन पूज्यते साची धर्माः सत्येन वर्धते।
तस्मान् सत्यं हि वक्त्यं सर्ववर्णेषु माचिभिः॥
सत्यमेव परं दानं सत्यमेव परं तपः।
सत्यमेव परो धर्मी खोकोत्तरमिति स्पृतिः॥
सत्ये देवाः ममुद्दिष्टा मनुष्यास्त्वनृतं स्पृतम्।
दृष्टेव तस्य देवलं यस्य सत्ये स्थिता मितः॥
नास्ति सत्यान् परो धर्मी नानृतान् पातकं परम्।
माचिधर्मे विशेषण सत्यमेव वदेत्ततः"—दित्॥
थासोऽपि.—

"माचिणा धर्ममंखेन सत्यमेव वदेत्ततः। भाचिभावे नियुक्तानां देवता विंग्रतिः खिताः॥ पितरञ्चावलम्बन्तेऽवितथाख्यानतो न तः। भत्यवाक्याद् वजन्यूईमधो यान्ति तथाऽनृतात्॥ तस्मात् भत्यं हि वक्तव्यं भविद्धः सम्यमिष्ठो"—इति। भारदोऽपि,—

"कुवेरादित्यवर्णगक्रवेवखतादयः।
प्रथम्ति स्रोकपालाञ्च नित्यं दिखेन चनुषा"—इति॥
मनुरपि,—

"श्रात्मेव द्वात्मनः षाची गतिरात्मा तथाऽत्मनः ।

माऽवमंखाः खमात्मानं नृणां षाचिणमुत्तमम् ॥

मन्यन्ते वै पापक्षतो न कश्चित् पर्यातीति नः ।

तांखु देवाः प्रपय्यन्ति यश्चैवान्तरपूरुषः ॥

द्यौर्भूमिरापोद्धदयं चन्द्राकांग्नियमानिखाः ।

राचिः सन्ध्या च धर्मञ्च तनुगाः धर्वदे हिनाम्"—इति ॥
विषष्ठोऽपि,—

"श्रथ चेदनृतं ब्रूयात् सर्वतोऽसाध्यसचणम् । मृतो नरकमायाति तिर्यक्षं यात्यनन्तरम्"—इति ॥ यासे।ऽपि.—

"बध्यने वार्षेः पाग्नैः साचिणोऽनृतवादिनः।

षष्टिवर्षसहस्राणि तिष्ठने नरके भ्रुवम् ॥

तेषां वर्षभते पूर्णे पाश्र एकः प्रसुच्यंते।

कालोऽतीते सुन्नपागः तिर्य्यग्योनिषु जायते"—इति॥
विस्रिहोऽपि,—

"श्करो द्यवर्षाणि श्वतवर्षाणि गर्दभः। श्वा चैव द्यवर्षाणि भाषो वर्षाणि विश्वतिम्॥ किमिकीटपतङ्गेषु चलारिंश्चन् तथैवच। स्मस्त द्यवर्षाणि जायते मानवस्ततः॥

<sup>\*</sup> तथैवान्तरपूरुषः, - इति का॰। सम तु. खर्खेवान्तरपूरुषः, - इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>।</sup> सर्वतः साध्यवत्तराम्.--इति काः।

मानुषं तु यदाऽऽप्तोति मृकोऽत्थसु भवेनु सः।
दारिद्यं तु भवेनस्य पुनर्जन्मिन जन्मिन ॥
म नरो जायते पश्चात् परित्यकस्तु वान्धवैः।
पङ्घन्धविधरो मृकः कुष्ठौ नग्नः पिपासितः॥
वृभुचितः गव्यरहे भिचते भार्य्थया सह।
जात्वा त्वनृतदोषांश्च ज्ञात्वा सत्ये च सहुणान् ॥
श्रयस्करमिद्दासुच सत्यं माद्यं वदेन्ततः"—इति।
माचिप्रश्नप्रकारं दर्गयति सनुः.—

'देवब्राह्मणसान्धि साच्यं प्रच्छेत्ततो दिजान्। उद्झुखान् प्राङ्मुखान् वा सर्वानेवोपवेषयेत्॥ मत्येन गापयेद् विप्रं निचयं वाह्नगयुधः। गोवीजकाञ्चनेविष्य ग्रद्धं सर्वेस्त पातकैः॥ अद्मुष्नोये स्मृता लोका ये च स्त्रीबास्त्रघातिनः। सिचद्रोहिक्तप्रस्थ ते ते स्पृष्त्वतस्त्रवं॥ जन्मप्रसृति यत् किञ्चित् पुष्यं भद्भं लया कृतस्। तत्ते सर्वे ग्रुवो गच्छेद् यदि ब्रूयाः लस्नन्यथा॥ यावन्तो वान्धवास्तिऽस्मिन् हन्ति साच्येऽनृतं वद्व्।

<sup>ः</sup> ज्ञात्वा स्वन्दतते दोघान् ज्ञात्वा सत्य महद्गुगान् — इति का०।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वच । ते ते स्पृत्र्वेवतोस्था,— इति य्रायान्तरीयक्

<sup>🕽</sup> इत्यक्षेत पाठः सळच । मद, — इति यन्यान्तरीयः पाठल समीचीणः।

तावत्तसंख्यया तिसान् ग्रहणु सौम्यानुपूर्वगाः ॥
पञ्च पश्चनृते इन्ति दग्न इन्ति गवानृते ।
ग्रातमश्चानृते इन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥
इन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ।
सवं भूम्यनृते इन्ति मा स्न भूम्यनृतं वदः ॥
यञ्च भूमिविद्याज्ञः स्त्रीणां भोगे च मैणुने ।
ग्रन्येषु चैव रत्नेषु सर्वेष्यममयेषु च ॥
एवं दोषानवेद्य लं सर्वाननृतभाषणे ।
यथाश्रुतं यथादृष्टं सत्यमेवाञ्चसा वद''—इति ॥
वृहस्यतिर्पि,—

"विहायोपानदृष्णीषो दिचिलं पाणिमुद्धरन्। हिरण्यं गोप्रक्रह्भान् ममादाय ऋतं वदेत्"—इति॥ कात्यायनोऽपि,—

"सभाऽनः खेस् वक्तयं माच्यं नात्यत्र माचिभिः। मर्वमाचिष्ययं धर्मा नित्यः स्थात् स्थावरेषु च॥ श्रथंस्योपरि वक्तयं तयोरपि विना क्वचित्। चतुस्पदेष्ययं धर्मी दिपदस्थावरेषु च"—इति॥

तयोः पूर्वीक्रयोः स्थानयौः । क्वचित् बधकःपविवादे, ताभ्य म्थानाभ्यां विनाऽपि साच्छं वदेत् । तथाच सएव.—

"बंधे चेत् प्राणिनां माच्यं वाटयेत् शवमिन्धौ। तदभावे तु चिक्कस्य नान्ययेव प्रवादयेत्"—इति॥ स्टतं वदेदित्यस्य कचिद्धिषये अपवादमाह मनुः.— "श्रद्रविट्चचित्राणां यथोक्रो तु भवेद्वधः"।
तच वक्रयमनृतं तिदिशिय्यादिशिय्यते "—इति ॥
साच्युक्रो कञ्चित् विशेषमास् विसष्ठः,—
"समवेतेस्त यहष्टं वक्रयं तु तथैव तत्।
विभिन्नेनैव यत्कार्यं वक्रयं तत् पृथक् पृथक्॥
भिन्नकाले तु यत्कार्यं ज्ञातं वा यच साचिभिः।
एकेकं वाद्येत्तच विधिरेष प्रकीर्त्तितः"—इति ॥
साच्यमुपादेयं देयञ्च विभन्नते मनुः,—
"स्वभावेनैव यद्भूयुस्तद् ग्राह्यं व्यानहारिकम्।
श्रतो यद्न्यत् ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यानहारिकम्।
श्रतो यद्न्यत् ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यानहारिकम्।
इस्थितिरिपः,—

"देशकासवयोद्रयमंत्राजातिप्रमाणतः। श्रन्यूनं चेन्निगदितं सिद्धं साध्यं विनिर्दिशेत्॥ निर्दिष्टेर्घ्यंजातेषु साचौ चेत् माच्य श्रागतः। म ब्रूयादचरसमं न तन्तिगदितस्पवेत्॥ यस्य शेषः प्रतिज्ञाऽष्यः साचिभिः प्रतिवर्णितः। मोऽजयौ स्यादन्यनीतं साधार्थं न समाप्रुयात् ॥

इत्यमेव पाठः सर्वत्र । यत्रतीतो मवेद्धः,—इति ग्रह्मान्तरीय-पाठस्तु समीचीनः।

इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । तद्धि सत्यादिशिष्यते,—इति ग्रह्मान्तरीयस्तुः पाठः समीचीनः ।

इत्यमेव पाठः सर्वेच । यस्याशेषं प्रतिचातं सान्तिभः प्रतिपादिः तम् । स जयी स्यादनाथा तु साध्यार्थं ज समाप्रयात्,—इति ग्रन्थाः नरीय पाठन्तु समीचीनः।

जनमभ्यधिकञ्चार्थं विब्रूयुर्यंत्र साचिषः । तद्र्यानुकः विज्ञेयमेष साचिविधिः स्पतः"—इति ॥ कात्यायनोऽपि,—

"ऋणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निश्चितम्।
जने चाभ्यधिके चार्थं प्रोक्ते माध्यं न मिध्यति॥
देशं कालं धनं मंख्यां मामं जात्याक्तती वयः।
विमंवदेद् यत्र माच्ये तदनुकं विद्वृधाः"—दित॥
कृटमाचिणमाइ नारदः,—

"त्रावियता ततोऽन्येभ्यः माचित्वं यो विनिक्नुते।

स विनेयो भग्नतरं कूटमाची भवेद्धि सः"—इति॥
याज्ञवस्काः,—

"न ददाती ह यः साच्यं जानसपि नराधमः।

स कूटमाचिणां पापैस्तुन्योदण्ड्यो न चैव हिं"—इति॥
कूटमाचिणो दण्डमाहं सनुः,—

"लोभानोहात् भयानीयात् कामाक्तोधात्तयेवच । त्रज्ञानादालभावाच माच्यं वितयमुच्यते ॥

<sup>&#</sup>x27;इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र। तदप्यनुत्तं, -- इति ग्रह्मानारीयस्तु पाठः सभीचीनः।

<sup>ं</sup> रूपं,—इति-का०।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । दखेन चैव हि,—इति ग्रह्मान्तरीयः पाठस्तु समीचीनः।

एषामन्यतमलेन यः माध्यमनृतं वदेत्।
तस्य दण्डितियेषन्तु प्रवस्थाम्यनुपूर्वभः॥
लोभात् महस्तं दण्ड्यस्तु मोहात् पूर्वं तु माहसम्।
भयादे मध्यमं दण्ड्यो मैत्र्यात्पूर्वं चतुर्गुणम्॥
कामाइग्रगुणं पूर्वं कोधान्तु दिगुणं परम्।
श्रज्ञानाद् दे भते पूर्णे वास्त्रियाच्छतमेव तु॥
एतानाज्ञः कृटमाच्ये प्रोक्तान् दण्डान् मनीषिभिः।
धर्मस्यायभिचारार्थमधर्मनियमाय च॥
कृटमाच्यन्तु सुर्वाणान् चीन् वर्णान् धार्मिको नृपः।
प्रवामयेद् दण्डियला बाह्मणन्तु विवासयेत्॥
यस्य प्रयेन्तु मप्ताहाद्कवाक्यस्य माचिणः।
रोगान्तिज्ञातिमरणस्यणं दाय्यं दमस्य यः"÷हति॥
कात्यायनः,—

'माची माच्यं न चेद्रूयात् समन्दण्डं वहेषुणास्। श्वतोऽन्येषु विवादेषु विश्वतं दण्डमर्हति''—इति॥ चहस्यतिः,—

"त्राह्नतो यस्त नागच्छेत् माची रोगविवर्जितः। च्छणं दमञ्च दायः स्थात् चिपचात् परतस्त सः॥ अपृष्टमत्यवचने पृष्टस्थाकयने तथा। माचिणश्च निरोद्धया गर्झा दण्खास्य धर्मतः"—रति ॥

रोगोऽर्त्तिर्जातिमर्श्वास्यं—इति शा॰ स॰। इत्यमेत्र पाठः सर्वेच। सम तु, यसेह्यम्,-इति पाठः प्रविभावि।

साचिणामनेकविधावग्राह्यान् विभजते व्हरणितः,—
"साचिदैधे प्रभूतास्तु ग्राह्याः साम्ये गुणान्विताः।
गुणिदैधे क्रियायुक्ताः साम्ये तु ग्रुचिमत्तराः"—इति॥
मनुर्रि,—

"न हि तं प्रतिग्रह्णीयात् साचिद्वेधे नराधिषः। समेषु तु गुणोत्त्रष्टान् गुणिदेधे दिजोत्तमान्"—इति॥ यत्त कात्यायनेनोक्तम्,—

"माचिणां लिखितानाञ्च निर्द्शानाञ्च वादिनाम्। तेषामेकोऽन्यथावादी भेदात् सर्वे न साचिणः"—इति॥ तत्र सर्वभ्रव्देनान्यथावादिमहितानामेव बद्धनामसाचित्रसुक्षं, न पुनः केवलानामिति सन्तव्यम्। श्रन्यथा, देधे बद्धनामिति वचन-विरोधात्। साचित्वे विभेषान्तरमाह नारदः,—

> "दयोर्विवदतोर्थे दयोः सस् त साचिषु। पूर्वपचो भवेद् यस्य भावयेत् तस्य साचिषः ॥ श्राधय्यं पूर्वपचस्य यिस्मिन्यवग्राद्ववेत्।

विवादे साचिणस्तच प्रष्टयाः प्रतिवादिनः"-इति ॥

श्रवीदाहरणम्। यवैकः चेत्रं प्रतिग्रहेण प्राप्य श्रुक्ता त्यक्का सकु-टुक्तो देशान्तरं प्राप्तः। पुनरन्थेन सक्यं श्रुक्तञ्च। सोऽपि देशविश्ववा-दिना देशान्तरं सकुटुक्तो गतः। पुनस्तौ दावपि सिरन्तनकासा-पगमे खदित्तसोशेन सकीयमागत्य चेत्रम्। श्रन्थोऽपि प्रतिश्वानीतेः

7

<sup>\*</sup> रतावना त्रक्षेत्र पद्यते सर्वेषु पुस्तकेषु । समतु, स्वकीयमागता क्षेत्र-मेकः प्रतित्रानीते नयवर्षमास्थेन सद्घे दत्तं मदीयमेर्वेतत् द्वेषम्,— इति पाठः प्रतिष्ठाति ।

धमंणितेन राजा महं दत्तं मदीयमेवेतत् चेत्रम्। श्रय चेकसेवं प्रितहाः,—मतं नयतमां स्थेन दत्तमः, एतस्य इस्ताद्धमंपालेनेतत् चेत्रं क्रयेण ग्रहीता महं दत्तमः,—दित । सिन्त च दयोरिप वादिनोः माचिलः तवेदसुक्तमः,—दयोर्तिवदनोरिष्टे—दित । श्रयसर्थः। यस्य विवदसः नस्य पूर्वपद्यो भवेत्ः पूर्वकान्तिकस्य दानस्य स्थलाहेत्तन् थोवन्याहेन यः पद्यो भवेत्ः पूर्वकान्तिकस्य दानस्य स्थलाहेत्तन् थोवन्याहेन यः पद्यो भवेत्ः तस्य माचिणः सभ्येः प्रष्ट्या भवेयुः। श्रव्यतस्य साचिणश्चः । तेषासुत्तरकान्तदानमाचिणामसाचिपाय- न्याः यदा पुनितरप्रतिज्ञाः, तदाऽर्थवग्रेन एतस्य इस्तात् कीत्वा प्रस्थित्यादि तः पूर्वदानोपन्यसपचन्याध्यमिकिश्चित्करत्वं भवेत्ः तदा पश्चात्रतिज्ञानानस्य माचिणः। पूर्ववादिनः पूर्वपचेऽधरीस्रते भवन्यः पश्चात्रतिज्ञानानस्य माचिणः। पूर्ववादिनः पूर्वपचेऽधरीस्रते भवन्यस्य स्वाद्यादिनः,—दित । माच्यमन्तरेण ज्ञानोपायानाः नारदः,—

'श्रमाचिप्रत्ययास्वन्धे षड्वादाः परिकीर्त्तिताः। उन्काइम्तोऽग्निदो ज्ञेयः ग्रस्त्वपाणिश्च घातकः॥ केग्नाकेणि ग्रहीतश्च युगपत्पारदारिकः। कुद्दान्नपाणिर्विज्ञेयः सेतुभेत्ता ममीपगः॥ तथा कुठारपाणिम् वनच्छेत्ता प्रकीर्त्तितः। प्रत्यगचिद्धेतिज्ञेयो दण्डपार्थकन्तरः। श्रमाचिप्रत्यया ह्येते पार्थे तु परीज्ञणम्'—इति।

ग्रह्मानिकिताविष । "केशाकेशियहणात् पारदारिक उल्का-इक्तोऽग्निदम्धा ग्रम्वपाणिघांतकः कोप्तहस्तश्चोरः"--इति । स्राचि-निरूपणोपमंत्रारपुरःमरं निस्तितनिरूपणं करोति स्हस्यतिः,—

म्यान, न प्रकृषाः, इति भतितुम्चितम्।

"माचिणासेन" मिर्दिष्टः मङ्कालचण्निश्चयः।
जिखितस्याधुना विध्य विधानसनुपूर्वगः॥
स्वणदिनेऽपि सन्ये आन्तिः सन्तायते यतः।
धानाऽसराणि सृष्टानि पत्राकृदान्यतः पुरा॥
देशाचारयुतं वर्षमासपचादिष्टद्धिमत्।
स्विपमाचिलेखकानां समाक्षं लेख्यमुख्यते॥
राजलेखां स्थानकृतं स्वस्कालिखितं तथा।
लेखाद्य चिविधं प्रोक्तं विक्तन्यदृत् दिधा पुनः।"—इति॥
एतस्रयं दिविधेन संरक्षाति विषष्टः,—

"सौकिकं राजकीयञ्च लेखं विद्याद्दिलचणम्"—इति । तयोरवान्तरभेदानाम दक्ष्यतिः,—

"भागदानकयाधालसंविद्यायखणादिकिः।

ग्रमधा खौकिकं केखं चिविधं राष्ट्रणायनम्॥

श्रातरः संविभका ये खक्ष्णा तुः परस्परम्।

कुर्विन्न भागपचाणि भागसेखं तद्काते॥

भूमिं दला तु यत्पत्रं कुर्वन्॥ चन्द्रार्ककास्विकम्।

न्नाच्छेद्यमनाद्यायं दानसेख्यन् तदिदः॥

<sup>\*</sup> इस्यमेव पाठः सळ्व । मम तु, सान्तिकाभेष,—इति पाठः प्रतिभाति।

विष्णासिकेऽपि,--इति सम्यान्तरे पाठः।

वित्तं नदऋधा पुनः, --इति का॰।

<sup>∮</sup> खरूपानु,---इति शा०स०।

<sup>।</sup> र खामेव पाठः सर्व्यंत्र । रूम तु, कुर्यात्,— इति पाठः प्रतिभाति ।

ग्रहचेत्रादिकं कीला तुखमुखादरास्वितम्। पनद्भारयते यन क्रयलेखं तद्धते ॥ जङ्गमं खावरं बद्धं यत्र लेखं करोति यः। गोव्यंभोग्यक्रियायुक्तमाधिलेखान् तन्मतम् ॥ यामादिषमयात् कुर्यात् मतं लेखं परस्परम् । राजाविरोधिधर्मार्थं संवित्यचं वदन्ति तत्॥ वस्तान्नहीनः कान्नारे लिखितं कुहते तु यत्। कर्माणि ते करोमीति वासपत्रं तद्खते ॥ धनं बद्धा रहीला तु खयं कुर्याच कार्येत्। उद्घारपत्रं तत्रोत्रं चणलेखं मनीविभिः॥ दला भ्रम्यादिकं राजा ताम्रपत्रे पटेऽच वा। प्रासनं कारयेत् धर्मे स्थानवंश्वादिसं<u>य</u>ुतम् ॥ श्रनाच्छेद्यमनादार्थं सर्वभाव्यविवर्जितम् । चन्द्रार्क्षमकासीनं पुत्रपौत्रात्वयानुगम्॥ दातुः पाचियतुः १ स्वर्गे दर्तुर्नरकमेवच । षष्टिवर्षसङ्खाणि दानच्छेदफलं लिखेत्॥ ससुद्रं वर्षमासादिधनाध्यचाचरान्वितम् । दानमेवेति चिखितं सन्धिविग्रह्लेखकैः॥

<sup>\*</sup> यत्तु,-इति ग्रह्मान्तरीयः पाठः समीचीनः।

<sup>ौ</sup> गोप्यं,-इति का॰।

<sup>|</sup> स्थानपश्चादिकं युतम्,—इति शा०स०।

s पालयतः,—इति का॰।

एवंविधं राजकतं ग्रामनं ममुदास्तम् ।
देशादिकं यस्य राजा चिखितन्तु प्रयस्कति ॥
सेवाग्रीर्यादिना तुष्टः प्रमाद चिखितन्तु तत् ।
पूर्वे त्तरिकयापाद निर्णयान्तं यदा नृपः ।
प्रदद्यात् जयिने केखं जयपनं तद्स्यते"—इति ॥

यन् पूर्वमुदाइतं, "लिखितं दग्रधा स्मतम्"—इति । तन्तु विग्रदं समातं\*, लौकिकस्य सप्तविधलात् राजपचस्य चिविधलात् । ग्रासनसेकं, जयपचं दितीयं, राज्ञः ग्रासनपचयोरेकीकरणे हतीयं द्रष्ट्यम् । विभष्टस्त तयोर्भेदमात्रित्य चातुर्विध्यमाइ,—

"ग्रामनं प्रथमं ज्ञेयं जयपत्रं तथाऽपरम् । त्राजापत्रं प्रमादोत्यं राजकीयं चतुर्विधम्"—इति ॥

ग्रामनज्ञथपत्रे पूर्वसुदास्ते। तत्र ग्रामने विग्रेषमास याज्ञ-वस्काः,—

"दला भूमिं निवन्धं वा क्वला लेखान्तु कारयेत्। श्रागामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः"—इति ॥ श्रव निवन्धो वाणिज्याधिकारिभिः प्रतिवर्षे प्रतिमासञ्च किञ्चि- द्वनमस्मे बाह्मणायास्य देवताये वा देयमित्यादि प्रभुसमय-

<sup>\*</sup> समन्वितं,—इति पा॰ स॰। मम तु, सम्पन्नं,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । मम तु, खाजाप्रसादपत्रयोरेकीकर्योग,— इति पाठः प्रतिभाति ।

लभ्योऽर्थः। श्रव यद्यपि धनदादतं वाणिच्यादिकत्तुः, तथापि निवन्धकर्त्तुरेव पुष्यः तद्देशेनैव तत्प्रदत्तेः । व्यामोऽपि.—

> "राज्ञा तु खयमादिष्टः मन्धिविग्रचलेखकः। ताखपट्टे पटे वाऽपि प्रसिखेद्राजज्ञामनम्। किथाकारकममन्धं समासार्थकियाऽन्वितम्"—इति ॥

कियाकारकयोः मन्नभो यिमान् ग्रामने, तत्त्रथोक्तम् । समा-मःर्थिकियाऽन्तितंः मङ्गिप्तायं, कियया ममकियया समन्त्रितमित्यर्थः। तद लेखनीयार्थमाह याज्ञवस्त्यः,—

"विश्विदात्मनी वंग्यानात्मानं च महीपतिः।
प्रतिग्रहपरीमाणं दानभेदोपवर्णनम्"—इति॥
व्यासोऽपि,—

"सवर्षमासपचार्रनृपनामोपलचितम् । प्रतिग्रहौढजात्यादिसगोचब्रह्मचारिकम् ॥ खानं वंशानुपूर्वे ह्यां ग्राममुपागतम् । ब्राह्मणांस्त तथैवान्यान्यानधिकतान् लिखेत् ॥ सुदुम्बिनायका यस दूतवैद्यमहत्तराः । ते च चण्डालपर्यन्ताः स्वान् स्व्वोधयित्रिति ॥ मातापिचोरात्मनश्च पुष्णायासुकसूनवे ।

<sup>\*</sup> तदुहिश्रीनैव तदुहिश्य प्रश्तोः.—इति प्रा॰ मम तु. तद्दश्नैव तत्मृष्टत्तेः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ं</sup> गंध्यान्यञ्चं च, —इति का॰

दत्तं मयाऽसुकीयाय दानं सब्रह्मचारिणे"—इति ॥ श्रापरमपि विशेषं मणवाच,—

"सिविशे प्रमाणश्च खद्दनश्च निखेत् खयम्। गतं नेऽमुकपुत्रस्यायमुकस्य भद्दीपतेः॥ सामान्योऽयं धर्ममेतुनृपाणां काले कास्रे पालनीयो भविद्धः"। सर्वानेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान् श्वयोश्वयो याचते रामचद्दः"—दृति।

अयपने विशेषमास चासः,—

"यवहारान् खयं दृद्धा श्रुला वा प्राञ्चिवाकतः। जयपत्रं ततो दद्यात् परिज्ञानाय पार्थिवः॥ जङ्गमं खावरं येन परीच्छायात्मसात्कतम्। नानाऽभिभापसन्दिरधे यः वस्यक् विजयी अवेत्॥ तख राज्ञा प्रदात्यं जयपत्रं स्रुलेखितम्। पूर्णान्तरक्षियापादं प्रभाषं तत्यरीचणम्॥ भिगदं द्धितियाक्षञ्च यथा सन्यविनिश्चितम्।

<sup>\*</sup> स्तरवन्तरं, तस्त्रे राज्ञा अशतयं जयप वं स्त्रेखितम्। पूर्वपूर्व-व्रियायुक्तं प्रमायं तत्त्ववेदिभिः,— इष्ययं स्त्रोकः का॰ प्रा॰ एक्तक-योर्टप्राते।

<sup>†</sup> इत्यमेय सर्वेत्र पाउः। सभ तु, पूर्वेशिशक्षियावारं,—इति पाउः प्रतिभाति।

एतत् भवें समासेन जयपचे विलेखयेत्''—इति ॥ वसिष्ठोऽपि,—

"प्राद्धिवाका दिहस्ताङ्क सुद्धितं राजसुद्ध्या । सिद्धेऽर्षे वादिने दद्याच्यियेने जयपत्रकम्''—इति ॥ जयपत्रभेदसाह कात्यायनः,—

"श्रनेन विधिना लेखं पश्चात्कार्थं विद्र्ष्धाः।
तिरस्कारिकया यत्र प्रमाणनैव वादिना॥
पश्चाःकारो भवेत्तत्र न मर्वामु विधीयते।
श्रन्थवाद्यादिहीनेभ्य दतरेषां विधीयते॥
वृत्तानुभावामन्दिग्धं तत्त्र स्थाद्राजपत्रकम्"--दिति॥
श्राज्ञापनापत्रयोर्श्वचणमाह विभिष्ठः.—

"श्राज्ञापश्रापनापये दे विसिष्टेन दिशिते। सामनोध्यय सत्येषु राष्ट्रपालादिनेषु च॥ कार्य्यमादिक्यते येन तदाज्ञापयमुच्यते। च्छत्तिक्पुरोहिताचार्य्यमामान्येन्तर्हितेषु तु। कार्य्यं निगद्यते येन पदं प्रज्ञापनं यतः।"—इति॥ ज्ञानपदम्मपि पत्रं पुनर्यासेन निकृषितम्,—

"लेखं जानपदं खोने प्रमिद्धस्थानलेखकम्।

इत्यमेव पाठः खर्वत्र । सम तु, इन्ताफ्रं,—इति पाठः प्रतिभाति ।
 वत्तानुवादसंखिद्धं, - इति का० ।

<sup>!</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, मतम्, - इति पाठः प्रतिभाति ।

राजवंशकमयुतं वर्षमासार्थवासरैः ॥

पित्रपूर्वं नामजातिज्ञातिकर्णिकयोर्जिखेत् ।

द्रव्यभेदप्रमाणञ्च वृद्धिञ्चोभयसमाताम्"—इति ॥
विसिष्ठोऽपि,--

"कालं निवेश्वं राजानं खानं निवसनं तथा। दायकं ग्राइकं चैव पित्नामा च संयुतम्॥ जातिं गोचञ्च ग्राखाञ्च द्रव्यमाधिं सम्बद्धाकम्। रुद्धिगाइक इस्तञ्च विदितार्थे। च साचिणौ"--इति॥ ग्राइक इस्तिनेवेशनप्रकारमाच याज्ञवस्काः.—

"समाप्तेऽर्चे ऋणी नाम खहस्तेन निवेशयेत्। मतं मेऽसुकपुत्रस्य यत्पत्रोपरि लेखितम्"--दिति॥ ऋणिवत् साचिभिरपि खहस्तनिवेशनं कर्त्तस्यमित्याइ सएव,-

"साचिण्य खहसोन पित्नामकपूर्वकम्। श्रवाहमसुकः साची लिखेयुरिति ते समाः॥ उभयाभार्थितेनैव मया श्चमुकसूनुना। लिखितं श्चमुकेनेति लेखकस्वन्ततो लिखेत्"--इति॥

पूर्वं सौकिक सिविन्तु १ टहस्य तिना सप्तविधलं दर्शितं, व्यासस्त प्रकारान्तरेणाष्ट्रविधलमाह,--

<sup>\*</sup> वर्षमासार्द्धवासरैः,-इति का॰।

रित्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, पित्यपूर्वे नाम नाति धनिकार्णिक-योनिखेत्.—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, निवेध्य,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>🖴</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, निधितस्य,—इति पाठः प्रतिभाति।

"चीकरश्व\* खरुखश्च तथोपगतमंत्रितम् ।
श्वाधिपवं चतुर्थं तु पश्चमं कथपवकम् ॥
षष्ठका खितिपवाखं धप्तमं सम्भिपवकम् ।
विग्रद्धिपवकं चैव श्रष्टधा खौकिकं स्थतम्"--इति ॥
तेषां खर्वणश्चिते । तच संग्रदकारः,-"चीकरं गाम खिखितं पुराणेः पौरक्षेखकेः ।
श्वर्थिप्रद्यर्थिनिर्दिष्टं यथासक्षवसंक्षतेः ॥
खकीयेः प्रतिगत्माद्यैर्पिप्रद्यर्थिसाखिणाम् ।
प्रतिगामिभराकान्तं पत्रं प्रोक्तं खरुखवत् ।
खष्टावगमसंयुक्तं यथास्थत्युक्तख्यणम्"--इति ॥
कात्यायमः । "पावकेन खरुक्तेनं खिखितं ग्राह्मकेनाभ्युपगतं स्रेख्ययुपगताख्यं विश्वयम्"। गारदः,--

"माधिकृता तु यहूयं प्रयुक्तं तत् इतं बुधैः । धक्तव कियते लेखामाधिपत्रं तदुश्चते"—१ति ॥ भन्याधिलेखो विभेषमाष प्रजापतिः,— "धनी धनेन तेनैव परमाधिं नथेद् यदि । कता तदन्याधिलेखां पूर्वं वाऽस्य समर्पयेत्"—१ति ॥ पितामषः,—

"भीते क्रयप्रकाषार्थं द्रव्ये यत् क्रियते कचित्।

<sup>\* &#</sup>x27;चौकर' खाने, 'चीरक'—इति घछते का॰ एसके। एवं परच।
† इखमेव पाउः खर्चेत्र। सस तु, पारकेल खड़कीव वा,—इति पाउः
प्रतिमाति।

विक्रेचनुसतं केतुर्ज्ञयं तत् कथपवकम् ॥

पुरःसरश्रेणिगणा यत्र पौरादिकश्चितिः ।

तिसञ्चर्यन्तु यम्नेखं तद्भवेत् स्वितिपवकम् ॥

उत्तमेषु ममस्तेषु श्रभिश्रापे समागते ।

वत्तानुवादलेखां यत् तञ्ज्ञेयं सन्धिपवकम् ॥

श्रभिशापे समुत्तीर्णं प्रायश्चित्तं कृते जनैः ।

विश्रद्धिपवकं श्रेयं तेभ्यः साचित्रमन्वितम्"—इति ।

श्रम्यदिष लेखामान् कात्यायमः,—

"सीमाविवादे निर्णीते सीमापचं विधीयते"—इति। याज्ञवन्कोऽपि,—

"दलणं पाटयेत् पत्रं श्रुद्धौ चान्यन्तु कार्येत्"-इति । लेखास्य प्रयोजनमान्त मरीचिः,-

"खावरे विक्रवाधाने विभागे दानएवच ।
प्रतिग्रहे च कीते च नालेख्या चिद्धाति किया"—इति ।
लियनभिज्ञस्त्रन्येन लेखयेदित्याच नारदः.—

"श्र विपिन्न ऋणी यः स्थात् लेखयेत् स्वमतन्तु सः।

साची वा साचिणोऽन्ये वा सर्वसाचिसमीपतः"—इति।

पचनात्रादौ पचान्तरं लेखामित्यास् याज्ञवस्त्यः,—

<sup>\*</sup> तेथ्योऽसाच्चिसमन्वितम्,—इति शाः।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सान्ती वा सान्तिकाइन्येन,—इति यमान्तरी-यक्त पाठः समीचीनः ।

"देशान्तरस्थे दुर्नैखे नष्टे स्टि इते तथा। भिन्ने इम्धेऽयवा किन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्"—इति। यद्य नारदेनोक्तम्,—

"लेखे देशान्तरे त्यसे शीर्णं दुर्लिखिते इते। सतस्तत्कालकरणसमतोदृष्टदर्शनम्"—इति।

तद्भनदानोद्यतऋणिकविषयम् । लेख्यपरीचामार इस्टुष्ट-स्रति:,--

"चिविधस्थापि लेखस्य स्नान्तः सञ्चायते यदा। स्विषिसचिलेखकानां इसात् संग्रोधयेच्ततः"—इति। कात्यायनः,—

"राजाज्ञया ममाह्रय यथान्यायं विचारयेत्। लेखाचारेण निखितं माच्छाचारेण माचिणः॥ वर्णवाच्यित्रयायुक्तममन्दिग्धस्मुद्राचरम्। श्रहीनकमचिक्रच लेखां तिसिद्धिमाप्रुयात्"—इति। लेखाख प्रामाण्यस्य सिद्धिमाह्य सएव,—

"लेखं तु दिविधं प्रोतं खहसान्यक्तं तथा। श्रमाचिमत्माचिमच सिद्धिर्देप्रस्थितेस्तयोः"-इति। देगस्थितिर्देप्राचारः। खहसक्ते विभेषमाह याज्ञवस्त्यः,--"विनाऽपि साचिभिर्लेखं खहस्तिस्तितं तु यत्।

तत्रमाणं स्रतं सर्वं बलोपाधिकतादृते"-इति ।

<sup>\*</sup> द्यदर्भनम्, - इति भा०। सतस्तत्वासद्यमसतो द्रयुदर्भनम्,---इति ग्रह्मानारोयः पाठन्तु रामीचीनः।

पर्इस्तकते विशेषमा स मएव,—

"वादिनामभ्यनुज्ञातं लेखकेन घषाचिकम् । लिखितं घर्वकार्येषु तत्प्रमाणं स्टतं बुधैः"-इति । श्राधिपत्रे नारद श्राह,--

"देशाचाराविरुद्धं यत् वक्षादिविधिलचणम्। तत्प्रमाणं स्टतं लेख्यमविलुप्तकमाचरम्"—दृति। लेख्यदोषमाच कात्यायनः,—

"खानभ्रष्टाः सकान्तिखा सन्दिग्धालचणचुताः। तोयसंखापिता वर्णा कूटलेखां तदा भवेत्॥ देशाचारविरुद्धं यत् सन्दिग्धं क्रमवर्जितम्। कृतमखामिना यच्च साध्यहीनञ्च दुर्थात"—इति। द्वारीतोऽपि,—

"यच काकपदाकीणं तम्नेखं क्रूटतामियात्। विन्दुमाचाविष्ठीनं यत् मस्ति मस्तिञ्च तत्"—इति। ब्रहस्पतिः.—

"दूषितो गर्हितः साची यनैकोऽपि निवेशितः। श्रूटलेखान्तु तत्प्राञ्चलेखको वाऽपि तदिधः॥ स्रुमूर्ष्धनलुभाक्तंसोन्मत्तव्यसनातुरैः। तत् सोपाधिवसात्कारकतं लेखं न सिद्धाति॥ श्रत्युक्त्वलं चिर्ह्यतं मिलिनञ्चाल्पकालिकम्। भग्नोत्सृष्ठाचरयुतं लेखं श्रूटलमापु्यात्"—इति। नारदोऽपि,— "मत्ताभियुत्रम्तीवालवलात्कारस्तं तु यत्। तद्रमाणं लिखितस्थियोपाधिस्तं तथा"—इति। कात्यायनोऽपि,—

"माचिदोषात् भवेद्रग्धं पत्रं वे लेखकस्य वा । धनिकस्यापि वे दोषात् तथा वा ऋणिकस्य च"—इति । दोषोद्गावियदृन् मएवाष्ट,—

"प्रमाणस्य चि ते दोषाः वित्राची विवादिनः । गूढाः सुप्रकटाः मध्येः कार्य्ये ग्रास्त्रप्रदर्शनात्"—इति ॥ उद्घावनप्रकारांश्च सएवाच,—

"माचिलेखनकर्तारः कूटतां यान्ति वादिनः।
तथा दोषाः प्रयोक्तया दुष्टे लेखां प्रदुष्यति॥
न लेखकेन लिखितं न दृष्टं माचिभिक्तथा।
एवं प्रत्यर्थिनोक्तेन कूटलेखां प्रकीर्त्तितम्॥
तथ्येन हि प्रमाणं तु दूषणेन तु दूषणम्।
मिथ्याऽभियोगे दण्डाः स्थान् माध्यार्थादपि हीयते"—इति।
श्रनन्तरभाविराजकत्यमाह वहस्यतिः,—

"तथ्येन हि प्रमाणं तु दूषणेन तु दूषणम् । एवं दृष्टं नृपस्थाने यस्मिन् तद्धि विचार्यते ॥ विस्यय ब्राह्मणेः माद्धें वकृदोषाच निश्चितम्"—इति ।

<sup>्</sup>रै इत्यमेव पाठः सर्व्यत्र । सम तु, भवेद्दुर्छं,—इति पाठः प्रतिभाति । ो इत्यमेव पाठः सर्व्यत्र । सम तु, ये देखाः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

त्राह सएव,—

"दातुर्लेखे महम्मनु स्थिको यदि निक्रुते । पत्रस्थमाचिभिवांऽपि लेखकस्य मतेन च"—दित । निय्ययं कुर्व्यादिति ग्रेषः। मन्दिग्धलेखे निर्णयमाह याज्ञवल्काः,— "मन्दिग्धलेखागुद्धिः स्थात् स्वहस्त्रलिखितादिभिः। युक्तिप्राप्तिकयाचिक्रसम्बन्धागमहेतुभिः"—दित । नारदोऽपि,—

"यत् साचिमंग्रये लेखे स्तास्तकते कचित्।
तत् खहस्तियाचिक्तप्राप्तियुक्तिभिरुद्धरेत्"—इति।
वहस्यतिर्पि,—

"विविधस्यास्य लेख्यस्य भान्तिः सञ्जायते यदा । स्वित्रिं स्वात्सं प्रोधयेन्ततः" - दति । कात्यायनः, —

"श्रय पञ्चलमापने लेखने यह माचिभिः।

तत् खहमादिभिनेषां विग्रुध्धेत न मंग्रयः॥

ऋणिखहम्तमन्दे हे जीवतो वा स्टतस्य च।

तत् खहम्तक्षतेरन्यैः पवैर्नेख्यविनिर्णयः॥

ममुद्रेऽपि यदा लेखे स्टताः मर्वे च ते स्थिताः।

लिखितं तत् प्रमाणं तु स्टतेख्यपि हि तेषु च"—इति

वियुर्पि,--

"यत्रणीं धनिको वाऽपि माची वा लेखकोऽपि वा। चियते तत्र तमेखां तत्वहमीः प्रमाधयेत्"--इति । निराकरणे व्यवस्थितानि साधनान्याह कात्यायनः,—

"लिखिते लिखितं नैव सं साची साहिशिहरेत्।

कूटोकौ साचिणो वाक्यात् लेखकस्य च पत्रकम् ॥

श्राद्यस्य विकटस्यस्य वक्कतेन न याचितम्।

ग्राद्धस्य तिकटस्यस्य वक्कतेन न याचितम्।

ग्राद्धस्य तिकटस्यस्य वक्कतेन न याचितम्।

श्रेद्धस्य तिकटस्यस्य वक्कतेन न याचितम्।

श्रेद्धस्य तिक्राद्धस्य व्यक्तिन न याचितम्।

लेखं विंग्रत्समाऽतीतमदृष्टात्रावितञ्च यत्।

न तिसद्धिमवाप्नोति निष्ठत्खपि हि साचिषु॥

प्रयुक्ते ग्रान्तिलाभे तु लिखितं यो न दर्भयेत्।

न वाच्यते च च्यणिकं न तिसद्धिमवाप्नयात्"--दिति।

नारदोऽपि,--

"योऽश्रुतार्थमदृष्टार्थं व्यवहारार्थमागतम्। न लेखां मिद्धिमाप्नोति जीवत्खपि हि माचिषु॥ स्ताः खुः माचिणो यत्र धनिकर्णिकलेखकाः। तद्यपार्थं लिखितं च्यणवाचेश्वराश्रयात्?॥ श्रदृष्टाश्रावितं लेखां प्रमीतधनिकर्णिकम्।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, न,—इति पाठः प्रतिभाति ।

र हत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, खाज्यस्य,—इति पाठः प्रतिभाति ।

इत्यमेव पाठः सर्वेच । सम तु, श्रुक्काण्यस्य —इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सळैच। मम तु, शुष्कार्णे प्रद्वारा, — इति पाठः प्रति-भाति।

१ इत्यमेव पाठः सर्वत्र । ऋते लाधेः स्थिराश्रयात्,—इति ग्रन्थाः नारीयस्तु पाठः समीचीनः।

त्रतयालयकञ्चेद वज्ज कालं न भिद्यति''—दति। लेखादानेरपदादमाद रहस्यतिः,—

"उद्यक्तजडम्कानां राजभीतिप्रवामिनाम्। श्रप्रगन्त्रभयात्तांनां न खेखां द्यानिमाप्रुयात्"—इति। लेखाग्रुड्विप्रकारमाद्य नारदः,—

"दर्भितं प्रतिकालं यत् तथा तः श्रावितं च यत्। न लेख्यमिद्धिः मर्बत्र ऋणिव्यपि दि माचिषुः"॥ कात्यायनोऽपि,--

"निर्देश प्रियतं यमु केखं तिसिद्धिमाप्नुयात्। यथादृष्टे स्कुटं दोषं नोकतान् च्हणिको यदि॥ ततो तिंगतिवर्षाणि क्रीतं पत्रं स्थितक्षवेत्। गक्तस्य मन्धित्वर्था यस्य लेख्येन भुज्यते॥ वर्षाणि तिंगतिं यावत् तत्परं दोषवर्जितम्। श्रय विंगतिवर्षाण्यधिकं भुक्तिः सुनिश्चिता॥ न लेख्येन तु तिसद्धं लेख्यदोषविवर्जितम्। सीमाविवादे निर्णीते सीमापत्रं विधीयते॥ तस्य दोषाः प्रवक्तव्या यावदर्षाणि विंगतिः। श्राधानमहितं यत्र च्हणं लेखं निवेगितम्॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । लेखं सिध्यति सर्वत्र स्टतेष्वि च साचिष्, इति ग्रह्मान्तरीयन्तु पाठः समीचीनः ।

पं पर्न, -इति स॰ ग्रा॰।

स्तः साची प्रमाणन्तु खन्पभोगेषु तिहदः।
प्राप्तं वाऽनेन चेत् किञ्चिदायञ्चात्र निकृषितम्॥
विनाऽपि सुद्रया लेखां प्रमाणं स्तमाचिकम्।
\*यदि लन्धं न चेत् किञ्चित् प्रज्ञप्तिशं कता भवेत्।
प्रमाणमेव लिखितं स्ता यद्यपि साचिणः "--दिति।

लेखानां मिथोविरोधे बाध्यबाधकमाह व्यामः। "खहस्तका-ज्ञानपेतं समकालं पश्चिमं वा तत्र राजकृतं प्राप्तम्"--दृति। माचाद्यसभवे हारीतः,--

"न मयैतलातं पत्रं क्रूटमेतेन कारितम्। प्रधरीकृत्य तत्पत्रमर्थे दिखेन निर्णयः"--इति। प्रजापतिः,--

"खनामगोत्रेसत्तुः छं छं लेखं कचिद् भवेत्। त्राग्रहीतधने तत्र कार्यो दियेन निर्णयः"--इति। कात्सदानासमधें प्रति याज्ञवक्कः,--

"लेखस्य पृष्ठे विश्वित् दला तदृष्णिको धनम्। धनिकोपगतं दद्यात् खहस्तपरिचिक्कितम्"--इति। लेख्यदोषमनुद्धरतो दण्डमाह कात्यायनः,--"कूटोक्तौ साचिणां वाक्यं लेखकस्य च पत्रकम्।

न चेत् शुद्धिं नयेत् कूटं स दायो दण्डसुत्तमस्"--इति।

<sup>\*</sup> नास्त्ययं स्नोकः स० प्रा० पुन्तक्योः।

भाचिएां वाक्यं लेखकस्य च प्रति कृटोको उक्तविधां यो वादी भूटश्राद्धं न नयेत्, म उक्तसमाहमं दण्द्य दत्यर्थः। स्थावरादौ तु विगवमाह मण्य,--

"स्वावरे विक्रयाधाने लेखं कृटं करोति यः। श्रमस्यमावितः कार्यो जिङ्गापाण्यङ्चिवर्जितः"॥ श्रम्यत्रेखावारके याते नेख्यागमनकारणमुद्गावनीयमित्याः व्यामः.--

"पद्यार्यस्य कृतं लेख्यमन्यहम्ते प्रदृश्यते । स्रवग्यं तेन वक्तव्यं पत्रस्थागमनं ततः"--दिति । नारदोऽपि,--

लेखं यचान्यनामाङ्गं वाद्यन्तरकृतं भवेत् । विद्यत्य वैपरीत्यं तस्वैरागमहेत्भः"- दति । दति लेखप्रकरणम् ।

नि खितोपमं हारपुर:मरम् किमुपक्रमते छहस्पति:,-"एतदिज्ञानमाख्यातं माचिणां निखितस्य च ।

१ इत्यमित पाठः सर्व्यच । सम तु, च्यन्यलेखी चान्यकरं याते,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>†</sup> इत्थमेव प्राठः सब्बेच । सम तु, विविच्य वै परीच्यम्,— इति पाउः
प्रतिभाति ।

<sup>्</sup>राहर्यमेव पाठः सळ्वा । समातु, रतिह्यानसाख्यातस्,—हिति पाठः प्रतिभाति !

भाग्यतं स्थावरप्राप्तेर्भुक्तेश्च विधिरूच्यते"--दति । तत्र स्थावरप्राप्तिनिमित्तानि भएवाइ,--

"विद्या क्रयवन्धेन" शौर्यभार्याऽन्यागतम्। सपिण्डस्थाप्रजस्यांशं स्थावरं सप्तधोत्यते"— इति। नारदोऽपि,—

"लक्षं दानिकयाप्राप्तं गोर्थं वेवाहिकं तथा। वान्धवादप्रजाच्चातं षिद्धधसु धनागमः"—इति। श्वागमपूर्वकमेव भुक्तेः प्रामाण्यमित्याह हारौतः — "न मुलेन विना ग्राखा श्रन्तरीचे प्ररोहति। श्वागमसु भवेन्यूलं भुक्तिः ग्राखा प्रकौर्त्तिता"—इति। नार्दोऽपि,—

"श्रागमेन विशुद्धेन भोगोयाति प्रमाणताम्। श्रविशुद्धागमोभोगः प्रामाण्यं नेव गच्छति"—दति । श्रागमवद्दीर्घकाललादिकमपि भुक्तेः प्रामाण्यकारणमित्याद्द नारदः,—

"श्रागमोदीर्घकालय विच्छेदोपरवोधितः । प्रत्यर्थिमिचधानय पञ्चाङ्गोभोग दखते"—इति । श्रन्यतराङ्गस्य वैकन्त्ये भोगस्य प्रामाण्यं नास्तीति श्राह नारदः,—

<sup>ै</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । मम तु. कयलब्धेन,—इति पाठः प्रतिभाति । देश्यमेव पाठः सर्वेष । निष्ठिद्री (न्यरवेष्मितः,—इति ग्रह्यानः रीयपाठका सम्यक्ष ।

ंसक्षोगं केवल यम्त कीर्त्तथेन्नागमं कदित्। भोगच्चलापदिशेन विज्ञेयः म तुतस्करः —इति। कात्यः यने ऽपि.—

"प्रणष्टागमलेखेन भोगाक्देन वादिना। कालः प्रमाणं दानञ्चाकीर्त्तनीयाधिसंसदि" दति। पञ्चाक्तेषु विप्रतिपन्ती साधनीयमित्याह संग्रहकारः,—

"सुक्तिप्रसाधने सुखाः प्रथमन्तु क्रषीवसाः।

याभण्यः चेत्रसामन्तास्तत्सीमापतयः क्रमात् ॥ जिखितं साचिणोभुक्तिः कियाः चेत्रग्रहादिष् ।

श्वागमे क्रयदानादौ प्रत्याखाते चिरक्तने :-- इति ।

क्रयदानादावागमे प्रतिवादिना प्रत्याख्याते मृति निष्कितमा-

चिभुक्तयः कियाः प्रमाणम् । भुक्तेर्भेद्भाइ कात्यायनः,—

"भुक्तिस्तु डिविधा प्रोका सागमाऽनागमा तथा। विपुरुषी स्वतन्त्रा तु भवेदन्या तु सागमा"—इति।

पुरुषवयानुगता भुक्तिरागमानुपन्याचेऽपि प्रमाणम् । खन्या तु भुक्तिरागमग्रहतेव प्रमाणम् । एतदेव\* वहस्यतिः,—

> "भुक्तिस्तेपुरुषी यत्र चतुर्षे सम्प्रवर्त्तिता । तद्वोगः स्थितरां याति न एक्केदागमं क्रचित् ॥ श्रनिषिद्धेन यहुकं पुरुषेस्तिभिरेव तु । तत्र नैवागमः कार्या भुक्तिस्तिपुरुषी यतः" ॥

"तच नैवागमः कार्या भुक्तिस्तच गरीयमी"—इति वा पाठः

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत । सम तु. एतवेशाइ,-इति पाठः प्रतिभानि

चिपुस्वभोगेन विष्टिमंतसरादयः उपलच्छन्ते। श्रतएव यासः,"पृवांणि विंगतिं भुक्ता स्वामिनाऽयाहता मती।
भुक्तिः मा पौर्षी ज्ञेया दिगुणा च दिपौर्षी॥
चिपुर्षी चिगुणिता तच नान्वेय श्रागमः"— इति।
यहम्पतिनेवतिमंतसरान्यन्तचयति,—

"पितामहो यस जीवेक्जीवेस प्रिप्तामहः ।
चिंग्रत् ममा या तु भुक्तिः मा भुक्तिर्याहता परैः ॥
भुक्तिः मा पोरुषी जेया दिगुणा च दिपौरुषी ।
चिपौरुषी च चिगुणा परतः सा चिरन्तनीः"—दित ।
स्यत्यन्तरे पञ्चचिंग्रद्धांणि पौरुषोभोग दत्युक्तम्,—
"वषांणि पञ्चचिंग्रन् पौरुषोभोग उच्यते"—दित ।

यदि विंगतिवर्षः पौर्षःभोगः, यदि वा चिंगदर्षः, पञ्चचिंग-दर्षे वा, मर्वथाऽपि चिपुरुषभोगेन तत्कर्णयोग्यः कालउपस्रच्यते । श्रतएव कात्यायनः,—

> "स्रार्त्त काले किया भूमेः मागमा भुक्तिरिष्यते । श्रमार्त्ते (नुगमाभावात् कमात् त्रिपुरुषागता"—इति ।

श्वनुगमाभावादिति योग्यानुपन्तस्यभावेन श्वागमाभावनिश्चया-मभवात्। एतदुत्रं भवति । सार्णयोग्ये पञ्चागद्धिकग्रतवर्षपर्यन्ताती-तकानमध्ये पारस्था भुकिस्बेतत्यारप्रमाणावगममृनैव खले प्रमाणम् ।

इत्यमेत्र पाठः मर्वत्र । तथाणि,—इति ग्रह्मान्तभीयपाठन्तु सम्यक्। त्रिंगसमायान्तु भृतो,—इति ग्रा॰ । स्माचिम्ननो,—इति का॰ ।

तन्त्रू स्वागमाभावाद् "योग्यानुपलस्या बाध्यमानतात् । स्वर्णायोग्ये पुनः पञ्चाग्रद्धिक गतवर्षातीतका लात् प्राचीनका ले प्रारच्या ख-कालदार्क्याविषतागममू लिका विनाऽपि मानान्तरागतधागमम् लतां खले प्रमाणिमिति । श्रस्मार्चेऽपि काले श्रनागमस्य तिपरम्परायां स्वयां न भोगः प्रमाणम् । श्रतएव नारदः,—

"श्रनागमन्तु यो भुङ्क्ते बद्धन्यब्दग्रतान्यपि । चोरदण्डेन तं पापं दण्डयेत् पृथिवीपतिः"—दति ।

निश्चितानागमः सभोगस्तेनैव दर्शितः,—

"श्रन्यासितं स्तन्यसं बसावष्टव्ययाचितम् ।

श्रप्रत्यचं च यहुत्रं षडेतेऽषागमं विना"—इति।

श्रन्याहितं श्रन्यसे दातुमिपतम्। हतमाहतम्। न्यसं निचित्रम्। बलावष्टश्चं राजप्रसादादिवलावष्टश्चेन भुत्रम्। याचितं परकीय-मलङ्काराद्ययमानीतम्। सम्बर्चीऽपि,—

"या राजकोधलोभेन छलान्यायेन वा सता।
प्रदत्ताऽन्यस्य तुष्टेम न सा सिद्धिमवापुर्यात्"—इति।
यनु हारीतेनोक्तम्,—

"श्रन्यायेनापि यद् भुक्तं पिचा पूर्वतरैस्तिभिः।
म तत् श्रक्यं पराष्ट्रतें क्रमात् चिपुरुषागतम्"--दिति।
एतच श्रन्यायेनापि भुक्तमाष्टर्तमश्रक्यम्, किं पुनर्न्यायेन
भुक्तमित्येतत्परम्। शासनविरोधे भुक्तेरप्रामाण्यमाष्ट दृहस्पतिः,—

"यस्य चिपुरुषी भुक्तिः पारम्पर्यक्रमागता।

<sup>\*</sup> सन्मूलमनायमाभावाद्,—इति शार्।

न सा चालयितं शक्या पूर्विकाच्छासनादृते"—इति । यत्तु पितामहेनोक्तम्.—

"खहस्तादागमपदं तस्मान् नृपशासनम् । ततस्त्रीपुरुषो भोगः प्रमाणान्तरमिथते \* "—इति ।

तत्रवाचपरग्यरया तत्रमिद्धा निश्चितागमभोगविषयम्। सत्य-विच्छेदे मागमा भुक्तिः प्रमाणमित्याच रुच्यातिः,—

"भुतिर्वज्ञवती ग्रास्ते द्यविष्कित्रा चिरन्तनी। विष्क्रिनाऽपि हि सा जेवा या तु पूर्वप्रसाधिता"—इति। चिरन्तनायाः भुतेः कचिद्रपवादमाह याज्ञवल्काः,— "योऽभियुत्तः परेतः स्थात् तस्य स्वक्षी तसुद्धरेत्। त तत्र कारणं भुक्तिरागसेन विना कृता"—इति। नारदोऽपि,—

"त्रथारूढिविवाद्ख प्रेतस्थ व्यवधारिणः । पुत्तेण मोऽर्थः ग्रोधाः स्थास तङ्गोगास्त्रवर्त्तयेत् !"--इति । त्रमुद्धारे विभियुक्तस्येव दण्डो न तत्पुत्तादेः । तदुक्तं सात्यक्तरे,-"त्रागमस्य कृतो येन स दण्डास्तममुद्धरम् ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, प्रमाणतर्मिष्यते,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ां</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । मम तु, सत्यपि विष्टेरे,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>!</sup> तद्भीगमात्राद्धेतीर्थवद्यारं न निवर्त्तयेदित्यर्थः। न तं भौमोनिव-र्त्तयेत्,—इति ग्रम्थान्तरीयः पाठः।

भ तत्तुतस्त्रसुतो वा भोग्यपानिस्तयोरिप"--इति । एतदेवाभिग्रेत्य कात्यायन श्राप्त,--

"श्राह्मा युक्तभुक्तेंऽपि केख्यदोषान् विग्रोधयेत्।
तत्तुतो भुक्तिदोषां लेख्यदोषां नाप्नुयात्"—इति।
चिप्रवेषु व्यवस्थितं साधकं क्रमेण दर्भयति नारदः,—
"श्रादौ तु कारणं भुक्तिमंधे भुक्तिन्तु सागमा।
कारणं भुक्तिरेवैका सन्तता या चिरम्मनी"—इति।
श्रवरार्थन्तु संग्रहकारेण दर्भितः,—

"क्षतागमकोक्तकाले सुक्रेष प्रभुरागमः ।
तक्षेवाध हतीयस प्रभुर्भुक्तिस्तु सागमां ॥
भुक्तिर्था सा चतुर्थस प्रमाणं सन्तता महत् ।
परित्यक्तागमा भुक्तिः केवलैव प्रभुर्मता"—इति ।
क्षचित् भुक्तेरेव प्रावस्थितिराभामित्याह कात्यायनः,—
"रय्यानिर्गमनदारे जसवाहः दिमंत्रये ।
भुक्तिरेव तु गुर्वी स्थात् प्रमाणेस्विति निस्रयः" -दिति ।
नारदोऽपि,---

"विद्यमानैऽपि सिखिते जीवत्खपि हि साचिषु । विशेषतः स्थावरेषु यस भुकं न तत् स्थिरम्"--इति । सम्बन्तिऽपि.--

<sup>#</sup> युत्तभुत्तेऽपि,—इति भाः।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> प्रभुक्तिः स्कुटागमा,—इति का॰।

"त्यज्यमाने ग्रहचेचे विद्यमाने तु राजिन । भुक्तिर्यस्य भवेत्तस्य न लेखां तच कारणम्"--इति । एतच लेखावेयर्थ्यकयनार्थसुक्तं, न पुनर्भीकुः खामिलप्रतिपाद-नार्थम् । तस्य भोगमाचेण खामिलामिद्धेः । श्रपहारेणापि भोगस-भ्रवात् । श्रतएव कात्यायनः,--

"नोपभोगे बलं कार्यमाहर्जा तत्सुतेन वा।
पर्यस्तीपुरुषादीनामिति धर्मा व्यवस्थितः"--इति।
यन्तु याज्ञवस्कोनोक्रम्,—
"प्रकृतो स्वर्तो असेर्डा विविधानिकारिकी ।

"पण्यतोऽत्रुवतो स्रमेर्चानिविंगतिवार्षिकी। परेण भुज्यमानाया धनस्य दग्गवार्षिकी"—इति। यद्पि प्रजापतिनोक्तम्,--

"दानकालाद्यदाऽऽरभ्य भुक्तिर्यस्य विघातिनीः । समा विंग्रत्यविधका तस्थान्तं न विचार्येत्"--इति । तदेतदासेधमकुर्वतां फलहानिविषयम् । न तु भूहानि-विषयम् । यस्मात् तत्कालोपलचितभुक्तेरेवतच प्रामाण्यात् । श्वतण्य वृहस्मितिः,--

"विपुरुषं भुज्यते येन समचं भूरवारिता। तस्य नैवापहर्त्तव्या चमालिङ्गेन चेदय \*"--इति। श्राध्यादिपचकस्य न फलहानिरित्याह वाजवल्काः,--

<sup>\*</sup> चामाचिङ्गेन चेद्यदा,—इति का॰। सम तु, चामाचिङ्गं न चेद्य,— इति पाठः प्रतिभाति।

"त्राधिसीमोपनिचेपजडबालधनैर्विना।

तथोपनिधिराजस्तीत्रोत्रियाणां धनैरपि"—इति।

सनुरपि,—

"श्राधिः सीमा बालधनं निवेपोपनिधिस्तियः।
राजखं श्रोतियद्रयं नोपभोगेन नम्यति"—इति।
श्रोतियग्रहणमन्यासकोपलचणार्थम्। श्रतएव कात्यायनः,—
"ब्रह्मचारी चरेत् कश्चित् वतं षट्तिंग्रदाब्दिकम्।
श्रयिशै चान्यविषये दीर्घकालं चरेन्नरः\*॥
समाद्यतो वती कुर्य्यात् खधनान्वेषणं ततः।
पञ्चाग्रदाब्दिको भोगः तद्भनस्थापहारकः॥
प्रतिवेदं दादगाब्दः कालो विद्यार्थिनां स्रतः।
ग्रिन्पविद्यार्थिनाञ्चैव ग्रहणानाः प्रकीर्त्तितः॥
सुद्धिवंन्धुभिश्चेषां यत्र्वं श्रुक्तमपस्थताम्।
नृपापराधिनां चैव भवेत् कालेन हीयते"—इति॥
धनस्य दग्रवार्षिकी हानिरिति यदुक्तं, तस्य विषयविश्रेषे संकोचमाह सरीचिः,—

"धनवाद्यालंकरणं याचितं प्रीतिकर्षणा। चतुःपञ्चाब्दिकं देयमन्यथा हानिमाप्रुयात्"—इति। श्रवापवादमाह मनुः—

"संप्रीत्या भुज्यमानानि न नम्यन्ति ऋदाचन।

वसेन्नरः,—इति का॰।

धेनुस्ट्रोवस्ट्रुद्धो यस वश्यः प्रभुच्यते"—इति । याचितेम्बयपवादमास व्यासः,—

"याच्याधर्मीण यहुकं श्रोचियै राजपूर्षैः। सुद्दद्विर्वास्वेश्वापि न तङ्गागेन द्वीयते"—दिति। वृद्दस्पतिरपि,—

"श्रनागमंतु यहुक्तं ग्टइचेचापणादिकम्। सुद्द्वन्धुसकुच्येश्च न तद्वागेन दीयते"—द्ति। द्वानी कारणमाद सएव,—

"धर्मचयः श्रोचिये सादभयं राजपूर्षे ।

स्नेदः सुद्धान्धवेषु सुक्तान्धेतानि ष्टीयते"—इति । कचिदंकदेशभोगेऽनुपसुके प्रत्येकदेशान्तरेषु प्रमाणम् । तदाष्ट् दृष्यतिः,—

"यद्येकग्रासने ग्रामचेत्रारामास्य लेखिताः।

एकदेग्रोपभोगेऽपि सर्वे भुक्ता भवन्ति ते"—इति ।

इति भुक्तिप्रकरणम्।

भुक्षुपसंहारपुर:सरं दिव्यमुपखापयित वृहस्यति:,—
"खावरस्य तदाख्यातं † लाभभोगप्रसाधनम् ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । मम तु, क्वचिदेकदेशभोगोऽनुपभुक्तप्रयेक-देशान्तरेषु,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ौ</sup> इत्यमेव पाँठः सर्वत्र। मम तु, स्थावरस्थेतदाखातं,—इति पाठः प्रतिभाति।

प्रसाणहीने पादे तुन टोषो दैनिकी किया''-दितः दिव्यमुद्दिगति ट्रह्यति:.-

"घटोऽशिष्ट्कं चैंव विषं कोशश्च पश्चमः।
षष्ठश्च तण्डुलः प्रोकः सप्तमस्तप्तमाषकः॥
श्रष्टमं फालमित्युकं नवमं धर्मकं तथा।
दिव्यान्येतानि स्वाणि निर्दिष्टानि खयभुवा॥
यसाद्देवैः प्रयक्तानि द्व्यरार्थे महात्मनः"—इति।

ग्रह्यः। ''तत्र दियं नाम तुलाधारणं विषागनं कोगोःग्नि-प्रवेग्नोलोहधारणिमष्टापूर्त्तप्रदानमन्यां य ग्रपणान् कारथेत्''—दिते। ग्रपण्य वृहस्पतिना दिर्घतः.—

> "सत्यं वाद्यनग्रस्ताणि गौवीजकनकानि च। देवबाह्मणपादांश्च पुत्रदारणिरांसि च।

एते च ग्रपथाः प्रोक्ता श्रन्यार्थे सुकराः सदा"—इति। ग्रंखिनिखिताविषि। "इष्टापूर्त्तप्रदानमन्यांश्व ग्रपथान् कारयेत्"— इति। उद्दिष्टानां दिव्यानां मध्ये तुलादीनि महाभियोगे प्रयो-

> "तुनाऽग्यापोविषं कोशो दिखानी ह विश्रद्धये। महाभियोगेष्वेतानि शौर्षकस्थेऽभियोक्तवि"—इति॥

एषामग्रिगन्देन तप्तायःपिण्डतप्तमाषतप्ततण्डुलाञ्च ग्रह्मन्ते ।
"न भुन्ना कोणमन्पेऽपि दापयेत्"—इति खन्पाभियोगे कोणञ्च।

क्रवानि। तथाच याज्ञवल्काः,--

<sup>\*</sup> विषाक्रधेगां— इति ग्रा० स०।

कोश्रस तुलादिषु पाठः सावष्टंभाभियोगेऽपि प्राष्ट्रार्थः । म मदा-भियोगेब्वेवेति नियमार्थः । श्रन्यथा कोश्रस श्रंकाभियोगएव प्राप्तिः स्थात्,—

> "त्रवष्टंभाभियुकानां घटादीनि विनिर्दिग्रेत्। तण्डुलाश्चेव कोगास्य ग्रंकाखेव न संग्रयः"—दति

स्तरणात्। शीर्षकं विवादपराजयनिवन्धनो दण्डः। तच शिर्षि तिष्ठतीति शीर्षकस्यः। \*यदा शीर्षकस्थोऽभियोक्ता न स्थात्तदा दियानि देयानि । तथाच नारदः,—

"ग्रीर्षकक्षो यदा न स्थात् तदा दियं तु दीयते""-इति। दिव्यदाने नियममार पितामरः,-

"त्रिभियोक्ता त्रिरः खाने दिखेषु परिकीर्त्यते। त्रिभियुक्ताय दातवं दिखं त्रुतिनिदर्शनात्" - इति । कात्यायनोऽपि,—

"न किञ्चदिभियोक्तारं दिखेषु विनियोजयेत्। श्रभियुक्ताय दातयं दिखं दिखविशारदैः"—इति। श्रभियुक्ताय दातयं नान्यखेति नियमस्य श्रपवादमास याज्ञ-वस्त्राः,—

"रुचा वाऽन्यतरः कुर्यादितरो वर्सयेत् चिरः"-इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, यदा श्रीषंत्रस्थोऽभियोत्ता व स्यात्, तदा दिखानि न देयानि । तथाच नारदः, —श्रीषंत्रस्थो यदा व स्था-त्रदा दिखं न दीयते । इति पाठः प्रतिमाति । खन्तया 'श्रीषंत्रस्थे-ऽभियोक्तरि'—इति याच्चवस्त्वादिवचनविरोधापत्तेरिति ध्येयम् ।

## नारदोऽपि,—

"परियोक्ता शिरः खाने धर्वचैकः प्रकल्पितः ।

दतरानितरः कुर्यादितरो वर्त्तयेत् शिरः ।

कचित् विषयविभेषेऽभिरो दिखं देयमित्याः कात्यायनः,—

"पार्थिवैः ग्रंकितानाञ्च निर्दिष्टानाञ्च दखुभिः ।

ग्रंकाग्रुद्धिपराणाञ्च दिखं देयं भिरो विना ॥

लोकापवाददुष्टानां ग्रंकितानान्तु दखुभिः ।

तुलादीनि नियोच्यानि नो भिरस्तन वै धगुः ॥

न ग्रंकासु भिरः भोने कल्मषे न कदाचन ।

श्रितांसि च दिव्यानि राजध्योषु दापयेत्"—इति ।

विषयविभेषेषु दिव्यविभेषान् व्यवस्थापयित संग्रहकारः,—

"धटादीनि विषान्तानि गुरुव्यर्थेषु दापयेत्"—इति ।

पितामहः,—

"श्रवष्टक्षाभियुक्तानां धटादीनि विनिर्दिभेत् ।

"श्रवष्टकाभियुक्तानां घटादीनि विनिद्यित्। तण्डुसस्रव कोणस्य गंकाखेती नियोजयेत्"—इति ॥ कात्यायनः,—

"शंकाविश्वाससन्धाने विभागे ऋक्थिनां तथा !। क्रियासमूहकर्दले कोश्रमेव प्रदापयेत्"--इति । पितासहोऽपि,--

<sup>\*</sup> सर्वेत्रैव,-इति स०।

<sup>†</sup> स्वभियोक्ता शिरःस्थाने सर्व्यनेव प्रकीर्त्तिः। स्वा वाद्वयवरः कुर्यादितरो वर्त्तयेक्ट्रः,—इति ग्रन्थान्तरीयः पंढः समीपीनः। । सदा,—इति स॰ शा॰।

"विस्की मर्रगंकास गिन्धकार्यं तथेवस ।

एयु कोगः प्रदातयो विद्विद्धः ग्राह्वरुद्धये ॥

गिरस्थोऽपि विद्याना दियादीनि विवर्द्धयेत
धटादीनि विषानानि कोगएकोऽगिरःस्थितः।"—इति ।
धनतारतम्येन १ दिय्ययवस्थामा इष्टस्थितः,—

"विषं महसापक्षते पादोने च इत्याग्रनः ।
चिमागोने च मिललं मर्त्र देयो घटः मदा ॥
चतुःग्रतेऽभियोगे तु दातयं तप्तमाषकम् ।
चित्राते तण्डुलं देयं कोगएकः गिरः स्थतः ॥

गते चते निरुत्ते वा दातयं धनग्रोधनम् ।
गोचोरस्य प्रदातयं ग्रस्थे पालं प्रयत्नतः ॥

एषा मंख्या निक्षष्टानां मध्यानां दिगुणा स्थता ।

चतुर्गुणोत्तमानां तु कन्यनीया परीचकैः"—इति ॥

"जाता मंख्यां स्वर्णानां शतसाने विषं स्रतम्। श्रशीतेन्तु विनाशे वै ददाचैव ज्ञताशनम् ॥ षश्चानाशे विषं देयं चलारिंशतिने घटम्। विंशदशविनाशे वै कोशपानं विधीयते॥ पञ्चाधिकस्य वा नाशे तदधीर्धस्य तण्ड्लम्।

कात्यायनोपि.--

इत्यमेव पाठः सळ्व । मम नु, शुद्धिसिद्धये,—इति पाठः प्रतिभाति।
 कोश्रयकः प्रिरः स्थृतः,—इति श्रा॰ स॰।
 पण्यतस्त्रस्येन,—इति श्रा॰ स॰।

तद्धीर्धस्य नाग्रे तु देयं पुत्रादिमस्तकप् ॥
तद्धीर्धितनाग्रे तु लीकिताञ्च क्रियाः स्त्रताः"--इति ।
विष्णुरिष । "सर्वेषु चार्यजातेषु मूखं कनकं कस्पयेत् । तच
कृष्णलोने ग्र्हं दूर्वांकुरैश्व\* ग्रापयेत् । दिकृष्णलोने तिलकरं,
चिकृष्णलोने रजतकरं, चतुःकृष्णलोने सुवर्णकरं, पञ्चकृष्णलोने
सीरवतं, सीरोद्भृतमदीकरम् । दिगुणार्थं यवा विदिताः समयक्रिया वैश्वस्य । चिगुणेऽर्थे राजन्यस्य । चतुर्गुणेऽर्थे ब्राह्मणस्थ"—
इति । पादस्पर्मादीनां विभेषाः स्त्रत्यन्तरे दिर्मिताः,—

"विषे तु सत्यवचनं दिनिष्के पादलक्षनम् । जनं चिके तु इत्यं स्थान् को प्रपानमतः परम्"—इति ॥ निष्कप्रब्देन का सनकर्षचतुर्थां घो सुद्रासुद्रितः प्रतिपाद्यते । तचापि कचिद्देषे निष्कस्थवद्यारात् । ज्ञाला संस्थां सुवर्णाना-मिति यदुक्तं, तच सुवर्णपरिमाणमाच मनुः,--

> "श्लोकसंयवहारायें या संख्या प्रथिता श्रुवि। तासक्यसुवर्णानान्ताः प्रवच्छाम्यभेषतः॥ जासान्तरगते भानौ यत् सूद्धां दृष्यते रजः। प्रथमन्तत् प्रमाणानां चमरेणुं प्रचचते॥ चमरेणवोऽष्टौ विश्वेया सिचैका परिमाणतः। ताराजसर्षपसिसस्ते चयो गौरसर्षपः॥

<sup>\*</sup> दूर्वाकरं,-इति ग्रह्यान्तरीयः पाठः समीचीनः।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, यथाभिद्दिता,—इति पाठः प्रतिभाति।

सर्वपाः षट् यवोसध्यस्तियवन्वेककृष्णस्तम् ।

पञ्च कृष्णलकोसायस्ते सुवर्णस्त विष्ठमः ॥

पलं सुवर्णाञ्चलारः पलानि धरणन्दमः ।

दे कृष्णले समधते विज्ञेयो रौष्यमाषकः ॥

ते षोड्म स्याद्धरणम्पुराणञ्चेव राजतः ।

कार्षापणस्त विज्ञेयसास्तिकः कार्षिकः पणः ॥

धर्णानि दम ज्ञेयः मतमानस्त राजतः ।

चतःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्त प्रमाणतः"—इति ॥

माष प्रबद्धः सुवर्णस्य प्रोड्गे भागे वर्तते । ह्रप्णल प्रब्द्सः कर्षतियभागवाची । माषपञ्चमां प्रस्य कर्षतात् । रूपद्रव्यस्य नामनि
कर्षवचनमस्ति । कार्षापण प्रब्दी । पलचतुर्थां प्रस्य तत्तद्व्यस्य नामधेये । गद्यानधारण प्रब्दी पलद प्रमां प्रस्य रूपद्रव्यस्य नामनी । कर्षचलारिं प्रत्तमां प्रस्य रूपद्रव्यस्य माष संज्ञा । निष्क प्रतमाष प्रब्दे एक पले
रूपद्रव्ये वर्तते । स्रतएव रूपमं ज्ञाऽधिकारे याज्ञ वलका स्राह,—

"श्रतमानन्तु दश्रभिर्धराचैः पलमेव तु । निष्कं सुवर्णाञ्चलारः———"दृति।

वृहस्पतिः सुवर्णप्रब्दस्य श्रर्थान्तरमाह,—

"ताम्रकर्षकता सुद्रा विज्ञेया कर्षका पणः।

रूप्यद्रयस्य नामनिष्कार्षेवचनमिक्त—इति स॰।

र्म इत्यमेव पाठः सर्वतः। सम तु, पुराणकाषीपणप्रव्दी,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्ज्ञेत्र । सम तु, निष्काणतमाषण्ड्रौ एक पत्ते रूपा द्रेशे वर्त्तेते,—इति पाठः प्रतिभाति ।

मएव चान्द्रिका प्रोका ताश्चतस्रस्तु धानकाः॥
तद्दाद्य सुवर्णस्तु दीनाराख्यः सएव तु''—द्गति।
याज्ञवस्त्रस्तु पले विकन्पमाह,—

"पतं सुवर्णाः चलारः पञ्च वाऽपि प्रकीर्त्तितम्"—इति । राजतेऽपि कार्षापणोऽसौत्याच नारदः,—

"कार्षापणो दिचिणसां दिशि रौथे प्रवर्त्तते"—इति । व्याससु सौवर्णनिष्कसः प्रमाणमा इ,—

"पन्नान्यष्टौ सुवर्णं खुन्ते सुवर्णाञ्चतुर्दग्र । एतत् निष्कप्रमाणनु व्यासेन परिकीर्त्तितम्"—इति ।

तत्र मनूत्रप्रमाणात् प्रमाणान्तरमाषादि दिव्यदण्डव्यतिरिक्ष विषये देशव्यवहाराविरोधेन ग्राह्मम् । तथा च टहस्पतिः,—

> "संख्या रिस्मरजोभ्रला मनुना समुदाह्ता । कार्षापणान्ता सा दिखे नियोज्या विनये तथा ॥ कार्षापणसहस्रन्तु दण्ड उत्तमशाहसः।

तद्र्षी मधमः प्रोक्तः तद्र्मधमः स्रतः"—इति ॥ जातिभेदेन दिख्यव्यवस्थामाह नार्दः,—

"ब्राह्मणस्य धटो देयः चित्रयस्य इतांश्रनः । वैश्वस्य मिललं देयं श्रद्रस्य विषमेव तु॥ साधारणः समस्तानां कोशः शोको मनौषिभिः"—इति॥

श्रनित्या चेयं व्यवस्था।

इत्यमेव पाठः सळ्व । सम तु, संचा रिक्सरज्ञामुथा,—इति पाठः
 प्रतिभाति ।

"सर्वेषु सर्विद्यं वा विषव जे दिजोत्तमः"—द्ति कात्यायनसारणात्। व्यवस्थापचे वयोविशेषादिना व्यव-स्थापनीयम्। तदाइ नारदः,—

> "क्षीवानुमास्तविधरान् पिततां श्वादिंता स्वरान् । बाल दृद्ध स्तिय एषां \* परीचेत घटे घदा ॥ न स्तीणान्तु विषं प्रोक्तं न चापि मिललं स्वतम् । घटको ग्रादिभिस्तामामतस्तामां विचारयेत् ॥ न मच्चनीयाः स्तीवाला धर्मग्रास्त्रविचचणेः । रोगिणो ये च दृद्धाः स्युः पुमां मो ये च दुर्भगाः ॥ मस्माऽप्यागतानेतानेव तोये निमच्चयेत् । न चापि हारयेद्यां न विभेषं विभोधयेत्"— इति ।

कात्यायनः,—

"न सोहिंगिन्पिनामिंगं सिलसं नामुसेविनाम् । मन्त्रयोगविदाश्चेव विषं दद्याश्व न कचित् ॥ तण्डुले न नियुश्चीत व्रतिनां सुखरोगिणाम्"—इति । पितामहोऽपि,—

"कुष्टिनां वर्जयेदग्निं सिलालं श्वासकासिनाम् । पित्तस्रेयवतां नित्यं विषन्तु परिवर्जयेत् ॥ यहाप्यं स्तीयसिननां कितवानां तथेवच ।

<sup>\*</sup> बालरहास्त्रियो येषां,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इखमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, न विषेग्र,—इति पाठः प्रतिभाति ।

कोशः प्राज्ञैनं दातचो ये च नास्तिकदृत्तयः"—इति ॥ कात्यायनोऽपि,—

"मातापितादिजगुरुद्धस्तीबालघातिनाम्।

महापातकयुकानां नास्तिकानां विशेषतः॥

दिद्यं प्रकन्पयेक्नैव राजा धर्मपरायणः।

लिङ्गिनां प्रमवानान्तु मन्त्रयोगिकियाविदाम्।

व्णेषद्धरजातीनां पापाभ्यासप्रवर्त्तिनाम्॥

एतेस्वेवाभियोगेषु निन्द्येस्वेव तु यस्ततः।

एतेरेव नियुक्तानां साधूनां दिव्यमर्हति॥

न सन्ति ताधवो यच तच शोध्याः स्वकैनरैः"—इति।

यटपि पितामहेनोक्तम्,—

"मन्नतानां क्रणाङ्गानां वालरहृतपिखनाम् ।

म्त्रीणाञ्च न भवेद्दिशं यदि धर्मस्त्रवेद्यते"—इति ॥

तरम्यम्वृतिषयम् । यनु कात्यायनेनोक्रम्,—

"धनदारापद्दाराणां स्त्रेयानां पापकारिणाम् ।

प्रातिलोम्यप्रसृतानां निञ्चयो न तु राजनि ॥

तत्प्रमिद्धानि दिव्यानि संप्रयेषु न निर्दिशेत्"—इति ॥

तन्तेर्नियुक्तपुक्षालाभविषयम् । द्वारीतः वर्णविषये विशेष-

"राजन्येऽग्निं घटं तिप्रे तैग्ये तीयं नियोजयेत्।

माहं,-

<sup>&#</sup>x27; खस्पुग्यधनदागागां,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमित पाठः सर्वत्र । सभ तु, वर्णविशेषे,—इति प्रतिभाति ।

न विषं ब्राह्मणे दद्यात् विषं वर्णान्तरे स्तृतम् ।
काग्रतण्डुलधर्मस्त धर्मसभवमेवच ॥
पुत्रदारादिग्रपथान् सर्ववर्णे प्रयोजयेत्"—इति ॥
दिव्यानां कालविशेषमास्त पितामसः,—
"चैत्रो मार्गशिरस्रैव वैगाखस्र तथेवच ।
एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः ॥
धटः सार्वितकः प्रोक्तो वाते वाति विवर्जयत् ।
तथा गिशिरहेमने वर्षाखपिच दापयेत् ।
गीग्रे सिललमित्युकं हिमकाले तु वर्जयेत्"—इति ॥
नारदोऽपि,—

"त्रियः शिशिरहेमने वर्षासु परिकीर्तितः। श्रारद्यीशे तु सिललं हेमने शिशिरे विषम्॥ न शीते कोश्रसिद्धः स्थात् नोष्णकालेऽग्रिशोधनम्। न प्राटिष विषं दद्यात् प्रवाते न तुलां नृप"-इति॥

विष्णुरिष । "स्तीब्राह्मणविकलासमर्थरोगिणां तुला देया । सा च न वाति वायौ न नास्तिकस्थ । ऋषद्धर्मलोक्ष्कारिणामग्निर्देयः । न ग्ररद्गीष्मयोश्व । न कुष्ठिपेत्तिकब्राह्मणानां विषं देयम् । प्राटिष न । श्वेष्मयाध्यदितानां भीरूणां श्वासकाग्रिनामम्बुजीविनां न चोद-कम् । क्षेष्मनाग्रिगिरयोश्व न । नास्तिकेभ्यः कोग्रो न देयः । कुष्ठ-व्याधिमारकोपदृष्टेश्व"—इति । पितामकोऽपि,—

> "पूर्वाहेऽग्निपरीचा स्थात् पूर्वाहे च धटो भवेत्। मधाक्रेतु जलं देयं धर्मतत्त्वमभी पता ॥

दिवसस्य तु पूर्वाह्ने कोशश्चिदिविधीयते । रात्रौ तु पश्चिमे यामे विषं देयं सुश्रीतलम्"--दिति ॥ दिव्यदेशानान्ह,—

"प्राङ्मुखो निञ्चलः कार्यः ग्रुचौ देग्रे घटः सदा ।
दन्द्रस्थाने सभायां वा राजदारे चतुव्यये"—दित ॥
दन्द्रस्थानं प्रस्थातदेवतायतनोपलचणम् । श्रतएव नारदः,—
"मभाराजकुलदारे देवायतनचलरे"—दिति ।
श्रिधकारिविशेषेण देशिवशेषान् यवस्थापयति कात्यायनः,—

"दण्डम्यानेऽभिग्नप्तानां महापातिकनां नृणाम्। नृपद्रोहप्रवृत्तानां राजदारे प्रयोजयेत्॥ प्रातिकोम्यप्रस्तानां दिखं देखं चतुष्पये। श्रतोऽन्येषु तु कार्योषु सभामधे विदुर्ब्धाः"—दति। दिखदेगाद्यनादरे दिखस्य प्रामाण्यहानिरित्याह नारदः.--

"श्रदेशकालदत्तानि विश्विषकतानि च।

व्यभिचारं मदाऽर्थेषु कुर्वन्ती ह न संश्रयः"—इति ॥

वास्रो जननिवासः। तस्माद्वहिर्निर्जनप्रदेशद्दित यावत्। तथा

व पितामदः,—

"दिखेषु सर्वकार्याणि प्राज्ञिवाकः समाचरेत्। श्रुध्वरेषु यथाऽध्वर्युः सोपवासोनृपाज्ञया॥ तत श्रावाद्यदेवान् विधिनाऽनेन धर्मवित्। प्राङ्मूखः प्राञ्जलिर्धला प्राङ्किवाकस्ततोवदेत्॥ एस्रोद्धि भगवन् धर्मश्रीस्त्रन् दिथे समाविशः। यहितो स्रोकपासैय वस्तादित्यमरुद्रणैः॥
त्रावास्त्र तु धटे धर्मं पश्चादङ्गानि विन्यसेत्''।
धटग्रहणं सर्वदिखापस्रचणार्थम्। एषां धर्माणां सर्वदिखमाधारणतात्। त्रङ्गविन्यासप्रकारस्तेनैव दर्शितः,—

"इन्हं पूर्वे तु संस्थाय प्रेतेशं दिचणे तथा। वहणं पश्चिमे भागे कुबेरञ्चोत्तरे तथा॥ श्रग्नादिलोकपालांश्व कोणभागेषु विन्यसेत्। दुन्द्रः पीतो यमः ग्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः॥ कुवेरसु सुवर्णाभस्वग्नियार्थ्यस्वर्णभाः। तचैव निर्ऋतिः म्हामो वायुस्तामः प्रशस्त्रते ॥ देशानसु भवेद्रकः एवं ध्यायेत् क्रमादिमान् । रम्झ्य दिचणे पार्चे वसूनावादयेदुधः॥ धर्मी भुवस्तया योम श्रापश्चैवानिलोऽनलः। प्रत्यूषस प्रभासस वसवोऽष्टौ प्रकीर्त्ताताः ॥ देवेग्रेगानयोर्मधे त्रादित्यानां यथाक्रमम्। धाताऽर्घ्यमा च मित्रञ्च वरूणेश्री भगस्तथा॥ इन्ह्रो विवस्तान् पूषा च पर्जन्यो दशमः स्रःतः । तमस्बष्टा ततो विष्णुरजयो यो जघन्यजः॥ द्रत्येते दाद्गादित्या नामभिः परिकीर्तिताः । श्रग्नेः पश्चिमभागे तु स्ट्राणामयनं विद्ः॥ बीरभद्रश्व ग्रमुश्च गिरीगञ्च महायगाः।

धरो,—इति का०।

श्रजैकपाद सिर्वेद्धाः पिमाकी चापराजितः ॥ भुवनाधीश्वरश्चेव कपासी च विशासितः। खाणुर्भवस्य भगवान् रहास्त्रेकाद्य स्रताः ॥ प्रेतेग्ररचोमधे च माहस्थानं प्रकल्पयेत्। बाह्यी मादेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा॥ वाराष्ट्री च महेन्द्राणीं चामुख्डा गणमंयुता। निच्छतेस्त्रक्तरे भागे गणेशायतनं विदः॥ वद्दणसोत्तरे भागे मदतां स्थानमुख्यते । गगनः स्पर्भनो वाय्र्निसो मार्तस्या ॥ प्राणः प्राणेशजीवौ च मस्तोऽष्टौ प्रकीर्त्तिताः । धटखोत्तरभागे तु दुर्गामावादयेद्धः॥ एतामां देवतानां च खनाचा पूजनं विद्ः। अषाऽववानं धर्माय दला चार्यादिकं१ क्रमात्॥ श्रर्घादि पञ्चादङ्गानां भ्रषान्तसुपकस्पयेत्। गन्धादिकां निवेद्यान्तां परिचर्यां प्रकल्पयेत्॥ चतुर्दिच् तथा शोमः कर्तयो वेदपारगै:।

स्वार्णभगेच—इति का॰।

<sup>†</sup> तथेन्द्रायी,—इति का॰ स॰।

<sup>ा</sup> धर्म्भयोत्तरभागे,--इति का॰।

<sup>§</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, दत्त्वा चार्घादिकं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

त्राञ्चेन हिवषा चैत्र हिनिह्निहीसमाधनै: ॥

मातित्र्या प्रणवेनाय खाहान्तेनैत होसयेत्''—इति ॥

प्रणवादिकां गायत्रीमुद्यार्थ्य पुनः खाहाकारान्तं प्रणवसुद्यार्थ्य

मिटाज्यचकृत् प्रत्येकसष्टोत्तर्गतं जुड्यात् ।

"त्रनुक्तमंखा यच स्थात् ग्रतमष्टोत्तरं स्थतम्"—इति । एतत् सर्वसुपवामादिपूर्वकं कर्तथम् । तदाह नारदः,— "त्रहोराचोषितः स्वाला श्वार्द्रवामा म मानवः । पूर्वास् सर्वदियानां प्रदानमनुकीर्तितम्"—इति ॥ याजवन्त्रोऽपि,—

"मचेलकातमाह्रय सुर्योदयउपोषितम्। कारयेन् मर्वदियानि देवहाद्याणमन्त्रिधौ"—इति॥ पितामहोऽपि,—

"चिराचोपिषतायैव एकराचोषिताय च । नित्यं देयानि दिव्यानि ग्रज्यं माईवाममे"—इति ॥ अथञ्चोपवामविकन्योयनवद्वनवदिषयतया द्रष्ट्यः । होजानक्तरं पितासहः,—

''यद्यार्थमभियुकः' म्यात् लिखितं तन्तु पत्रके । मन्त्रणानेन महितं तत्कार्यद्व ग्रिरोगतम्''—इति ॥ मन्त्रयः,—

<sup>·</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वच । यदर्थमिभयुक्तः,—इति तु पाठः समीचीनः
प्रतिभाति ।

"श्रादित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च द्यौर्भ्यमिरापोद्धद्यं यमश्च । श्रहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्" ॥

श्रयञ्च विधिः सर्वदिव्यसाधार्णः।

"दमं मन्त्रविधि कत्त्रं मर्वदिखेषु योजयेत्"—इति
पितामहस्मर्णात् । प्रयोगावसाने दिखणां दद्यात् । तथा च
स्राप्त,—

"ऋतिक्पुरोहिताचार्यान् दिचणाभिश्व तोषयेत्" — इति । इति दिव्यमात्का ।

#### श्रय धटविधिः।

तच पितामरः, -

"प्राक्तुखो निश्चलः कार्यः ग्रुचौ देशे घटः घदा। दन्द्रखाने सभायां वा राजदारे चतुष्यचे"—इति। नारदोऽपि,—

"सभाराजग्रहदारसुरायतनचलरे"—द्गति । पितामहः,—

"विशालामु च्छितां शुभां घटशालानु कार्येत्। यत्रखा नोपह्नेत श्वभिश्चण्डालवायमेः॥ कवाटवीजमंयुकां परिचारकर्चिताम्। पानीयादिममायुक्तामशुन्थां कार्येत्वृपः"—इति॥ धटनिर्माणप्रकारमाह पितामहः,—

"चतुर्हसा तुला कार्या पादौ कार्यौ तथाविधौ।
श्रन्तरन्तु तथोईस्तौ न चेदध्यर्द्धमेवच॥

च्छिता तु याज्ञिकं दृचं हेतुवन्मन्तपूर्वकम्।

प्रथम्य स्रोकपालेभ्यस्तुला कार्या मनीविभिः"--दिति॥

नारदः,—

"खादिरीं कारयेत् तत्र निर्वणां ग्रुक्तवर्जिताम् ।

गिंगपान्तदभावे तु सालं वा कोटरैर्विना ॥

ग्रर्ज्जनिस्तलकोऽग्रोकः ग्रमीयो रक्तचन्दनः ।

एवंविधानि काष्ठानि धटार्थे परिकल्पयेत् ॥

ग्रज्जी धटतुला कार्य्या खादिरी तेन्दुकी तथा ।

चतुरम्रस्तिभः स्थानैर्धटः कर्कटकादिभिः"—दति ॥

पितामहः,—

"कर्कटानि च देयानि चिषु खानेषु यत्नतः । इम्बद्धं निखेयन्तु पादयोर्षभयोरपि"—इति ॥ व्यामः,--

"इसद्वयं निर्खयन्तु प्रोक्तं सुण्डकयोस्तयोः।

षड्हसन्तु तयोः प्रोक्तं प्रमाणं परिमाणतः"—द्गति ॥

पितामहोऽपि,—

"तोरणे तु तयोः कार्य्य पार्श्वयोक्भयोरिष । धटाद्चतरे स्थातां नित्यं दग्रभिरङ्गुलैः ॥ श्रवलमी तु कर्त्तयौ तोरणाभ्याभधोसुखौ । म्हण्मयौ सूचसम्बद्धौ धटमस्तकचुम्बिनौ"--इति ॥ मारदः,--

"शिकादयं समासाद्य पार्श्वयोक्भयोरिप ।

एकच शिको पुरुषमन्थच तुलयेच्छिलाम् ॥

धारयेदुत्तरे पार्श्व पुरुषं दिचिणे शिलाम् ।

पीठकं पुरतस्तिसिचिष्टकां\* पांश्रुकोष्टकम्"--दित ॥

पितामदः:--

"एकस्मिन् रोपयेकार्यमन्यस्मिन् म्हित्तकां ग्रुभाम्। इष्टकामस्मपाषाणकपाचास्थिविवर्जिते"—इति॥

श्रव सृत्तिकेष्टकाग्रावपांश्र्नां विकल्पः । समतानिरीचणार्थं राज्ञा तदिदो नियोक्तव्याः । तथाच पितामहः,—

> "परीचका नियोक्तयासुनामानिकारदाः। विणिजो हेमकारास कांस्यकारास्त्रयेवच ॥ कार्यं परीचकैर्नित्यमवस्त्रमभोधटः। खदकच्च प्रदातयं धटस्रोपरि पण्डितेः॥ यस्त्रिस्र स्वते तोयं म विज्ञेयः समोधटः। तोस्तरित्ता नरं पूर्वं पश्चात्तमवतारयेत्॥ धटन्तु कारयेत् नित्यं पताकाध्वजग्रोभितम्। तत श्रावाहयेत् देवान् विधानेन च मन्त्रवित्॥ वाद्येन द्वयंघोषेण गन्धमास्त्रानुनेपनैः"—इति।

श्रव विशेषमास नारदः,—

<sup>\*</sup> पिटकं प्रयेत्तसिन्निष्टकां,—इति का॰।

"रतेर्गन्धेय मान्येय द्थप्पाचतादिभः। व्यर्चयेनु घटं पूर्वे ततः ग्रिष्टांम् प्रजयेत्"—इति ॥ इन्द्रादौनित्यर्थः। ततः प्राद्विवाकम्नुलामामन्त्रयेत्। तदाइ पितामहः,—

"धटमामन्त्रयेचैवं विधिनाऽनेन ग्राम्ववित्। लं धट, ब्रह्मणा सृष्टः परीचार्यं दुरात्मनाम्॥ धकारात् धर्ममूर्त्तास्वं टकारात् कुटिलं नरम्। धतो भावयसे यस्मात् धटस्तेनाभिधीयते "—दिति ।ः ग्रास्ववित् प्राद्धिवाकः।

"लमेव घट, जानीषे न विदुर्यानि मानवाः। व्यवहारेऽभिश्रस्तोऽयं मानुषस्तोन्यते लिय। तदेनं मंश्रयं तस्मात् धर्मतश्केत्तुमहंसि''—इति॥ ततः मंश्रोध्यं तुलामामन्त्रयेत्। तदाह याज्ञवल्क्यः,—

"तुलाधारणविद्वद्भिरिभयुक्तस्तुलाश्रितः । प्रतिमानसमीस्तो रेखां क्रलाऽवतारितः ॥ लं तुले, सत्यधामासि पुरा देवैर्विनिर्मिता ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। ममतु, घटस्तेनाभिधीयसे, — इति पाठः प्रतिभाति।

सिक्षोध्य,—इति स॰। क्षोध्य,—इति का॰। समतु, क्षोध्य,--इति वा, स क्षोध्यः,—इति वा पाठः प्रतिभाति ।

<sup>।</sup> सिंद्धी भासि,—इति गा० स०।

तत् सत्यं वद् कच्याणि, संग्रयान्तां विमोचय ॥ यद्यस्ति पापक्षन्तातस्ततोमां लमधो नय । ग्रद्धिश्वेद्गमयोद्धें मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्''—इति ॥ ततः प्राष्ट्रिवाकस्तुलाधार्कं ग्रपयैर्नियम्य ग्रोध्यं पुनरारोपयेत् ।

तथा च नारदः,—

"समयं परिग्रह्यायं पुनरारोपयेत् नरम् ।

निहिते दृष्टिरहिते ग्रिरखारोष्य पत्रकम्—इति ।

समयाः ग्रपथाः । ते च विष्णुना दर्भिताः,-
"ब्रह्मघ्रानां कता लोकाः\* ये लोकाः कूटसाचिणाम् ।

तुलाधारस्य ते लोकास्तुलां धारयतो म्हषा'--इति ॥

पुनरारोपणानन्तरं नारदः,--

"लं वेत्सि धर्वभ्रतानां पापानि स्रष्ठतानि च।
लमेव देव, जानीषे न विदुर्यानि मानवाः॥
व्यवहाराभिण्रस्तोऽयं नानृतं तोस्यते लया।
तदेवं संग्रयं रूढं धर्मतस्तातुमईसि॥
देवासुरमनुष्याणां सत्ये लमतिरिच्यते ।
सत्यसन्धोऽसि भगवन्, ग्रुभाग्रुभविभावतः।॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, ब्रह्माञ्चीये स्मृतानीनाः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

र् इत्यमेव पाठः सब्बेच। सम तु, लमतिरिचसे,—इति पाठः प्रति-भावि।

<sup>ो</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, विभावितः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

मादित्यचन्द्राविनिनोऽनस्य द्योर्भ्यमिरापोच्चद्यं यमञ्च। श्रह्य राविश्व उभे च मन्ध्ये धर्मञ्च जानाति नरस्य दत्तम्"--ईति।

तदनन्तरं पितामहः,--

"ज्योतिर्विद्वाह्मणश्रेष्ठः कुर्यात्कालपरीचणम्।

विनाद्यः पञ्च विज्ञेयाः परीचा कासकोविदैः॥

साचिणो ब्राह्मणश्रेष्ठाः यथादृष्टार्थवादिनः।

ज्ञानिनः ग्रुचयोऽनुत्थाः नियोक्तवा नृपेण तु ॥

तेषां वचनतो गम्यः ग्रुद्धयुक्तिविनिर्णयः \*''-इति ॥

श्रारोपितञ्च विनाडीपञ्चकं यावत्तावत्त्रथैव खापयेत्। दश्रगु-र्वचरोचारणकालः प्राणः, षट्प्राणा विनाज़िका। उक्तञ्च,—

"दग्रगुर्वचरः प्राणः षट्प्राणाः खादिनाडिका"-इति।

ग्रुधग्रद्धिनिर्णयकारणमाच नारदः,—

"तुिलतो यदि वर्धेत विश्वद्धः खान्न संभ्रयः। समोवा हीयमानो वां न विश्वद्धो भवेचरः—इति॥ व्यासः,—

"ऋधोगता न वे ग्रह्येच्हुद्धेदूर्ध्वगतस्तथा।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः कर्ळच । सम तु, गुड्यशुद्धिविनिर्णयः,—इति पाठः प्रतिभातिः

<sup>े</sup> यावसध्येव, - इति कारः

ममोऽपि न विश्रद्धः खादेषा श्रुद्धिस्दाह्यता॥
शिरुक्देऽचभङ्गे च श्रयश्वारीपयेत्ररम्।
एवं निःसंग्रयज्ञानात्ततो भवति निर्णयः"॥
श्रुद्धेस्तु संग्रयो नार्देन प्रपश्चितः,—

"तुलाभिरोभ्यासुङ्गानां विषमं न्यस्तलचणम् ॥ यदा वा सुप्रणुचा वा चलेत्पूर्वमधोऽपिवा । निर्मुतः सहसा वाऽपि तदा नैकतरं वदेत्"—इति ॥

श्रयमर्थः । यदा तुलाग्रभागी तिर्थक् चिलती, यदा वा समताज्ञा-नार्थं न्यसमुदकादि चिलतं, यदा च वायुना प्रेरिता तुला ऊर्ड्डमध्य कम्पते, यदा च तुलाधारकेण इठात् प्रमुच्चते, तदा जयं पराजयं वा न विनिश्चेतं प्रकुषादिति। राज्ञः कर्त्त्व्यमाह पितामहः,—

> "मिद्धिः परिवृतो राजा ग्रुद्धं रूढं प्रपूजयेत्। च्छितिक्पुरोहिताचार्यान् दिचिणाभिस्य तोषयेत् ॥ एवं कारियता राजा भुक्का भोगान् मनोरमान्। महतीं कीर्त्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय कन्पते॥

> > इति धटविधि:।

### ऋषाग्निविधिः।

"श्रोधिं प्रवच्छामि यथावच्छास्तचोदितम्। कारयेन्त्रण्डलान्यष्टी पुरम्तान्तवमं तथा॥ श्राधेयं मण्डलं चादं दितीयं दारूणं तथा। हतीयं वायुदेवत्यं चतुर्धं यमदेवतम् ॥
पञ्चमं लिन्द्रदेवत्यं षष्ठं कौवेरमुच्चते"।
सप्तमं सोमदेवत्यमष्टमं सर्वदेवतम् ॥
पुरस्तान्नवमं यन्तु तत्मद्देवतं विदुः।
गोमयेन कृतानि स्नुरङ्गिः पर्युचितानि च ॥
दाचिंग्रदङ्गुन्तान्याद्धमण्डनान्मण्डनान्तरम्(१)।
प्रष्टिभमण्डनेरेवमङ्गुन्तानां ग्रतद्यम् ॥
पर्यञ्चाग्रत्समधिकं भूमेस्न परिकन्पना ।

मण्डले मण्डले देयाः कुष्णाः प्रास्तप्रचोदिताः"— इति । तच, नवमं मण्डलं परिमिताङ्गुलप्रमाणकं, तदिहाय श्रष्टभि-मण्डलेरष्टभिञ्चान्तरालेः प्रत्यकं षोडण्राङ्गुलप्रमाणकेरङ्गुलानां षट्-पञ्चाप्यद्धिकप्रतद्दयं सम्पद्यते । श्रङ्गुलप्रमाणञ्च स्वत्यन्तरेऽभि-हितम्,—

"तिर्ध्ययवोदराष्ण्ये। ऊर्ज्ञा वा ब्रीइथस्तयः । प्रमाणमङ्गुचस्थोतं वितस्तिर्दाशाङ्गुचा"—इति । श्रव च, गम्यानि सप्तेव मण्डचानि। "स तमादाय सप्तेव मण्ड-चानि श्रनेत्रंजेत्"—इति याज्ञवस्त्रास्मर्णात् । नारदोऽपि,— "हस्ताभ्यां तं सहादाय प्राज्विवाकसमिरीतः ।

<sup>(</sup>९) खन, मखलपरिमाणं घोडणाङ्गुलं मखलयोरन्तरपरिमाणमपि ता-वदेव । तथाच प्रथममखलमवधीक्तत्य दितीयमखलपर्यन्तं दार्त्रिः प्रादङ्गुलपरिमाणं सम्पद्यते इति बोध्यम् ।

श्वितेश्विम् यतोऽन्यानि अञ्चेश्वप्त विज्ञाः॥

श्रमंत्रान्तः ग्रनेर्गच्छेदकुद्धः सोऽष्टमं प्रति।

न पातयेत्तामप्राप्य या श्विमः परिकिष्पता॥

न मण्डलमितिकासेश्व षार्वागर्पयेत्पदम्।

मण्डलम्चाष्टमं गला ततोऽग्निं विस्रजेषरः"—इति।

श्रिविसर्गस्य नवसे मण्डले कार्यः। तदाइ पितासदः,—

"श्रष्टमं मण्डलं गला नवसे निचिपेत्ततः।"—इति।

श्रिष्ट पितास्रकः,—

"श्रमं तं समङ्गला पश्चाग्रत्पखिकं समम्।

पिण्डन्तु तापयेदग्नावष्टाङ्गस्यस्योस्यम्"—इति।

प्रथममण्डलाइ चिणतो । प्रित्राणाग्रये पवमानायेति मन्तेषाहोत्तरश्चतवारं प्राञ्जिवाको जुङ्गयात्। "न्नश्चौ हतमहोत्तरं श्चतम्"—
दिति स्मरणात्। तिस्मन्नग्नावयः पिण्डं सोहकारेण तापयेत्। तदाह
नारदः,—

"जात्यैव लोहकारो यः कुप्रलखाग्निकर्मणि।
दृष्टप्रयोगञ्चान्यच तेनायोऽग्रौ तु दापयेत्॥
त्रिश्चवर्णमयःपिण्डं सस्तुलिङ्गं सुरिच्चितम्।
पञ्चाप्रत्यलिकं भ्रयः,कारियला ग्रुचिर्दिजैः॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, ततोऽन्यानि,—इति पाठः प्रति-भाति ।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> निच्चिपेडुधः,—इति का॰।

हतीयतापे तायनं त्रूयासत्यपुरक्कतम्"—इति । लो हारु हार्थमु चितजले \* निचिष्य पुनः मन्ताष्योदने निचिष्य पुनः सन्तापनं त्तीयसापः । तिसन् तापे वर्त्तमाने धर्मावाद्यनादिमन्-

मण्डपं पूर्वीत्रविधिं विधाय पिण्डस्यमग्रिमेभिर्मन्तेरभिमन्त्रयेत्।

मन्त्राञ्च नारदेन दर्शिताः,—

"लमग्ने, वेदाश्वलारः लञ्च यज्ञेषु ह्रयसे। लं सुखं सर्वदेवानां लं सुखं ब्रह्मबादिनाम्॥ जठरस्थो हि भूतानां यथा वेति श्रभाग्राभम्। पापं पुनासि वै यस्मात् तस्मात्पावक उच्चसे॥ पापेषु दर्भयात्मानमर्चिषान् भव पावक। श्रयवा ग्रद्धभावेषु शीतो भव ज्ञताश्रन॥ लमग्ने, सर्वभूतानामन्तश्चरिम साचिवत् । लमेव देव, जानीषे न विदुर्थानि मानुषाः॥ व्यवहाराभिग्रस्तोऽयं मानुषः ग्रुद्धिमिच्छति । तदेनं मंग्रयादस्माद्भमंतस्वात्मईमि"—इति ।

तचादावेव बी हिविबर्दनेन घोध्यस्य करौ खचयेत्। तदाह विष्णुः। "करौ विम्हदिनौ बीहिभिस्तस्थादावैव सचयेन्"—इति। े बचयेदित्यसार्थी नारदेन विदृतः,—

> "सचयेत्तस्य चिक्कानि इस्तयोरूभयोर्पि। प्राञ्चतानीव गृढानि सत्रणान्धत्रणानि च॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र । मम तु, लो इमुद्भृत्यो चितजले,—इति पाठः प्रतिभाति ।

इस्तचतेषु सर्वेषु सुर्याद्वंसपदानि तु"।

श्रीधारणतः पूर्वमेतिहज्ञानाधं तस्य ग्रोधस्य करदयस्थितस्य श्रवणादिस्थानेषु "श्रलक्षकादिरसेन इंसपदानि कुर्यादित्यर्थः। ततः कर्लेयमाइ याज्ञवल्कः,—

"करौ विम्हदितजी ही जविया ततो न्यसेत्। सप्तायत्यस्य पर्णाणि तावत् सूचेण वेष्टयेत्"—इति। पर्णाणि च समानि,—

"पचैरञ्जलिमापूर्य ऋश्वत्यैः सप्तभिः समैः"—इति
स्मरणात्। वेष्टनसूत्राणि च सितानि कर्त्त्यानि।

"बेष्टयेत सितैईस्तौ सप्तिभः सूचतन्तुभिः"-इति

नार्दस्परणात्। तथा, सप्त श्रमीपचाणि सप्तैव दूवांपचाणि स्पत्तिव दूवांपचाणि स्पत्तिव दूवांपचाणि स्थानिक्षित्। तदुकां स्थानिक्ष्येत्। तदुकां स्थानिक्ष्येत्। तदुकां स्थानिक्ष्येत्।

"सप्त पिष्पलपचाणि श्रवतान् सुमनोद्धि। इस्तयोर्निचिपेत्तच सूचेणावेष्टनं तथा"—इति। यत्तु स्प्रत्यन्तरम्,—

"त्रयस्तप्तन्तु पाणिभ्यामर्कपचैस्त सप्तिः। त्रनिर्हतं स्रम् ग्रुद्धस्तदम्धः सप्तमे पदे"-इति।

तद्यत्यपत्रासाभविषयम् । यतोऽयत्यपत्राणां मुख्यतमास पितामसः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत्र । सम तु, करदयस्थितेषु वयादिस्थानेषु,--इति पाठः प्रतिभाति ।

"पिष्पलाक्चायते विक्तः पिष्पको रुचराट् स्रःतः । श्रतम्य तु पचाणि इसयोर्निचिपेत् बुधः"—इति । तदननारं कर्त्त्रथमाइ सएव,—

"ततस्तं ममुपादाय राजा धर्मपरायणः।

सन्दंभेन नियुक्तोऽय हमायोस्तच निचिपेत्॥

तरमाणो न गच्छेत खस्यो गच्छेच्छनैः भ्रानैः।

न मण्डलमितकामेन्नान्तरा स्थापयेत् पदम्॥

श्रष्टमं मण्डलं गला नवमे स्थापयेत् बुधः।

भयार्त्तः पातयेद्यस्तु वण्ञ न विभायते॥

पुनरारोपयेन्नोहं स्थितिरेषा दृढीकृत्।"—दिति।

यदा दम्धमन्देहः तदा श्राह नारदः,—

"यदा तु न विभायेते दम्धाविति करौ तदा। बीचीनतिप्रयत्नेन सप्तवारांस्तु मर्दयेत्। मर्दितो यदि नौ दम्धः सभ्येरेव विनिश्चितः। गोषः ग्रुद्धस्तु तत्कृत्ये दम्धोद्द्यो 'यथाक्रमम्॥ पूर्वदृष्टेषु चिक्नेषु ततोऽन्यचापि सस्ययेत्। मण्डलं रत्तसङ्काणं यत्र स्वादाऽग्रिमस्वम्॥ यो निरुद्धः स विज्ञेयः सत्यधर्मव्यवस्थितः"—इति।

यनु वामात् प्रज्वालेन इक्षाम्यामन्यच द्ह्येत, तथायशुद्धी-न भवति । तदाइ कात्यायनः,—

यन्तु,—इति का॰ स॰ । सम तु, यदि तु,—इति पाठः प्रतिभाति ।

"प्रज्वालेना भिष्रस्तश्चेत् स्थानादन्यत्र दञ्चते । श्रद्राधन्तं विदुर्दैवाः तस्य भूयो न योजयेत्"—इति ।

श्रद्धिकासाविधमाच पितामचः,—

"ततसद्भसयोः प्रास्थेद्ग्रश्चीलाऽन्थैर्यवैर्यवान्। निर्विश्यंकेन तेषां तु एस्ताभ्यां मर्दने हते॥ निर्विकारे दिनस्थान्ते ग्रुद्धिं तस्य विनिर्दिशेत्"—इति। इत्यग्निविधः।

### यय जलविधिः।

तच पितामरः,—

"तोयस्थातः प्रवच्छामि विधि धर्मे समातनम्। मण्डलं धूपदीपाभ्यां पूजयेत् तदिचचणः॥ प्ररान् संपूजयेत् भक्त्या वैणवञ्च धनुस्तथा। मङ्गचैः पुष्पधूपैञ्च ततः कर्म समाचरेत्"—इति।

धनुषः प्रमाणमाच नारदः,--

"कूरं धनुः सप्तमतं मध्यमं षट्यतं स्मतम्।

मन्दं पञ्चयतं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः॥

मध्यमेन तु चापेन प्रचिपेच यरचयम्।

इसानाञ्च यते सार्द्धं सस्यं सता विचचणः॥

न्यूनाधिके तु दोषः स्थात् चिपतः सायकांसाधा"— इति॥

श्रमाङ्गुलिमङ्का विविचिता। यरा श्रनायसाग्राः कर्त्त्र्याः।

"यरेरनायसायैश्च प्रकुर्वीत विश्रद्धये।

धनुषसाञ्करांश्वेव सुदृदानि विनिचिपेत्"—इति सारणात्। चेप्ता चाच चित्रयः, तहृत्तिनाह्यणौ वा। तदाह पितामरः,—

> "चेप्ता च चित्रथः कार्य्यसहित्तिर्ज्ञाञ्चाणेऽपिवा। त्रक्रूरच्दयः ग्रान्तः सोपवासः चिपेत् ग्ररान्॥ ग्ररस्य पतनं ग्राद्धं सर्पणन्तु विवर्जयेत्। सर्पन् सर्पञ्करो यायाद्वराद्वरतरं यतः॥ दपूत्र प्रचिपेदिदान् मारुते वाति वा स्थाम्। विषसे वा प्रदेशे च दचस्याणुसमाकुले॥ तरुगुल्यस्ताविद्यपद्यपाण्णमंयुते"—दिति॥

तोरणं च मच्चनममीपस्थाने समे भोध्यकर्णप्रमाणाि च्छातं कार्यम्। तदाह नारदः,—

"गवा तु मजलं खानं" तटे तोरणमुच्छितम्।
कुर्वीत कर्णमाचन्तु श्वमिभागममे ग्रुचौ"—इति॥
उपादेयामुपादेयजले विविनिक्ति पितामहः,—
"खिरवारिणि मक्जेत न ग्राहिणि न चान्यके।
व्यणीवासरहिते जलौकामम्यवर्जिते ॥
देवखातेषु यत्तोयं तिसान् कुर्य्यादिग्रोधनम्।
श्वाहार्य्यं वर्जयेत्तोयं गीन्नगामु नदीषु च॥
श्वाविग्रेदमले नित्यमृर्क्षिपङ्कविवर्जिते।
स्थापयेत् प्रथमं तोये ग्रालं च पुह्षं नृपः॥

तञ्जलखारं,—इति ऋा॰।

श्रागतं प्राङ्मुखं हाला तोयमधे च कारिणम्।
ततस्वावाद्यद्देवान् सिललं चानुमन्तयेत्"—इति ॥
तच चादौ वरूणपूजा कर्त्तया। तदाद नारदः,—
"गत्थमान्यैः सुरिभिभिर्मधुरैश्च द्यतादिभिः।
वरूणाय प्रकुर्वति पूजामादौ समाद्यितः"—इति ॥
एवं वरूणपूजाङ्ग्ला धर्मावाद्यनादिसकन्देवतापूजां होमं
समन्त्रकं प्रतिज्ञापत्रिश्चरोनिवेशनान्तं च हाला प्राद्धिवाकोजस्वाभिन

"लमनः सर्वभूतानामन्तञ्चरिष साचिवत्। लमेषां भो विजानीषे न विदुर्यानि मानवाः॥ व्यवहाराभिग्रस्तोऽयं मानुषस्त्रयि मज्जति। तदेनं संग्रयात्तसात् धर्मातस्त्रातुमर्हिष"—इति॥ पितामहेनापि,—

मन्त्रणङ्कर्यात्। सन्त्रश्च विष्णुना दर्शितः,—

"तीय, लं प्राणिनां प्राणः सृष्टेराचनु निर्मितम्।

ग्रुद्धेस्तं कारणं प्रोकं द्रव्याणां देहिनां तथा॥

श्रतस्तं दर्भयात्मानं ग्रुभाग्रुभपरीचणे"—इति॥

ग्रोध्यखेतिकर्त्तव्यतामाह याज्ञवस्त्यः,—

"सत्येन माऽभिरच लं वर्णेत्यभिगाय तम्।

वर्षित्रभौतक्त्रक्षम् प्रशिकोत्सन्तं विशेष्तं"—देशि॥

नाभिद्धोदकख्य ग्रहीलोहजलं विभेत्"-दिति॥ नदननारकर्त्त्रथमाइ सएव,-

"समकालिष् सुक्रमानीयान्यो जवी नरः। गते तस्मिन् निमग्राङ्गं पश्चेच्चुद्धिरात्मनः"—दति॥ श्रयमर्थः। त्रिषु प्ररेषु सुक्तेस्वेको वेगवान् मध्यप्ररणातस्थानङ्गला तमादाय तत्रैव तिष्ठति। श्रन्यस्त पुरुषो वेगवान् प्ररमोचणस्थाने तोरणमूले तिष्ठति। एवं स्थितयोसृतीयस्यां करतास्विकायां प्रोधो निमन्नति। तस्यमकासमेव तोरणमूसस्थितोऽपि द्रुततरं मध्यप्ररणातस्थानङ्गस्कृति। प्रर्यासी च तस्मिन् प्राप्ते तदुत्तरं तोरण-मूसं प्राप्यान्तर्जस्वातं यदि न प्रयति, तदा ग्रुद्धो भवतीति। तदेव स्पष्टीस्ततं पितामहेन,—

"गन्तुश्चापि च कर्त्तुश्च समंगमनमञ्जनम् ।
गच्छेत्तोरणमूलात्तु लच्छाखानं जवी नरः ॥
तिसागते दितीयोऽपि वेगादादाय सायकम् ।
गच्छेत्तोरणमूलं तु यतः स पुरुषो गतः ॥
श्चागतस्तु प्रर्याश्ची न प्रश्चति यदा जले ।
श्वन्तर्जलगतं सम्यक् तदा ग्रुद्धिं विनिर्दिश्चेत्"—इति ॥
जविनोश्च नरयोर्निर्द्धारणं कृतं नार्देन,—
"पश्चाग्रतो धावकानां यौ खातामधिकौ जवे ।
तौ च तत्र नियोक्तयौ ग्ररानयनकारणात्"—इति ॥
निमग्नख खानान्तरगमने श्वग्रुद्धिमात्र पितामहः,—
"श्वन्यखानविग्रद्धिः" खादेकाङ्गखापि दर्भनात् ।
खानादन्यत्र गमनाद्यस्मिन् पूर्वं निवेग्नितः"—इति ॥
एकाङ्गदर्भनादिति कर्णाद्यस्मिन् पूर्वं निवेग्नितः"—इति ॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। ममतु, खन्यस्यो न वि ज्ञुः, — इति पाठः प्रतिभाति।

"शिरोमाचन्तु दृश्येत न कर्णा नापि नासिका।
त्रापु प्रवेशने यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत्"—इति
विशेषसारणात्। कारणान्तरेणोनाच्चने पुनर्पि कर्त्तस्यम्।
तदाइ कात्यायनः,—

"निमञ्ज्योत् अवते यसु दृष्टश्चेत् प्राणिभिनेरः । पुनस्तच निमञ्जेस दंगचिक्कविभावितः "—इति ॥ इति जसविधिः ।

#### अय विषविधिः।

तच प्रजापितः। विषस्यापि प्रवच्यामीति। विषं च वत्सना-भादि यास्त्रम्।

"ग्र्ट्डिणो वत्ननाभस्य हिमजस्य विषस्य च" इति ॥ वर्ज्यान्याच सएव,—

"चारितानि च जीर्णानि क्षत्रिमाणि तथैवच । भूमिजानि च मर्वाणि विषाणि परिवर्जथेत्"—इति ॥ मारदोऽपि,—

"अष्टं च चारितं चैव स्विमिजं! मित्रितं तथा। कासकूटमसाब्द्य विषं यह्नेन वर्जयेत्"—इति॥

<sup>\*</sup> निमञ्जेत प्रशिचिक्रविभावितः,—इति प्रा॰।

<sup>†</sup> भूमिन्नातानि,—इति न्ना॰ स॰।

<sup>।</sup> भूषितं,—इति का॰।

कास्य तेनेवोत्तः,-

"तोलिपिलेषिते काले देयं तद्धि हिमागमे। जापराहे न मध्याक्रे न सन्ध्यायां तु धर्मवित्"—इति ॥ कालान्तरे द्वतप्रमाणादन्यं देयम्। तदाह सएव,— "वर्षे चतुर्यवा मात्रा ग्रीमे पञ्चयवा स्पृता। हेमने सा सप्तयवा ग्ररचन्या ततोऽपि हि"—इति ॥ विषञ्च घतपुतं देयम्। तदाह सएव,— "विषय पल्य उभागाद्वागो विश्वतिसस्त यः।

"विषय पत्तपड्भागाङ्गागो विश्वतिमस्त यः। तमष्टभागचीनन्तु शोध्ये द्यात् एतसुतम्"—इति॥

पनं चात्र चतुः सुवर्णकम्। तस्य षष्ठो भागो दग्र माषाः, माषस्य दग्र यवाश्च भवन्ति। त्रियवतं च कृष्णनं, पञ्चकृष्णनको माषः। एको माषः पञ्चदग्रयवा भवन्ति। एवं दग्रानां माषाणां यवाः बार्द्धग्रतं भवन्ति। पूर्वं च दग्र यवाः। एवं षष्ठ्यधिकग्रतं यवाः पन्नस्य षष्ठो भागः। तस्यादिंगतितमो भागो श्रष्टयवाः। तस्याष्ट्रमभागसीनः एकयवस्तीनः। तं मन्नयवं सुतन्नुतं दस्यात्। स्तञ्च विषात् चिंग्रहुणं यास्त्रम्। तदास् नारदः,—

"प्रद्धात्सोपवासाय देवब्राह्मणमिन्धी।
धूपोपहारमन्त्रेश्च प्रजयिला महेश्वरम्॥
दिजामां सिन्धावेव दिचणाभिमुखे म्थिते।
उद्झुखः प्राद्भुखो वा दद्यादिपः समाहितः"—दिति॥
प्राद्धिवाकः क्रतोपवासो महेश्वरं मृष्ट्य तत्पुरतो विषं स्थापविला धर्मादिप्जां हवनान्तां पूर्वविधाय प्रतिज्ञापनं क्रोध्यस्थ

शिर्सि निधाय विषमभिमन्त्रयेत्। मन्त्रस् पितामहेनोक्रः,--"तं विष, ब्रह्मणा सृष्टं परीचार्यं दुरातामाम्। पापेषु दर्भयात्मानं , भाइतानामस्तन्भव॥ मृत्युमूर्त्ते, विष, लं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम्। चायखैनं नरं पापात्मत्येनाखामृतस्मव"—इति ॥ कत्तां तु विषमभिमन्त्य भचयेत्। मन्त्रस्य याष्ठ्रवस्कोनोक्रः,-"लं विष, ब्रह्मणः पुत्र, सत्यधर्मे व्यवस्थितः। वायखास्मादभी शापात् सत्येन भव मेऽस्टतम्॥ एवसुक्ता विषं ग्राङ्गं भचये द्विमग्रैलजम्। यस्य वेगैर्विना जीर्घेत् ग्रुद्धिं तस्य विनिर्दिग्रेत्॥ वेगो रोमाञ्चमाद्योरचयति विषजः खेदवक्कोपश्रोषौ तस्थेार्ड्ड तत्परी दी वपुषि च जनयेदर्णभेदप्रवेपी। यो वेगः पञ्चमोऽसौ नयनविवग्रतां कण्डभङ्गं च रिक्कां षष्टो निश्वासमोद्यो वितरति च मृतिं सप्तमो भचक्य"- इति। ग्रोधसु कुइकादिभ्यो रचणीय इत्याइ पिताम इ:,-

"ित्राचं पञ्चराचं स्थात्पुरुषेः स्वैरिधिष्ठतम्। कुरुकादिभयाद्राजा रचयेद्दियकारिणम्॥ श्रोषधीर्मन्त्रयोगांश्व मणीनय विषापद्वान्। कर्त्तः ग्ररीरमंस्थांसु गूढ़ोत्पन्नान् परीचयेत्"—इति॥

ग्रद्धेः कालावधिमाह नारदः,-

"पञ्चतालगतं कालं निर्विकारो यदा भवेत्। तदा भवति मंग्रुद्धस्तः सुर्याचिकित्सितम्"— इति ॥ यावत् करतालिकाग्रतपञ्चकं, तावत् प्रतीक्ष्णीयमित्यर्थः । यमु वितामक्षेनोक्रम्,—

"भिचिते तु यदा खाखो मूर्क्काक्रिहिविवर्जितः। निर्विकारो दिनस्थान्ते ग्रद्धन्तमपि निर्दिशेत्"—इति॥ तदेतत् चतुर्मावाविषयम्।

इति विषविधिः।

## अय के। श्विधः।

तच नारदः,-

"त्रतः परं प्रवच्छामि कोग्रस्य विधिमुत्तमम्।
ग्राम्त्रविद्धिर्यथा प्रोतं धर्वकालाविरोधिनम्॥
पूर्वाक्रे सोपवासस्य स्नातस्थार्द्रपटस्य च।
सग्र्कस्थान्यमिनः कोग्रपानं विधीयते।
रक्कतः श्रद्धानस्य देवन्नाह्मणसिन्धो"—इति॥
देवस्थेति दुर्गाऽऽदित्यादयो ग्राह्माः। पितामहोऽपि,—
"प्राङ्माखं कारिणं क्रता पाययेत् प्रसृतित्रयम्।
पूर्वात्रेन विधानेन पीतमार्द्रपटञ्च तम्"—इति॥

पूर्विकिनेति धर्मावाहनादि ग्रोध्यिशिरिस पत्रारोपणान्तमङ्गक-स्नापं विधायेति । कारिणं नियुक्तं प्राङ्मुखं कला प्रसृतिचयं पाय-येत्। तत्र विशेषो नारदेनोक्तः,—

> "तमाह्रयाभिशम्नन्तु मण्डलाभ्यन्तरे स्थितम् । पयथ सापयिना तु पाययेत् प्रस्टतित्रयम्" - इति ॥

खापनीयदेवानाइ पितामहः,—

"भक्तीयो यस देवस पाययेत् तस्य तज्जलम्।
समभावे तु देवानामादित्यस्य तु पाययेत्॥
दुर्गायाः पाययेत् चोरान् ये च ग्रस्तोपजीविनः।
भास्तरस्य तु यत्तोयं ब्राह्मणं तन्नः पाययेत्"—इति॥
स्वापनीयप्रदेशविशेषमाद्य स्पर्वः—

"दुर्गायाः पायये च्छू समादित्यस्य तु मण्डसम् । दतरेषान्तु देवानां स्वापयेदायुधानि तु"—दति ॥ भ्रद्धिकासाविधमास्र पितामसः,—

"चिराचात् सप्तराचादा दिसप्ताहात्तथाऽपिवा। वैक्रतं यच दृश्येत पापकता तु मानवः॥ तश्चेकस्य तु! सर्वस्य जनस्य यदि वा भवेत्। रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणं सैव तस्य विभावयेत्"—दिति॥

विष्णुः,—

"यस्य पश्चेत् दिसप्ताचात् चिसप्ताचात् तथाऽपिवा ।
रोगोऽग्निर्जातिमरणं राजदण्डमथापिवा ॥
तमग्रद्धं विजानीयादिश्रद्धं तदिपर्यये"—दित ॥
नोऽगि —

नारदोऽपि,—

"सप्ताद्वाभ्यन्तरे यस दिसप्ताहेन वा पुनः।

<sup>\*</sup> तच,-इति ग्रा॰।

<sup>ो</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । समतु, सापये,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>🚺</sup> तस्यैकस्य न,—इति ग्रञान्तरीयः वाटः समीचीना।

रोगोऽशिर्ज्ञातिमरणमर्थमंगोधनत्तयः॥
प्रत्यात्मिनं भवेत्तस्य विद्यात्तस्य पराजयम्"—इति॥
एतानि दिचिमप्राहाद्यवधिवचनानि द्रव्यान्यत्वमहत्त्वाभ्यामिनयोगान्यत्वमहत्त्वाभ्यां वा व्यवस्थापनीयानि। श्रवधेरू द्वे वेकतद्र्यने न
पराजय इत्याह नारदः,—

"जङ्घं तस्य दिसप्ताचादैक्वतं सुमहद्भवेत्। नाभियोज्यस्य विदुषा क्वतकालयितिकमात्"—इति॥ दहस्यतिर्पि,—

"सप्ताहादा दिसप्ताहाद्यस्य किञ्चित् न जायते। पुचदार्घनानां वा स शुद्धः स्थान्न संग्रयः"—दति॥ दति कोग्रविधिः।

## त्रय ताखुलविधः।

तत्र पितामइः,--

"तण्डुलानां प्रवच्छामि विधि भचणचोदितः ।
चौर्य्ये त तण्डुला देया नान्यचेति विनिश्चयः"— इति ॥
चौर्य्यग्रहणमर्यविवादप्रदर्भनार्यम्। "ततश्चार्यस्य तण्डुलाः"-इति धनविवादे कात्यायनेन दर्भितलात्। पूर्वेद्युर्थत्कर्त्तयं, तदाह सएव,—
"तण्डुलान् कारयेच्छुकान् भालेनांन्यस्य कस्यचित्।
म्हणस्ये भाजने कला श्रादित्यस्यायतः ग्रुचिः॥
स्वानोदकेन मंमित्रान् राचौ तचैव वामयेत्।
श्रावाहनादि पूर्वन् कला राचौ विधानतः"— इति ॥

धर्मावाहनादि हवनानं साधारणविधिना दिव्यस, पुरतः कला देवतास्तानोदनेन तण्डुसानासुत्य प्रभातपर्य्यनं प्राह्विवाकस्त्रिव स्थापयेत्। तदनन्तरकर्त्त्र्यं तेनैव दर्शितम्,—

"प्रभाते कारिणो देयाः चिः क्रला प्राङ्मुखं तथा।
प्राङ्गिवाकसमाहृतकाणुकान् भचयेच्कुचिः॥
प्राङ्किः खाच्कुक्कानिष्ठीवे विपरीते च दोषभाक्।
प्रेणितं दृश्यते यख इनुस्तालु च भीर्यते॥
गावं च कम्पते यख तखाग्राङ्किं विनिर्दिभेत्"—इति॥
दिति तण्डुक्वविधिः।

#### श्रय तत्रमापविधिः।

तत्र पितामहः,-

"तप्तमाषस्य वन्त्यामि विधिसुद्धरणे ग्रुभम् । कारयेदायसम्पानं तासं वा षोड़ग्राङ्गुलम् ॥ चतुरङ्गुलखातन्तु म्हण्मयं वाऽय मण्डलम्"—इति ॥ मण्डलं वर्त्तुलम् । एवंविधपानं ष्टततेलाभ्यां पूरयेत् । तथाच सएव,—

> "पूरयेत् इततेलाभ्यां विंगत्या वै पलैस्त तत्। तिलं इतसुपादाय तदग्गी पाचयेच्कुचिः॥ सुवर्णमाषकं तिसान् सुतप्ते निचिपेत्ततः। ऋङ्गुष्ठाङ्गुः लियोगेन उद्धरेत्तप्तमाषकम्॥ अराग्रं यो न धुनुयात् विस्फोटो वा न जायते॥

रोगोऽशिर्ज्ञातिमरणमर्थमंशोधनत्तयः॥
प्रतात्मिनं भवेत्तस्य विद्यात्तस्य पराजयम्"—इति॥
एतानि दिनिमप्ताहाद्यवधिवचनानि द्रव्यान्यत्ममहत्त्वाभ्यामिनयोगान्यत्महत्वाभ्यां वा व्यवस्थापनीयानि। श्रवधेरू द्वें वैक्रतदर्शने न
पराजय इत्याह नार्दः,—

"ऊद्धें तस्य दिसप्ताहादैक्ततं सुमहद्भवेत्। नाभियोज्यस्य विदुषा कृतकालयितिकमात्"—इति॥ दृहस्यतिर्पि,—

"सप्ताहादा दिसप्ताहाद्यस्य किञ्चित् न जायते। पुचदारधनानां वा स शुद्धः स्थात्र संग्रयः"—दिति॥ दिति कोणविधिः।

# श्रय तर्दुलिविधः।

तत्र पितामहः,--

"तण्डुलानां प्रवच्छामि विधि भचणचोदितर्।
चौर्ध्ये तु तण्डुला देया नान्यनिति विनिश्चयः"—इति ॥
चौर्ध्यइणमर्थविवादप्रदर्भनार्थम्। "ततश्चार्थस्य तण्डुलाः"-इति
धनविवादे कात्यायनेन दर्भितलात्। पूर्वेद्युर्धत्कर्त्तस्यं, तदाह सएव,—
"तण्डुलान् कारयेच्छुकान् भालेनान्यस्य कस्यचित्।
मण्यस्ये भाजने कला श्रादित्यस्यायतः ग्रुचिः॥
स्वानोदकेन मंमित्रान् राची तत्रैव वामयेत्।
श्रावाहनादि पूर्वन्तु कला राची विधानतः"—इति॥

धर्मावाहनादि हवनान्तं साधारणविधिना दिव्यस्, पुरतः क्रला देवतास्त्रानोदनेन तण्डुसानासुत्य प्रभातपर्य्यन्तं प्राह्मिवाकस्त्रयेव स्थापयेत्। तदनन्तरकर्त्तव्यं तेनैव दर्भितम्,—

"प्रभाते कारिणो देयाः चिः कला प्राङ्मुखं तथा।
प्राङ्मिवाकसमाह्मतसण्डुलान् भचयेच्कुचिः॥
प्राङ्किः खाच्कुक्कानिष्ठीवे विपरीते च दोषभाक्।
प्रेणितं दृश्यते यख इनुस्तालु च प्रौर्य्यते॥
गावं च कम्पते यख तखाग्रद्धं विनिर्दिशेत्"— इति ॥
दिति तण्डुलविधिः।

#### श्रय तप्तमापविधिः।

तच पितामहः,-

"तप्तमाषस्य वस्त्यामि विधिमुद्धरणे ग्रुभम्। कारयेदायममाचं तामं वा षोड़ग्राङ्गुलम्॥ चतुरङ्गुलखातन्तु म्हण्मयं वाऽघ मण्डलम्"—दिति॥ मण्डलं वर्त्तुलम्। एवंविधपाचं ष्टततेलाभ्यां पूरयेत्। तथाच भएव,—

> "पूरयेत् इततेलाभ्यां विंगत्या वै पलैस् तत्। तैलं इतसुपादाय तदग्गी पाचयेच्कुचिः॥ सुवर्णमाषकं तस्मिन् सुतप्ते निचिपेत्ततः। ऋङ्गुष्ठाङ्गुः लियोगेन उद्घरेत्तप्तमाषकम्॥ अराग्रं यो न धुनुयात् विस्फोटो वा न जायते॥

शुद्धो भवति धर्मेण निर्विकारा यदाऽङ्गुलिः"—इति ॥ श्रङ्गुष्ठाङ्गुलियोगेन तर्जन्यङ्गुष्ठमध्यमानां समृहेनेत्यर्थः । केवल-गव्यष्टततापने विशेषमाह्य सएव,—

"सीवर्ण रजते तान्ने त्रायसे म्हण्सयेऽपिका ।
गयं हतसुपादाय तदग्नी तापयेच्कुचिः ॥
सीवर्णी राजतीन्तामीमायसीं वा सुग्नोधिताम् ।
सिल्लेन सक्तद्वीतां प्रचिपेत् तत्र सुद्रिकाम् ॥
अमदीचीतरङ्गाको त्रनखस्पर्भगोचरे ।
परीचेदाईपर्णेन सचित्कारं सघोषकम्"—इति ॥

प्रािद्ववाको धर्मावाहनादि ग्रोध्यित्रःपचारोपणान्तं कर्मा इत्वाऽभिमन्त्रणं कुर्य्यात्। मन्त्रस्तु तेनैव दर्शितः,—

> "परम्पवित्रमस्तं स्त, लं यज्ञकर्मसु । दह पावक, पापन्तु हिमग्रीतं ग्रुचौ भव ॥ उपोषितं ततः स्नातमाईवाससमागतम् । ग्राह्येनुद्रकां तान्तु स्तमध्यगतां तथा"—दति ॥

ग्रोधस्त, तमग्रे सर्वस्रतानामित्यादिमन्तं पठेत्। ग्रुद्धिसिङ्गा-म्याह सएव,—

"प्रवेशनं च तखाय परीचेयुः परीचकाः।
यख विस्फोटका न खुः श्रुद्धोऽसावन्थथाऽश्रुचिः"—दिति॥
दिति तप्तमाविधिः।

#### श्रय फालविधिः।

तच रहस्पतिः,—

"श्रायसं दाद्यपलघटितं फालसुचाते। श्रष्टाङ्गुलं भवेदीघं चतुरङ्गुलविस्तृतम्॥ श्रियार्णन्तु तचोरो जिझ्या लेलिहेत्सक्त्। न दम्धश्रेच्कुचिर्भ्यात् श्रन्ययात् स हीयते"—दिति॥ श्रवापि धर्मावाहनादिशोधिशिरःपचारोपणान्तं कार्यम्।

इति फालविधिः।

# श्रय धर्माधर्मविचार्विधः।

तत्र पितासहः,—

"त्रधुना सम्प्रविद्धामि धर्माधर्मपरीचणम्। राजतं कारयेद्धर्ममधर्मं सीसकायसम्॥ लिखेत् भूर्जं पटे वाऽपि धमाधम्मौ सितासितौ। त्रभ्युच्य पञ्चगव्येन गन्धमान्यैः समर्चयेत्॥ सितपुष्पस्त धर्मः स्थात् त्रधर्माऽसितपुष्पध्क्। पवंविधायोपलिष्य पिष्डयोस्तौ निधापयेत्॥ गोमयेन मृदा वाऽपि पिष्डौ कार्य्यौ समन्ततः। मृद्धाण्डकेऽनुपहिते स्थाप्यौ चानुपलचितौ॥ उपलिष्य ग्रुचौ देशे देवन्नास्चणसन्निधौ। श्रावाहयेत् ततो देवान् लोकपालांश्च पूर्ववत्॥

<sup>\*</sup> नुपहिती, -इति का०।

धर्मावाहनपूर्वन्तु प्रतिज्ञापत्रकं लिखेत्।
यदि पापविमुक्तोऽहं धर्मस्लायात् के करे॥
श्रमियुक्तस्तत्र्येकं प्रग्रहीताविल्म्वितम्\*।
धर्मे ग्रहीते ग्रुद्धः स्थादधर्मे तु स हीयते॥
एवं समासतः प्रोक्तं धन्माधर्मपरीचणम्"—इति॥
मीसकायसमिति सीसकमिश्रायसम्।
इति धर्माधर्मदियविधिः।
इति कियापादः।

### अय क्रमप्राप्तो निर्णयपादः कथ्यते।

श्रव बहर्षति:,—

"धर्मेण व्यवहारेण चिर्चण नृपाज्ञया। चतुःप्रकारोऽभिह्तिः मन्दिग्धार्थविनिर्णयः॥ एकेको दिविधः प्रोक्तः क्रियाभेदान्मनीषिभिः। श्रपराधानुरूपन्तु दण्डन्तु परिकल्पयेत्॥ प्रतिवादी प्रपयेत यत्र धर्मस्य निर्णयः। दियेविशोधितस्मस्यग्विनयस्मसुदाहृतः॥ प्रमाणनिश्चितो यस्तु व्यवहारः स उच्यते। वाक्कलानुत्तरत्नेन दितीयः परिकीर्त्तितः॥ श्रनुमानेन निर्णातं चरित्रमिति कथ्यते। देशस्थित्या हतीयस्तु तत्त्वविद्विरुदाहृतः॥

प्राप्नज्ञीनाविलम्बिन ; --इति का॰

प्रमाणसमतायान्तु राजाज्ञा निर्णयः स्टतः।
प्रास्त्रसभ्याविरोधेन चतुर्थः परिकीर्त्तितः"—इति ॥
संग्रहकारोऽपि,—

"उत्तप्रकारक्षेण खमतस्यापिता किया।

राज्ञा परीच्या सभीश्व स्याप्यी जयपराजयो॥

सोऽर्घाऽन्यतमया चैव कियया सम्प्रसाधयेत्।

भाषाऽचरसमं साध्यं स जयी परिकीर्त्तितः॥

श्रसाधयन् साधयन् वा विपरीतार्धमात्मनः।

दृष्टकारणदोषो वा यः पुनः स पराजितः"—इति॥

व्यासोऽपि,—

"तन्तु प्रदण्डयेट्राजा जेतुः पूजां प्रवर्त्तयेत्। श्रविताश्चापि दण्डाः स्वर्वेदगास्त्रविरोधिनः"—इति॥ पूजाकरणानन्तरं कात्यायनः,—

"मिद्धेनार्थेन संयोज्यो वादी सत्कारपूर्वकम्। लेखां खहरूसंयुक्तं तस्मै दद्यान्तु पार्थिवः"—इति॥ नारदोऽपि,—

"मध्ये यत् स्थापितं द्रयं चलं वा यदि वा स्थिरम्।
पञ्चात् तत्सोदयं दाष्यं जियने पचसंयुतम्"—इति॥
पत्रं जयपचम्। तदाह चहस्पतिः,—

"पूर्वीत्तरिक्रयायुक्तं निर्णयान्तं यदा नृपः । प्रद्याच्चिति लेखं जयपत्रं तद्चते"—इति ॥

क जितं,—इति. ग्रा॰ स॰।

धनदापनप्रकारे विशेषमाह कात्यायनः,—

"राजा तु खामिने विष्रं मान्वेणैव प्रदापयेत्।

देशाचारेण चान्यांस्तु दृष्टान् मध्यीद्य दापयेत्॥

रिक्यिनः सुद्धदं वाऽपि क्लेनेव प्रदापयेत्"—इति॥

न नेवलं खामिने धनदापनमानं, खयमपि दण्डं ग्रह्णीयादिः
त्याद्य नारदः,—

"ऋणिकः सधनोयस् दौरात्यात्र प्रयक्कित ।
राज्ञा दापयितयः स्थात् ग्रहौला तन्तुविंग्रकस्"—इति ॥
एतदपि सस्प्रपत्रऋणिकविषयम् । विप्रतिपत्रऋणिकविषये विष्णुः
राह् । "उत्तमणियद्वानानिमयात् तिहेभावितोऽधमणिदिग्रमभागमसं
दण्डं दद्यात् । प्राप्तार्थयोत्तमणी विंग्रतितमस्"—इति । उत्तमणीधनदानं स्तित्वे दण्डले । यदा तु राज्ञः प्रियोऽधमणीऽपलापवुष्य।
राज्ञे पूर्वं निवेदयित, तत्र दण्डविग्रेषमाह सनुः,—

"यः ग्रोधयन् खच्छन्देन वेदयेद्धनिकं नृषे।

म राज्ञणंचतुर्भागं दाण्यसस्य च तद्धनम्"—इति॥
यन् तेनेवोक्रम्,—

"यो याविक्जिक्षीनार्षे मिथ्या वा हाभिवाद्येत्। तौ नृपेण हाधर्मको दाषो तिह्रगुणं दमस्"—इति॥

तङ्गृताधमणीत्तमणीविषयम् । यत्तु याज्ञवल्कोनोक्तम्,—
"निक्षवे भावितो दद्यात् धनं राज्ञे च तत्समम्"—इति ॥
तिद्वगुणदण्डपर्याप्तधनाभावविषयम्। मिष्याऽभियोगिनस्तु ऋल्पापर्याप्तधनस्यापि न तत्समं दण्डः । यदाच सएव,—

"सियाभियोगाद्विगुणसभियोगाद्धनं वहेत्"—इति ॥ धनाभावेऽपि,"त्रानृष्यं कर्मणा गच्छेत्"—इत्यनुकस्पो द्रष्टवः। प्र-यसतोनिक्चवं कत्ना पश्चात्स्वयं सम्प्रतिपद्यते,तस्याद्धं दण्डमाह व्यासः,—

"निक्नवे तु यदा वादी खयं तत्प्रतिपद्यते । ज्ञेया मा प्रतिपत्तिस्तु तस्थाईविनयः स्वतः"—दति ॥ यत्पुनर्मनुनोक्तम्,—

"त्रर्थेऽपय्ययमानन्तु कारणेन विभावितम्।
, दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः"—इति।
तसहत्तनाद्यणाधमणेविषयम्। विक्रवविषये विशेषमात्र याञ्चवस्यः,-

"निक्नुते लिखितं नैकमेकदेश्वविभावितः। दाष्यः सर्वे नृषेणार्थं न ग्राह्यस्वनिवेदितः"—इति।

नैकमनेकं प्रतिज्ञाकाले लिखितमभियुकं प्रत्यर्थी यदि सर्वमेव मिय्येतदिति प्रतिजानीते, तदाऽयिंना एकदेशभूहिरण्यादिविषये प्रमाणादिभिः १ प्रत्यर्थी भावितः श्रङ्गीकारितः, तदा स सर्वे पूर्विल-

<sup>\*</sup> तहुत्ताधमर्थात्तमर्थविषयम्,—इति का॰। मम तु, तत् सहुत्ताधमर्थीः त्तमर्थविषयम्,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>†</sup> ब्बन, यन्तु,—इति भवितुमुचितम्।

<sup>‡</sup> दगडं देयं,—इति ग्रा॰।

र् ष्याक्रमणादिभिः,—इति का॰।

खितमर्थिने नृषेणार्थं दायः। मर्वः भाषाकाले श्रर्थिनाऽनिवेदितयम् । पञ्चात् निवेद्यमानो न ग्राह्यो नादक्तियो नृषेणेत्यर्थः। नारदोऽपि.—

"श्वनेकार्याभियुकेन मर्वार्यम्यापलापिना।

विभावितैकदेशेन देयं यद्भिय्च्यते"—इति।

ननु प्राचीनवचनानां प्रागुक्तार्थाभिधाने धर्मनिर्णयार्थतं न स्थात्, क्लानुमारेण तेषां यवद्वार्गनिर्णयाभिधायकत्वात् । अत्यं. तथापि न दोषः । प्रागुक्तविषये यवद्वार्गनिर्णयस्य धर्मनिर्णयबाध-कस्वात् । श्रत्यव च्हस्यतिः,—

"केवलं भास्त्रमात्रित्य कियते यत्र निर्णयः। व्यवहारः स विज्ञेयो धर्मस्तेनापि हीयते"—इति। यम् कात्यायनवचनम्,—

"श्रनेकार्याभियोगे तु यावत्तत्वाधयेद्धनम्। साचिभिसावदेवासौ सभते साधितं धनम्"--इति।

तत्पुंचादिदेयपिचादिच्छणविषयम्। तच हि बह्रनयांनिभयुकः पुचादिनं ज्ञायते इति बद्दन् निक्कववादी न भवतीति एकदंश-विभावितन्यायस्य तचाप्रवृक्तः। दिखे जयपराजयावधार्णदण्ड-विभेषः कात्यायनेन दर्भितः,—

"श्रताङ्कें दापयेत् शुद्धं, न शुद्धो दण्डभाग्भवेत्। विष तोये क्रताशे च तण्डुले तप्तमावके"—इति।

<sup>ै</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यत्र । सम तु, पूर्व्यः,— इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ौ</sup> धकी निर्णयाधायकत्य। त्, -- इति प्रा०।

<sup>‡</sup> तदंश,—इति भाग। मम तु, इति वदम् तदंशनिञ्चववादौ,—इत्यादि पाठः प्रतिभाति । तदंशस्य सभियोगविषयार्थाशस्य,—इत्सर्थः।

दिचक्रमाद्दण्डं प्रकल्पयेत्,

''सहसं षट्यातश्चेव तथा पश्चयतानि च। चतुस्तीन् द्वोकमेकन्तु हीनं हीनेषु कल्पयेत्"—इतिः। सपणविधाने वियोषमाह याज्ञवस्त्यः,—

"सपणसेदिवादः खाद्राजा हीनन्तु दापयेत्। दण्डस्र खपणसेव धनिने धनमेवच"—द्गति। नारदोऽपि<sup>‡</sup>,—

"विवादे चोत्तरपणोें दयोर्घसत्त हीयते। स पणं खक्ततं दाणो विनयं च पराजये"—इति। उन्नख दण्डस्य दैविध्यमाह सएव,—

"प्रारीरञ्चार्थदण्डश्च दण्डो वे दिविधः स्रः । प्रारीरसाड़नादिस्त सरणान्तः प्रकीर्त्तितः ॥ काकिन्यादिश्चार्थदण्डः सर्वतस्तु॥ तथैवच । प्रारीरो दश्रधा प्रोको श्चर्यदण्डस्त्वनेकधा"—इति ।

द्शधित न सङ्घानियमार्थम् । बङ्गविधस्य बन्धनाङ्गकरण-कर्मकरणबन्धनागारप्रवेशनताङ्गद्धपस्य शरीरे विद्यमानलात् । तच दश्रविधलं शारीरदण्डस्य दर्शयति मनुः,—

"द्र प्यानानि दण्डस मनुः खायभावोऽनवीत्।

इति वचनात्,—इति भवितुमुचितम्।

र्न इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, सपणविवादे,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>!</sup> शातातपीऽपि,--इति शाः।

<sup>🔇</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत । सम तु, सौत्तरपणे,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>॥</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, सर्वेदान्तः,—इति पाठः प्रतिभाति।

े उपम्हसुद्रं जिझा इस्तौ पादी च पञ्चमम् ॥ चदुर्नामा च कर्णी च नरदे इस्त्रचैवच' - इति । दिविध दत्युपस्चणार्थम्,

"शिर्मोसुण्डनं दण्डस्तथा निर्वामनं पुरात्। स्रसाटे चाभिश्वसाङ्गः प्रयाणं गर्दभेन च"-दित विध्यन्तरस्रतलात्। याज्ञवन्त्र्यम्त दण्डस्य चातुर्विध्यमान्न,--"वाग्दण्डस्तय धिग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा।

थोच्या व्यक्ताः समन्ता वा श्रपराधवशादितः"—दित । वाग्दण्डः परुषशापवचनात्मकः । धिग्दण्डो धिगिति भर्त्यनम् । समस्तानां योजने क्रममाह मनुः,—

"वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् धिग्दण्डं तदनन्तरम् । हतीयं धनदण्डन्तु वधदण्डमतः पर्म्"-द्रात । धम्तानां योजने यावस्थामाह चहस्पतिः,—

"खन्पेऽपराधे वाग्दण्डो धिग्दण्डः पूर्वमाहसे। मध्यमे धनदण्डस्त राजद्रोहे च बन्धनम्॥ निर्वामनं बधो वाऽपि कार्थमात्महितैषिणा।

यसाः समसा एकसान् महापातककारिणाम्"—दित । पुरुषतारतस्येन व्यवस्थामाह सएव,—

"मित्रादिषु प्रयुच्चीत वाग्दण्डं धिक् तपिखनाम्। विवादिनो नरांश्वापि न्यायादर्थेन दण्डयेत्॥ गुह्न् पुरोक्षितान् पूज्यान् वाग्दण्डेनैव दण्डयेत्।

<sup>\*</sup> एकस्यां, — इति का॰। मम तु, एकस्मिन्, -- इति पाठः प्रतिभाति।

विवादिनो नरां श्वान्यान् धिम्धनाभ्यां च दण्डयेत्"—इति । यनु गङ्कोनोक्तम्। "श्वदण्ड्यो मातापितरौ स्नातकपुरोहितौ परि-ब्राजकवानप्रस्थो जन्मकर्मश्रुतश्रीलश्रौचाचारवन्तश्व"—इति । यदपि कात्यायनेन,—

> "श्राचःर्य्यस्य पितुर्मातुर्वान्धवानां तथैवच । एतेषामपराधे तु दण्डोनैव विधीयते"--इति ।

यच गौतमेन। "षड्भिः परिहार्था राज्ञाऽवध्ययादण्डायाविहःकार्ययापरिवाद्ययापरिहार्यय्य"--दित । तदेतन्, "मएव बज्जश्रुतो भवति। वेदवेदाङ्गविद्याकोवाकोतिहामपुराणकुण्रलसद्पेचसहित्त्याद्यच्यारिंग्रन्संस्कारैः संक्षतः विषु कर्मस्वभिरतः समयाचारेष्यपि निविद्यः (१)"--दित प्रतिपादितवज्ञश्रुतविषयम् । यनु
पित्रादीनां दण्डविधानं मनुष्टहस्पतिभ्यासुक्तम्,—

<sup>(</sup>१) खन, खरुचलारिंप्रत् संखारैः संखुतइत्यस्य, खरुभिरात्मगुगैस्वारिंप्रत् संखारैख संखुतइत्यर्थानोधः। यसादनन्तरं गौतमएवाइ। "गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमीनामकरणान्नप्राप्तनं,
चौनोपनयनं, चतारि वेदन्नतानि, खानं, सइधमीचारिगीसंयागः,
पञ्चानांयज्ञानामनुष्ठानं, देविपित्मनुष्यमञ्ज्ञानेतेषाञ्चारुका, पार्व्याश्राद्वत्रावणाग्रहायणी चैन्यात्रयुजीति सप्त पाकयञ्चसंस्थाः, खग्नाधेयमगिष्टीचं दर्पपूर्णमासौ खाग्रयणं चातुर्मास्यानि निक्षद्वपत्रवन्धः
सौचामगौति सप्त हविर्यचसंस्थाः, खामरोगिति निक्षद्वपत्रवन्धः
सौचामगौति सप्त हविर्यचसंस्थाः, खामरोगित्रविद्यासरोमउक्ष्यः
घोड्णी वाजपेयोऽतिराच खाप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः, इत्येते
चत्वारिंप्रत् संख्वाराः। खयारुवात्मगुगाः, दया सर्वभृतेषु चान्तिरनस्या प्रौचमनायासो मञ्जसमकार्पण्यमस्युहेति। यस्यैते न चत्वारिंप्रत् संख्वाराः न चारुवात्मगुगा न स ब्रह्मगः साचोन्धं सायुक्यं
च गच्चिति"—इति। चिषु कमीषु दानाध्ययनयागेषु। समयाचाराः
यद्याध्ययनदानयाजनाध्यापनप्रतिग्रहाः।

"पिताऽऽचार्यः सुद्धनाता भार्या पुत्तः पुरोहितः। नादण्डो नाम राज्ञोऽस्ति धर्मादिचलिताः खकात्॥ च्छित्वक्पुरोहितामात्याः पुत्ताः सम्बन्धिनान्धवाः। धर्मादिचलिता दण्ड्या निर्वास्या राजभिः पुरात्"—इति। तदेतच्छारीरार्थदण्डयितिरिक्तदण्डविषयम्,

"गुरून् पुरीहितान् पूज्यान् वाग्दर्छनैव दर्ख्येत्"—इति उन्नतात् । ब्राह्मणस्य बंधदर्छो नैव कार्यः, किन्तु स वहिस्कार्य-इत्याह कात्यायनः,—

"न जातु ब्राह्मणं हन्यात् सर्वपापेष्यवस्थितम्।
राष्ट्रान्वेनं विहः कुर्य्यात् समग्रधनमचतम्"—इति।
यस्तु विहस्कारं नाङ्गीकारोति, तस्य चित्रयादिवदेव दण्डदत्याह सएव,—

"चतुणिमिप वर्णानां प्रायश्चित्तमसुर्वताम् । ग्रारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्मे प्रकल्पयेत्"—इति । यनु गौतमेन । "न ग्रारीरोबाह्मण्दण्डः"—इति । तदङ्गभङ्ग-रूपदण्डनिषेधार्थम् ।

"न लङ्गभेदं विप्रस्थ प्रवदन्ति मनीषिणः"— इति

हारीतेनोक्तलात्। यनु ग्रङ्खेनोक्तम्। "चथाणामपि वर्णानाम-पहारवधवन्धिक्रिया, विवासनिधिक्करणं ब्राह्मणस्य"--वित । तदिक-श्चनब्राह्मणविषयम्। तथाच गौतमः। "कर्मवियोगविख्यापनविवा-सनाङ्ककरणाद्यवन्ती"—दिति । श्रव्यत्तिर्निर्धनः । धनदानासमधं प्रत्याह मनुः,— "चत्र विट्यूट्रयो निस्त दण्डं दात् मण्रक्तुवन्। त्रानृष्यं कर्मणा गच्छेत् विप्रो द्याच्छने द्याने:"—इति। कर्मकरणासामर्थेत् कात्यायन त्राह,—

"धनदानायहं बुध्वा खाधीनं कर्म कारयेत्। श्राप्तो बन्धनागारप्रवेशो ब्राह्मणाहृते"—इति। मनुरपि,—

"स्तीवालोक्यत्तरहानां दिर्द्राणां च रोगिणाम्। शिथिकाविलरुवाधैर्विद्यासृपितसर्दनम्\*"—इति। ब्राह्मणस्य वधस्याने मौण्डां विद्धाति मनुः,— "मौण्डां प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते। इतरेषान्तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्॥ न ब्राह्मणवधात् पापादधर्मा विद्यते कचित्। तस्मादस्य वधं राजा मनमाऽपि न चिन्तयेत्॥ खलाटाङ्को ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते। महापातकयुक्तोऽपि न विप्रो वधमर्दति॥ निर्वासनाङ्ककरणे मौण्डां कुर्यान्तराधिपः"—इति। श्रङ्कने च विग्रेषो नारदेन दिर्मतः,—

"गुरुतत्वे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये च श्वपदं कार्य्यं ब्रह्मच्छित्रिराः पुमान्"—इति। श्रद्भनं न चित्रयादिषु कर्त्तव्यम्।

<sup>\*</sup> विद्याच त्रपतिर्धनम्,—इति ग्रा॰ स॰।

''ब्राह्मणस्थापराधे तु चतुर्ध्वेव विधीयते।
गुरुतस्ये सुरापाने स्तेये ब्राह्मणहिंसने॥
दतरेषान्तु वर्णानामङ्गनं नाच कारयेत्''—दति।
न केवलं सभ्यादीनामेव दण्डः, किन्तु जयिनोऽपौत्याह

"निश्चित्य बद्धिः साद्धं ब्राह्मणै: ग्रास्त्रपारगै:।
दण्डयेक्जयिना साकं पूर्वसभ्यांस्तु दोषिणः"—इति।
याज्ञवस्क्योऽपि.—

'दुईष्टांस्त पुनर्दद्वा व्यवहारान् नृपेण तु।

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्विगुणं दसम्'—इति।

जयलोभादिना व्यवहारस्य श्रन्यथा करणे जव्यस्हिताः सभ्याः

प्रत्येकं विवादपराजयिनिमित्तादर्भनात् दिगुणं दण्ड्याः। यदा पुनः

साचिणो दोषेण व्यवहारस्यान्यथालं, तदा साचिणएव दण्ड्या न

सभ्यादय दत्यर्थः। यः पुनर्यायतो निर्णोतसपि व्यवहारं सौद्यादधर्म इति सन्यते, तन्त्रत्याह नारदः.—

"तीरितं चानुशिष्टञ्च यो मन्नेत विधर्मवित्। दिगुणं दण्डमाखाय तत्काय्यं पुनिषद्धरेत्"—इति। विसिष्ठोऽपि.—

"यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । समतु, विवादपराजयनिसित्तादर्धात्,-इति पाठः प्रतिभाति ।

यम्त पापमजिता च पातयेद्दिगुणं दमम्"—इति । नौरितानुशिष्ट्योर्भेदः कात्यायनेन स्पष्टीकृतः,—

"ऋसत्सदिति यः पचः सभीवां योऽवधार्यते।

तौरितः मोऽनुशिष्टसं साचिवाच्यात् प्रकीर्त्तितः"—इति । यत्पुनर्मनुनोक्तम् —

"तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्। कतं तद्धमंतो विद्यान तद्भयोऽपि वर्त्तयेत्।"—इति। तत्वीकृतलादिनिट्तिहेलभावविषयम्। स्यादिविषये पुनर्यव-हारः प्रवर्त्तनौयः। तदाह नारदः.—

"स्तीषु रात्री विह्यांमादन्तवैक्षस्वरातिषु। व्यवहारः क्रते। प्रेषेषु पुनः कर्त्तव्यतामियात्"—इति। बलात्कारादिना क्रतोऽपि व्यवहारो निवर्त्तनौय दत्याह याज्ञवस्काः,—

ंबलोपधिविनिर्श्वतान् यवहारान् निवर्त्तयेत्।
स्त्रीनतमन्तरागरविहःशनुद्धतं तथा"—दिति।
सर्विनुष्येऽपि पुनर्यवहारामिद्धिमाह सएव,—
"मत्तोन्मत्तार्त्त्वयमिनवालभौतादियोजितः।
श्रसंबद्धस्तत्येव यवहारो न सिध्यति"—दिति।
श्रादिशब्देन दृद्धादिप्रयुक्तव्यवहारो ग्रह्मते। तथाच मनुः,—

इत्यमेव पाठः सर्वेच। मम तु, प्रनित्ता च तं पापं,—इति पाठः प्रतिभाति।

तद्भयोनिवर्त्तयेत्,-इति ग्रन्थान्तरीयः पाठः समीचीनः।

"मत्तोन्यत्तार्त्त्व्यमनिवालेन खिविरेण वा। श्रमंबद्धकतस्रेव व्यवसारो न सिधाति"—इति। नारदोऽपि,—

"पुरराष्ट्रविरुद्ध यथ राजा विवर्जितः। श्रमंबद्धो भवेदादो धर्भविद्धिरुदाद्दतः"—द्दि। हारीतोऽपि,—

"राज्ञा विवर्जितो यसु खयं पौरविरोधकत्।
राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तयेवच॥
श्रन्ये वा ये पुर्धामभद्दाजनविरोधकाः।
श्रनादेयासु ते सर्वे व्यवद्दाराः प्रकीर्त्तिताः"—इति।
खवाक्यजितस्य तु न पुनर्न्याय इत्याद्द नारदः,—
"साचिसभ्यावसन्नानां दूषणे दर्धनं पुनः।
खवाचेव जितानान्तु नोकः पौनर्भवो विधिः"—इति।
श्रन्यानिप निवर्त्तनीयव्यवद्दारागाद्द सनुः,—
"योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतियद्दम्।

यत्र वाऽणुपिं पर्यत्तसर्वं विनिवर्त्तयेत्"—इति ।
परकीयधनस्यात्मीयवद्देलभावे याचितकादिना प्राप्तिर्थागः।
श्राधमनमाधिः। योगे श्राधमनं योगाधः नम्। एवं क्रीतमित्यवाणि
योज्यम्। यमोऽपि,—

"बलाइनं बलाझनं वलाचापि विलेखितम्। सर्वान् बलकतानयान् निवत्यानाच वै सनुः"—इति। कात्यायनोऽपि,— "उन्मत्तेनेव मत्तेन तथा वाचान्तरेण वा।
यह्तं यह्नतं वाऽय प्रमाणं नैव तद्भवेत् ।
यहातः कुरुते कार्यमखतन्त्रस्ययेवच ।
श्रक्ततं तदिप प्राज्ञः प्रास्ते प्रास्त्रविदो जनाः ॥
गर्भस्यमदृग्रो ज्ञेयः श्रष्टमादसराच्चिग्रः ।
बाल श्राषोङ्ग्रादर्षात् पौगण्डस्रेति कथ्यते ॥
परतो व्यवहारज्ञः खतन्त्रः पितराष्टते ।
जीवतोर्न खतन्त्रः स्थाच्चरयाऽपि समन्तितः ॥
तयोरपि पिता श्रेयान् बीजप्राधान्यदर्भनात् ।
श्रभावे बीजिनो माता तदभावे तु पूर्वजः"—इति ।
केषुचित् कार्यविग्रेषेषु स्त्रीणामस्नातन्त्र्यमित्याह हारीतः,—
"दाने वाऽधमने वाऽऽपि धर्मार्थे वाऽविग्रेषतः ।
श्रादाने वा विभर्गे वा न स्त्री स्नातन्त्र्यमर्हति"—इति ।
नारदः,—

"श्रखतन्त्राः प्रजाः सर्वाः खतन्त्रः पृथिवीपितः । श्रखतन्त्रः स्रतः श्रिष्य श्राचार्ये तु खतन्त्रता"—इति । श्रयाखतन्त्रकृतव्यवद्यार्गिवर्त्तनं खतन्त्रानुमत्यभाविषयं वेदि-त्यम् । तथाच नार्दः,—

"एतान्येव प्रमाणानि भक्तां यद्यनुमन्यते। पुचः पत्युरभावे वा राजा वा पतिपुचयोः॥ तच दासकृतं कार्यं न कृतं परिचचते।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मभ तु, वादान्तरेण,-इति पाठः प्रतिभाति ।

श्रन्यच खामिश्रन्देशात् न दासः प्रभुरात्मनः॥
पुचेण वा क्रतं कार्यं यत्यादच्छन्दतः पितुः।
तदपक्रतमेवाइद्मिः पुचश्च तौ समौ"—इति।
कात्यायनोऽपि,—

"न चेत्रयहदामानां दानाधमनिवक्रयाः।
श्रस्तान्त्रकृताः सिद्धिं प्राप्तृयुनांनुविष्ताः॥
प्रमाणं सर्वण्वेते पण्यानां क्रयविक्रये।
यदि स्वं व्यवहारन्ते कुर्वन्तो ह्यनुमोदिताः॥
चेत्रादीनां तर्येव स्युर्भाता भावस्तः सतः।
निसृष्टाः क्रत्यकरणे गुरुणा यदि गच्छति"—इति।
वहस्पतिरपि,—

"ख्खामिना नियुत्तस्त धनमस्यापनापयेत् । तुमीदक्षिवाणिच्यं निस्ष्ष्टार्थस्तु म स्मृतः ॥ प्रमाणं तत्वतं मर्व नाभानाभं व्ययोदयम् । स्वदंशे वा विदेशे वा न स्वातन्त्र्यं विमंबदेत्"—इति । श्रमुखभावेऽपि कुटुस्वभरणाये श्रस्वतन्त्रकृतं नान्यया कर्त्तुमक्षे तीत्याह मनः,—

"कुट्म्बार्थंऽयधीनोऽपि व्यवहारं ममाचरेत्ं।

इत्यमेव पाठः सर्वेच । यः स्वामिना नियुक्तस्तु धनायव्ययपालने,—
 इति ग्रन्थान्तरीयन्तु पाठः समीचीनः ।

<sup>†</sup> कुटुम्बार्थ (नधीनो (प्रि.—इत्यादि का॰ । कुटुम्बार्थ (ध्यधीनो (प्रि यव-इति ग्रस्थान्तरीयः पाठरत् समीचीनः ।

खदेशे वा विदेशे वा तद्यायां न विचालयेत् — इति । प्रकृतिस्यस्वतन्त्रकृतं कार्यां सिध्यति, नाप्रकृतिस्वकृतम्। तथाच नार्दः,—

"कुलज्येटस्तथा श्रेष्ठः प्रकृतिस्वय्य यो भवेत्। तत्कृतं स्थात् कृतं कार्य्यं नास्वतन्त्रकृतं कृतम्" - इति । स्वतन्त्रप्रकृतिस्वकृतमपि कार्य्यं कृषित्र सिध्यतीत्याद्य कात्या -यनः,—

"सुतस्य सुतदाराणां दामीलं लनुशासने।
विक्रये चैव दाने च खातन्त्र्यं न सुते पितुः"—इति।
एवं ग्रास्तोक्तमार्गेण निर्णयं कुर्वतो राज्ञः फलं दर्शयित चहस्यितः,—

> "एवं गास्तोदितं राजा कुर्विवर्णयपालनम्। वितत्येहं यगो लोके महेन्द्रमहृग्रे। भवेत्॥ साचिणयानुमानेन् प्रकुर्वन् कार्यनिर्णयम्। वितत्यह यगो राजा बध्रसाप्तोति विष्टपम्"—इति। इति निर्णयपादः समाप्तः।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> न स्ततन्त्रक्तं,—इति काः।

विश्लं,--इति का॰

<sup>!</sup> निततं च, -इति का॰।

<sup>🦠</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, साच्चिभिञ्चानुमानेन,—इति पाठः प्रतिभाति ।

# श्रष्टादशपदे।पयागिनी व्यवहारमातृका निरूपिता। श्रथदानीमष्टादशपदान्यनुक्रमेण निरूप्यन्ते।

तच ब्रह्स्यतिः,—

"पदानां सहितस्तेष व्यवहारः प्रकीर्त्तितः। विवादकारणान्यस्य पदानि ग्रणुताधुना॥ स्वणादानप्रदानानि\* द्यूताञ्चानादिकानि च। कमग्रः सम्प्रवस्त्यामि कियाभेदांस्य तत्त्वतः"—इति।

तच प्रथमोहिष्टलेन ऋणादानाखास पदस विधिक्चते। तच ऋणादानं सप्तविधम्। तदाइ नारदः,—

> "स्रणं देयमदेयञ्च येन यत्र यथा च यत्। दानग्रहणधर्माञ्च स्रणादानमिति स्रतम्"—इति।

तचाधमणं पञ्चविधमीदृग्रम् देयमीदृग्रमदेयमनेनाधिका-रिणा देयमस्मिन्समये देयमनेन प्रकारेण देयमिति। उत्तमणं दिविधं, दानविधिरादानविधिस्रेति। तच दानविधिपूर्वकलादि-तरेषां तचादौ दानविधिरस्यते। तच रुस्स्यतिः,—

> "परिपूर्णं ग्रहीलाऽलं रुद्धेर्वा साधु लग्नकम् । लेखारूढं साचिमदा ऋणं दद्याद्धनी सदा"—इति ।

वृद्धेः परिपूर्णलं सर्वद्धिकमूलद्रव्यपर्याप्तता। वृद्धिप्रभेदाश्च रुश्यतिना निरूपिताः,—

"वृद्धियतुर्विधा प्रोक्ता पञ्चधाउन्यैः प्रकीर्त्तिता।

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup> इत्थमेव पाठः सर्वेच। सम तु, ऋगादानप्रधानानि,—इति पाठः प्रतिभाति।

धिद्धि। सिन्समाखाता तन्त्रता निवोधतः ॥

कायिका कालिका चैव चक्रदिहरतः परा।

कारिता च गिखादिहिभीगनाभस्त्रियेवच ॥

कायिका कर्ममंयुका मामग्राह्या तु कान्तिका।

देहेर्दे द्विष्ठकरिहः कारिता वृणिना कता॥

प्रत्यदं ग्रद्धते या तु गिखादिहम्तु मा मता।

ग्रद्धात् स्तोमः सदः चेवात् (११) भोगनाभः प्रकीर्त्तितः "-इति।

देहेम्तु परिमाणं मनुनोक्तम्,-

"त्रग्रीतिभागं ग्रहीयाचामि वार्ध्षिकः गते"—इति।
वृद्यये निष्कगते प्रयुक्ते मपाद्निष्कपरिमितां दृद्धिं मामि
मामि ग्रहीयात्। एतत्सवन्धकविषयम्। तथाच याज्ञवन्क्यः,—
"त्रग्रीतिभागोदृद्धिः स्थान्मामि मामि मवन्धके।

वर्णक्रमाच्छतिहि चिन्तुःपञ्चकमन्यथा ॥

मासस्य दृद्धिं रहतीयात् वर्णानामनुपूर्वगः''—इति ।

मजग्रकप्रयोगे व्यामः,—

"सवन्धे भाग आशीतः षष्ठो भागः सलग्रके। निराधाने दिकशतं मामलाभ उदाहतः"—दित । यहीतभेदैर्देहेः परिमाणान्तरमाह याज्ञवस्काः,—

<sup>·</sup> तत्त्वतस्तान् निवोधत,—इति का॰

<sup>(</sup>१) स्तोमोऽत्र यहवासनिमित्तकं भाटकम्। सदः स्तेत्रभवं फलादि,--इति चाहित्रदेश व्याख्यातम्।

"कान्नारगासु द्यकं सासुद्रा विंयकं यतम्"—इति । कान्नारगाः दुर्गमवर्त्पगन्नारः, ते प्रतिमासन्द्यकं यतं द्युः । सासुद्रास्मसुद्रगन्नारः विंयकं यतं द्युरित्यर्थः । कारितायां तु न नियम इत्यास सएव,—

"द्युर्वा खक्रतां रुद्धिं सर्वे सर्वोस्र जातिषु"—इति । सर्वे ब्राह्मणादयोऽधमर्णाः । सबन्धके श्रवन्धके सर्वास्र जातिषू-त्तमणानुभ्रतास्र खाम्युपगतां रुद्धिं द्युः । कविदनङ्गीकताऽपि रुद्धिभविति । तदास्र विष्णुः,—

"यो ग्रहीला ऋणं पूर्वं दाखामीति च मामकम्।
न दद्याक्षोभतः पञ्चात् म तस्मात् दृद्धिमाप्प्रयात्"—इति।
मममेव मामकम्। प्रतिदिनकात्वाविधमङ्गीकृत्य ग्रहीतमदृद्धिकं धनं यदि न प्राग्ददाति, तदा श्रवधेरनन्तरकात्वादारभ्य
वर्द्धतपवेत्यर्थः। कात्वाविधमनङ्गीकृत्य खीकृतस्य धनस्य ष्यमामादृद्धे दृद्धिभेवतीत्याद नारदः,—

"न रहिः प्रीतिदत्तानां या लनाकारिता कचित्।
प्रनाकारितमणूडें वस्पराद्वादिवर्धते"—इति।
याचितकं रहीला देणान्तरगमने कात्यायनः,—
"यो याचितकमादाय तमदला दिणं क्रजेत्।
जडें मंवस्परात्तस्य तद्धनं रहिमापुयात्"—इति।
एतचाप्रतियाचितविषयम्। प्रतियाचिते तु मण्वाच,—
"क्रलोद्धारमदला यो याचितस्तु दिणं क्रजेत्।
५% मामचयात्तस्य तद्धनं रहिमापुयात्"—इति।
५% मामचयात्तस्य तद्धनं रहिमापुयात्"—इति।

क्रुलोद्धारं, याचितकमादायेत्यर्थः। यसु याचितकं ग्रहीला देशे एव स्थितोऽपि याचितकं न प्रयक्कति, तं प्रत्याद सएव,— "स्वदेशेऽपि स्थितो यसु न द्याद्याचितः कचित्। तं ततोऽकारितां दृद्धिमनिक्कन्तञ्च दापयेत्"—इति। ततः, प्रतियाचनकासादारभ्येत्यर्थः।

"याच्यमानं न वर्द्धेत यावन्न प्रतियाचितम्। याच्यमानमदत्तञ्चेत् वर्द्धते पञ्चकं प्रतम्"—इति। निचेपादावपि सएव,—

"निचिप्तं रुद्धिग्रेषञ्च क्रयविक्रयएवच । याच्यमानमदत्तं चेत् वर्द्धते पञ्चकं ग्रतम्"—इति । ग्रहीतपण्यमौत्यानपंणविषये तु सएव,—

"पणं रुहीता यो मौत्यमदत्वेव दिशं वजेत्। स्टत्वयस्रोपरिष्टात्तद्वनं दृद्धिमाप्तुयात्"—इति।

एतचाप्रतियाचितविषयम्। श्रनाकारितदृद्धेरपवादो नारदेन द्रितः,—

> "पण्यमूखं स्तिन्यां से देखो यश्च प्रकल्पितः। दृथादानाचिकपणं वर्द्भते नाविवचितम्"—इति।

वृथादानं, नटादिभ्यः प्रतिश्रुतम् । श्राचिकमणं द्यूतद्रव्यम् । विविचतं श्रनाकारितम् । पण्यमृत्यस्य वृद्धभावः, प्रवासप्रतियाचना-भावे । न्यासस्य तु वृद्धभावः, यथाऽवस्थाने प्रतियाचनाभावे च । श्रन्यथा कात्यायमवचनविरोधापत्तेः । सम्बर्त्तीऽपि,—

"न रहिः स्तीधने साभे निचित्रे च यथास्ति।

मन्दिग्धे प्रातिभावे च यदि न स्थात्स्वयं स्ता"—इति । यथास्थिते निचेषे व्यक्तव्यथाकरणरिहते । दातुं योग्यम-योग्यञ्चेति मन्दिग्धे। प्रातिभावे ऋणिप्रत्यर्पणादौ । कात्यायनोऽपि,—

"कर्म्यमस्यामवद्यते पण्यमृत्स्ये च मर्वदा।

स्ती गुजोपु न दृद्धिः स्थात् प्रातिभाव्यगतेषु च"—इति । सर्वदेति प्रतियाचनादेः परसादणकृता दृद्धिर्नास्तीत्यर्थः। पण्यमुख्ये कात्यायनवचनविरोधः पूर्वमेव परिच्वतः। व्यासोऽपि,—

"प्रातिभायं भुन्नवन्धमग्रहीतञ्च दित्सतः।

न वर्द्धते प्रपन्नः स्थाद्य ग्रुक्तं प्रतिश्रुतम्"—इति ।
भुक्तवन्धग्रहणं निचेपोपायने यथा दृद्धिर्देया, तथा गोष्यभोगे
दृद्धिनं देयेत्येवमर्थम्। "भुक्ताधिनं वर्द्धते"—इति गौतमस्मर्णात्।
श्रग्रहौतं च दित्सतः,—इति कृतदृद्धपवादः, श्रक्ततदृद्धपवादप्रसङ्गा-

दुकः। क्षतरुद्यपवादय याज्ञवस्त्रेन दर्जितः,—

"दीयमानं न ग्रहाति नियुक्तं यत्स्वकं धनम्। मध्यस्यापितं तत्स्यादर्इते न ततः परम्"—दिति।

प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य दृद्धिग्रहणमन्तरेण चिरकालावस्थितस्य परम् । वृद्धिद्रव्यभेदानाह याज्ञवल्काः,—

"मन्तिन्तु पशुम्तीणां रमस्याष्टगुणा परा। वम्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्तिहिगुणा परा"—इति।

पग्रस्तीणां सन्तिनेव दृद्धिः। रसस्य तैनदितादेः स्वक्तया दृद्धा वर्द्धमानस्थाष्टगुणा दृद्धिः परा। नातः परं वर्द्धते। वस्त्रधान्य-हिरण्यानां यथाक्रमं चतुर्गुणा विगुणा द्विगुणा च परा दृद्धिः। थनु विशिष्ठनोक्तम्। "हिगुणं हिरण्यं चिगुणं धान्यं धान्येनैव रमा व्याख्याताः। पुष्पमलप्रलानि च तुलाष्टतमष्टगुणम्"—इति। यच मन्नोक्तम्—

"धान्य ग्रदे लवे वाह्ये नातिकमित पञ्चताम्"—दिति । ग्रदः चेत्रफलं पुष्पम्लफलानि । लवो मेषोणांचमरीकेग्रादिः । वाह्यो वनीवर्धतुरगादिः । धान्यग्रद्लववाद्यविषया दृद्धिः पञ्चगुणलं नातिकामतीति ।

> "उकाऽयष्टगुणा प्राके वीजेची षड्गुणा स्रता। लवणे कुष्यद्मचेषु रुद्धिर्ष्टगुणा मता॥ गुड़े मधुनि चैवोका प्रयुक्ते चिरकालिका"—इति।

कुष्यन्त्रपृमी मक्तम् । तदेतत्म्वभधमण्याग्यताऽनुमारेण दुर्भिचा-दिकालवभेन व्यवस्थापनी थम् । देशभेदेनापि परां एड्सं दर्भयति नारदः,—

> "दिगुणं चिगुणं चैव तथाऽसिंश्व चतुर्गुणम्। तथाऽष्टगुणमन्यसान् देयं देगेऽवतिष्ठते"—द्गति।

देयमृणं वर्द्धमानं चिरकालावस्थितं कचित्रिगुणं कचित्रतर्गुणं कचिद्यगुणं भवतीत्यर्थः। वसिष्ठोऽपि,—

"वज्रमुितिप्रवालानां रत्नस्य रजतस्य वा। दिगुणा दीयते दृद्धिः क्रतकालानुमारिणी॥ तास्रायःकांस्यरीतीनान्त्रपृणस्तीमकस्य च। विगुणा तिष्ठते दृद्धिः कालाखेरक्रतस्य तु"-दृति। मुक्तिरिति मुकाफलं लद्यते, वज्रमाहचर्यात्। व्यामोपि,- "प्राक्तकार्यासवीजेची षड्गुणा परिकीर्त्तिता। वदन्यष्टगुणान् काले मद्यस्त्रेहरसासवान्"--इति। कात्यायनोऽपि,--

"तैलानाञ्चेव मर्वेषां मद्यानामय मर्पिषाम्। दृद्धिरष्टगुणा ज्ञेया गुड़स्य लवणस्य च"—इति।

यच दृद्धिविशेषो न श्रूयते, तच दिगुणैव । तथाच विष्णुः । "श्रनुकानां दिगुणा"—इति । श्रयं च दृद्धुपरमः सक्तत्रयोगे सक-दाहरणे च वेदितवः । तथाच मनुः,—

"कुसीदरद्भिरंगुष्यं नात्येति सकदाहिता"—इति।

जपचयां प्रयुक्तं द्रवं कुषीदं, तस्य दृद्धिः कुषीददृद्धिः । हैगुण्यं नात्येति नातिकामित । यदि सक्तदाहिता सक्तप्रयुक्ता । पुरुषान्तर- मंकमणादिना प्रयोगान्तरकरणे, तिसान्नेव वा पुरुषे रेक्त मेकाभ्यां प्रयोगान्तरकरणे हैगुण्यमितकम्य पूर्ववत् वर्द्धते । सक्तदाहतित पाठे प्रनेः प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्यरं वाऽधमणीदाह्य हैगुण्य- मत्येतीति व्याख्येयम् । गौतमोऽपि । "चिरखाने हैगुण्यं प्रयोगद्ध"— इति । प्रयोगखेत्येकवचननिर्देशेन प्रयोगान्तरकरणे हैगुण्यातिकमो- ऽभिप्रेतः । चिरखाने,—इति निर्देशाच्छनेः प्रनेः द्वद्विग्रहणे हैगुण्यातिकमो- ध्वातिकमोऽभिमतः । उक्तस्य दृद्धप्रदेश कचिद्वयविश्वेषेऽपवादमाह दृहस्यतिः,—

<sup>\*</sup> रक्प्रकाश्यां,—इति प्रा॰!

"त्रणकाष्ठेष्टकासूत्रकिखनमास्थिवर्मणाम्। हेतिपुष्पफलानाञ्च दक्किसु न निवर्त्तते"—इति।

कित्तः सुराद्रव्योपादानस्तो मलविश्रेषः। चर्मः वाणादिनिवा-रक्षणलकः। वर्मः तनुचम्। हेतिरायुधम्। पुष्पणलयोर्दद्धानिवृत्तिर-त्यन्तमस्द्धाधमणीवषयः। श्रन्यया चिगुणवृद्धिप्रतिपादकव्यासवचन-विरोधः पूर्वविद्विश्चेयः। वसिष्ठोऽपि,—

"दण्डवमास्त्रिष्टङ्गाणां म्हण्मयानां तथैवच । श्रचया दक्किरेतेषां पुष्पमूलपलस्य च"—द्दति । वृहस्यतिरपि,—

"प्राखादृद्धिं कायिकाञ्च भोगलाभं तथैवच ।
धनी तावत्समादद्यात् यावन्मूलं न श्रोधितम्"—इति ।
तदेवं, परिपूर्णं ग्रहीलाऽऽधिमित्यच श्राधेः परिपूर्णतनिरूपखाप्रसङ्गागता सविशेषा दृद्धिर्निरूपिता ।

## इदानीमाधिर्निरूपते।

तच नारदः,—

"ऋधिकियत द्राधिः स विज्ञेथो दिलचणः।

क्रातकाकोपनेयश्च यावदेयोद्यतस्त्रथा॥

स पुनर्दिविधः प्रक्रो गोयोभोग्यस्त्रचैवच"—द्रति।

गरहौतस्य द्रव्यस्रोपरि विश्वासार्थमधमर्णनोत्तमर्णे ऋधिकियते

श्राधीयते दत्याधिः। क्रतकाले श्राधानकालएवेतिह्वमाद्यवध्यय-माधिर्भया भोच्यते, श्रन्यथा तवैव भविष्यतीत्येवं निरूपितकाले। उपरिद्यात्मेवनीय दत्यर्थः। यावद्देयोद्यतः, ग्रहीतधनप्रत्यपंणावधि-निरूपितकाल दत्यर्थः। गोष्यो रचणीयः, भोग्यः फलभोग्यादिः। रहस्पितरपि,—

"श्राधिर्वन्धः समाखातः स च प्रोक्तञ्चतुर्विधः।
जङ्गमः खावरञ्चेव गोष्योभोग्र्यस्येवच ॥
यादृष्ट्किकः साविधञ्च लेखारूढ़ोऽथ साचिमान्"—इति।
श्राधिर्नाम बन्धः। स दिविधः, गोष्यो भोग्रञ्च। पुनञ्चकेकगो-दिविधः, जङ्गमः खावरञ्चेत्येवं चतुर्विधः। पुनरपि प्रत्येकं दिविधः, यादृष्ट्किकः साविधञ्चेति। यावदृणन्तव न ददामि तावद्यमाधि-रित्येवं कालविश्रेषाविधग्र्न्यतया कृतो यादृष्ट्किकः। कृतकालोप-नेयः साविधः। पुनञ्च लेखारूढः साचिमानिति दिविधः। भर्द्र

"श्राधिश्चतुर्विधः प्रोक्तो भोग्यो गोष्यस्खेवच।
श्रावपत्यचेतुश्च चतुर्थस्वाज्ञया कतः॥
श्रावपात्पूर्विखितो भोग्याधिः श्रेष्ठ उच्यते।
गोषाधिस्त परेभ्यः खन्दवा यो गोष्यते ग्रहे॥
श्राचपत्यचेतुर्यं श्राधेहेतुः स उच्यते।
श्राज्ञाधिर्नामयो राज्ञा संसदि वाज्ञया कतः"—इति।

<sup>\*</sup> स विनेय इत्यर्थः,—इति भागा

श्रावणं मंगदि प्रकाशनम् । श्राधिग्रहणानन्तरं नार्श्विकारा-दयोयया न भवन्ति, तथा पालनीय दत्याह हारीतः,—

> "वन्धं यथा स्वापितं स्थात्तयेव परिपालयेत्। श्रन्थथा नम्यते लाभो मूलं वा तद्वातिक्रमात्"—इति।

### **इहम्प्रतिरपि,**—

"न्यामनत्परिपाल्योऽमौ दृद्धिर्नग्येत्तयाऽकते। भुके वाऽमारतां प्राप्ते मृलहानिः प्रजायते। वक्तमन्यं यत्र नष्टमृणिकं न च तोषयेत्॥ देवराजोपघाते च यत्राधिनांशमापुर्यात्। तत्राधिं दापयेद्दृष्टान् मोदयं धनमन्यथा"—दृति।

#### तयाच व्यासः,—

"हैवराजोपघाते तु न दोषो धनिनां कचित्। श्रन्यथा नश्यते लाभो मृलं वा नाशमाप्तुयात्॥ ऋणं दायम् तन्नाशे वन्धनान्यमृणं तथा"—इति। श्राधेरमारत्येऽयेवमनुमन्धेयम्। तथाच नारदः,— "रचमाणोऽपि यथाधिः कालेनेयादमारताम्।

श्राधिरन्थोऽयवा कार्यो देयं वा धनिने धनम्"-दति । याज्ञवन्त्रक्षोऽपि,-

"श्राघैः खीकरणात्मिद्धी रचमाणोऽष्यशारताम्। यातसेदन्य श्राधेया धनभाग्वा धनी भवेत्"—दिति। श्रयमर्थः। श्राधेगीषस्य भीग्यस्य च खोकरणात् ग्रहणात् उप भोगाद्याधिग्रहणसिद्धिः, न साचिलेख्यमाचेण नाष्युद्देशमाचेण। तदाइ नारदः,—

> "श्राधिस दिविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा। सिद्धिरस्थोभयस्थापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा"—इति।

एवं च सति, या खीकारान्ता किया पूर्वा, सा बलवती; या पूर्वाऽपि खीकारादिरहिता, सा न बलवतीत्युक्तं भवति । श्राधिः प्रयत्नेन रचमाणोऽपि कालादिवभेन यद्यसारताङ्गतस्तदाऽन्य श्राधेयः। श्रय वा धनिने धनं देयम्। श्राधिसिद्धौ भोगएव प्रमाणिमत्याह विष्णुः—

"दयोनिचिप्तयोराधिर्विवदेतां यदा नरौ। यस भुक्तिजयसस्य बसात्कारं विना कता"—दति। दयोरपि भुक्तस्याह बहस्यतिः,—

"चेत्रमेकन्दयोर्वन्धे यह्तं समका लिकम्। । येन अक्तं भवेत्तस्य तत् तत्सिद्धिमवा पुर्यात्"—दति । वसिष्ठोऽपि,—

"तुख्यकाले विम्हष्टानां लेख्यानामाधिकर्मणि। येन भुक्तं भवेत्पूर्वं तस्याधिर्वज्ञवत्तरा"—इति। भोगाधिग्रेषे सएवास्,—

"यद्येकदिवसे तौ तु भोकुकामावुषागतौ। विभज्याधिः समन्तेन भोकत्य दित निश्चयः"—इति। दुयोरेकमाधिं कुर्वतो दण्डमाह कात्यायनः,— "श्राधिमेनं दयोः क्रता यद्येना प्रतिपद्भवेत्। तयोः पूर्वकृतं ग्राह्यं तत्कर्त्ता दण्डभाग्मवेत्"—इति। प्रतिपदिति प्रतिपत्तिरित्यर्थः। श्राधिविश्रेषे दण्डविश्रेषमाइ विष्णुः। "गोचर्ममात्राधिकां भुवमन्यस्य श्राधिङ्गृता तस्मादिनर्मी-स्थान्यस्य यः प्रयच्छेत्म बधः। जनां चेत्, षोड्श्रसुवणं दण्डाः,— इति। साचिलेख्यसिद्धोर्लेख्यसिद्धिर्वस्वतीत्याइ कात्यायनः,—

"श्राधानं विक्रयो दानं लेख्यमाचिक्ततं यदा॥

एकित्रयाविरुद्धन्तु लेखं तचापहार्कम्"— दति।
लेखिमिद्धलाविशेषेऽपि मएवाह,—

"श्र निर्दिष्ट्य निर्दिष्टमेन च विलेखितम्। श्राकाश्वरतमादाय श्रनादिष्टं च तद्भवेत्॥ यद्यद्यदाऽस्य विद्येत तदादिष्टं विनिर्दिश्चेत्"—इति।

श्रयमर्थः । श्राधातुराधानकाले यदिद्यमानं धनं निरूपित-खरूपं च, तद्धनमाधिलेनादिष्टं, तिचिर्दिष्टमित्युच्यते । तदिपरीतन्तु धनमाधिलेन कल्यमानमनिर्दिष्टमिति निर्दिभेदिति। निर्दिष्ट-लाविभेषे याज्ञवल्काः,—

"श्राधौ प्रतिग्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा"—इति ।
एकमेव चेत्रमेकस्थाधि कता किमपि ग्रहीता पुनरत्यस्थाधाय
किमपि ग्रह्णाति, तत्र पूर्वस्थैव तत्चेत्रस्थवित नोत्तरस्थ। एवं प्रतिग्रहे
कये च योजनीयम् । ऋणादिषूत्तरिकयायाः प्राबस्थमाह सएव,—

"सर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया"-इति । यद्येकं चेत्रमेकस्याधिं क्रलाऽन्यस्य विक्रीणीते, तत्राह वसिष्टः,— "यः पूर्वे त्तरमाधाय विकिणीते तु तं पुनः।
किमेतयोर्वजीयः स्थात् प्रोक्तेन बज्जवत्तरम्"—इति।
श्राधादीनां यौगपद्येऽप्याह सएव,—

"क्तं यनेकदिवसे दानमाधानविक्रयम् । नयाणामिष सन्देहे कथं तन विचिन्तयेत् ॥ नयोऽषि तद्भनं धार्यं विभनेयुर्यथाऽं ग्रतः । उभौ कियानुसारेण निभागोनं प्रतिग्रही"—इति । बदाधितोऽष्यधिकर्णिकविषयम् । ऋणपर्याप्ताधिनाग्रे ला

एतदाधितोऽष्यधिकािकविषयम् । ऋणपर्य्याप्ताधिनाशे लाह नार्दः,—

"विनष्टे मूलनागः स्थात् दैवराजकतादृते"—इति । वज्जमून्याधिनागे धनिकं समर्पयेदित्युक्तम् । तच विशेषमास् मनुः,—

"मूलेन तोषयेदेनमाधिकेनोऽन्यथा भवेत्"—इति। गोषाधिभोगे नाभहानिमाह याज्ञवक्काः,— "गोषाधिभोगे नो दृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते। नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकताङ्ते"—इति।

श्रयमर्थः। गोष्णस्थाधः ममयातिक्रमेण भोगे मित महत्यिष दृद्धिद्दांतच्या। मोपकारे मद्द्धिके भोग्याधौ हापिते व्यवहारा-चमलं प्रापिते मित न दृद्धिः। गोष्याधिर्विकारं प्रापितः, पूर्वव-काला देयः। विनष्टश्चेदात्यन्तिकनागं प्राप्तश्चेत्तनसून्यादिदारेणेव निवेद्यः। गोष्याधिभोगे नो दृद्धिरित्येतद्वलात्कारभोगविषयम्। श्रत-एव मनुः,— "न भोक्रयो बलादाधिर्श्वज्ञानो रुद्धिसुकुनेत्"—इति । वचनादिना श्राधिभोगे भोगानुमारेण लाभद्रव्यख नाम्रमार सएव,—

"यः खामिनाऽननुज्ञातमाधिं भुङ्गेऽविचचणः।
तेनार्धदद्धिर्मीक्रया तस्य भोगस्य निष्कृतिः"—इति।
क्वचिदिषये मूलद्रयनाग्रेन सद्द साभगाग्रस्य विकन्पमाद्द कात्यायनः,—

"श्रकाममननुज्ञातमाधि यः क्रम कारयेत्।
भोका कर्मफलं दाणो दृद्धिं वा सभते न सः"—इति।
दास्याद्याधौ कर्मफलं वेतनम्। श्राहितदास्यादिपौड़ने सएवाह,—

"यस्ताधि कर्म कुर्वाणः वास्यादनीन कर्मभिः। पीड़येत् भर्त्ययेचैव प्राप्त्रयात्पूर्वमाद्यम्"—द्गति। आदितस्य द्रव्यस्य स्वलनिवृत्तिकासमाद्य याद्यवस्त्यः,— 'श्राधिः प्रणश्चेद्विगुणे धने यदि न मोच्यते। काले कासकतो नश्चेत् पस्त्रभोग्यो न नश्चिति"—दिति। प्रयुक्ते धने स्वकृतया वृद्धा कासक्रमेण दैगुण्यं प्राप्ते प्रति यद्यकृत-कालो गोणाधिनं मोच्यते, तदा नश्चेद्धमर्णस्य, धनं प्रयोकुः सभ-विति। कृतकालो गोणो भोग्यश्चाधिः सम्प्रतिपन्ने काले यदि न

<sup>\*</sup> वास्ता दखेन कमीभः,—इति का॰। सम तु. यस्ताधि कमी कुर्व्याणं वेगुद्राहेन चमीभः,—इति पाठः प्रतिमाति।

मोच्यते, तदाऽधमर्णस्य नश्चेत्। श्वहतकासः पासभोग्यः कदाचिदपि न नश्चित । देगुष्यनिरूपितकासयोहपरि चतुर्दश्चदिवसप्रतीचणं कर्त्तव्यमित्याच व्यासः,—

> "हिरणे दिगुणीसते पूर्णकाले कतावधी। वन्धकस्य धनस्वामी दिषप्ताचं प्रतीचते॥ तदन्तरा धनं दला ऋणी वन्धमवाप्रुयात्"—इति।

मनाधेः खलनिष्टत्तेः खलीत्पत्तेश्च कारणं नास्ति, विषयोऽपि नासि। मैनम्। न केनलं दानादिरेन खलनिष्टत्तिकारणस्, प्रति-यहादिरेन खलापत्तिकारणस् ; किन्तु देगुण्यनिष्टपितकालप्राप्ती द्रयादीनामपि तस्य याज्ञनस्कान्चनेनेन स्थणिधनिनोरात्यन्तिक-खलनिष्टत्तिखलोत्पत्तिकारणलानगमात्। न च मनुनचनिर्देशः, तस्योक्तकालभोग्याधिनिषयलेनाप्युपपत्तेः। यन्तु स्वस्यतिना द्रणाष्ट-प्रतीचणसुक्रम्,—

"पूर्णांवधी सान्तलाभे वत्थखामी धनी भवेत्। श्रनिर्गते दग्राहे तु च्हणी मोचितुमईति"—इति। तदस्तादिविषयम्। हिरण्ये दिगुणीश्वते,—इति व्यासेन विग्रेषी-पादानात्। यत्पुनस्तेनैवोक्तम्,—

"गोषाधिर्दिगुणादूध्वं क्रतकाखस्तचाऽनधेः। श्रावेदयेदृणिकुले भोक्रयस्तदनन्तरम्"—इति।

तद्वीगमात्रविधिपरम्, न पुनः खलापत्तिपरम्। यदा तु बाक्तबाभे धने बन्धस्य तथैवावस्थितस्य मोचनात् प्राग्टणिकस्य मरणादिभवेत्, तदा किं कास्याभाव देतिनमास् स्रस्यतिः,— भिरित्ये दिगुणीश्रते स्वते नष्टेऽधमणिने । इत्यन्तदीयं संग्रद्धा विकिणीत समाचिकम् ॥ रचेदा कतमूखं तु दशादं जनसंसदि । स्रणातुक्षपं परतो ग्रदीलाऽन्यनु वर्जयेत्"—रति ।

हिरणे दिगुणीशते पद्यादाधिमीचणाद्वांगधमिषके खते नष्टे कुचिद्रते चिरकासमिविद्याते सित, श्राधिकतं द्रव्यं समाचिकं विकीय चरितानुक्षपं दिगुणीश्वतद्रव्यपर्याप्तं रहिता, ततोऽविधिष्टं वर्जयेत् राज्ञे समर्पयेदित्यर्थः। तथाच कात्यायमः,—

"श्राधाता यच नष्टः खात् धनी वन्धं निवेद्येत्। राज्ञा ततः स विख्यातो विक्रेय इति धारणा ॥ सटद्धिकं रुष्टीला तु शेषं राजन्ययार्पयेत्"—इति।

राज्ञे समर्पण्य ज्ञात्याद्यभाविषयम्। तस्यद्भावे तनैव समर्प-णस्य न्याय्यतात्। त्रन्यत्तु वर्जयेदित्यनेन धनदेगुर्थेऽप्यक्ततकासा-विधकाधौ धनिकस्यास्वामित्वमवगम्यते। धनदेगुर्थे स्वत्यतिपादकं याज्ञवरक्यवत्रनं समानाधिविषयम्"। त्रतएव, न्यूने त्रधिके च बन्धे व्याधिनात्रोनास्ति, किन्तु दिगुणीभृतं द्रस्थमेव राज्ञा दाप्य रत्यास्य याज्ञवरक्यः,—

"चरिचनत्थककतं सरुद्धा दापयेद्धनम् । सत्यङ्कारकतं द्रयं दिगुणं दापयेत् ततः"—इति । चरिचं ग्रोभंनाचरितं खच्छाग्रयलम् । तेन यत् बन्धकं, चरिच-बन्धकम् । तेनाधिकेन यद्दयमात्मसात् कृतं पराधीनं वा कृतं, तस्र

<sup>•</sup> समांत्राधिविषयम्,—इति ग्रा•।

विचवन्थककतम् । श्रथवा चिरचमग्निश्चीचादिजनितमपूर्वम् । तदेव वन्धकं चिरचवन्थकम् । तेन यद्व्यमात्ममात्कतं, तत्मद्दिक्षमेव दापयेत्, न तु धनदेगुण्डेष्याधिनाग्नः । मत्यस्य कारः मत्यद्वारः । तेन कृतं मत्यद्वारकतम् । तदिप दिगुणमेव देयं, न तु लाभादि-नाग्नः । श्रथमभिप्रायः । बन्धकार्पणममयएव मया दिगुणमेव द्रयं दातव्यं नाधिनाग्नः दिति नियमे कृते, तदेव दिगुणभूतं दातव्यं नाधि-नाग्नः दिति । क्रयविक्रयादियवस्थानिर्वाचाय यदङ्गलीयकादि पर-हक्षे समर्पितं, तत्मत्यद्वारकतम् । तचाङ्गलीयकादि ग्रह्मीत्वा व्यवस्था-मतिकामन् तदेवाङ्गलीयकादि दिगुणं प्रतिपादयेत् । दत्रस्थेद-ङ्गलीयकादिकमेव त्यजेत् । वस्ताधी नियममाह प्रजापितः,—

"यो वै धनेन तेनैव परमाधि नयेद्यदि। हता तदाऽऽधिलिखितं पूर्वञ्चापि समर्पयेत्"—इति। यद्वन्धकखामिनि धनं प्रयुक्तं तत्तु खोनैव धनेन परं धनिका-न्तरमाधिं नयेत्, न लिधकेन। श्रयं वस्ताधिर्धनस्य देगुण्ये सति। सम्प्रतिपत्तौ तु देगुण्याद्वांगपि द्रष्ट्यः।

## श्रयाधिमाचनम्।

तच बहस्पति:,-

"धनं मुलीकृतं दला यदाऽऽधिं प्रार्थवेदृणी। तदैव तस्य मोत्रव्यस्वन्यया दोषभाग्धनी"-- इति।

<sup>#</sup> खामनाशः,—इति काः।

सूलीकतमधमर्णेन देयं धनम् ; वस्तुभोग्याधौ सूलमानं, गी-णाधौ तु सरुद्धितम् । यदा तह्ता ऋणी श्वाधिं प्रार्थयते, तदा धनिना स मोक्तव्यः । श्रन्थणा दोषभाग्भवेदित्यर्थः । तदा इ याज्ञ-वस्त्यः,—

"उपस्थितस्य मोक्तयः श्वाधिसेनोऽन्यया भवेत्। प्रयोजने सित धनं कुलेऽन्यस्याधिमाप्तृयात्"—इति। धनप्रयोक्तर्यसिनिहिते सित तदाप्तहस्ते सष्टद्धिकं धनं निधाय स्वकीयमाधिं ग्रह्मीयात्। भोग्याधिस्त मूलमाचं दला फलकालान्ते मोक्तव्यद्रत्याह व्यासः,—

"पालभोग्यं पूर्णकालं दला द्रवान्तु षामकम्"—इति । षमभेव षामकम् । मूलमाचं दला च्रणी वन्धमवाप्तुयादिति । श्राधिनाणनिवन्धनले वेगुण्यादिकालादर्वागेव श्राधिमीक्यः । तथाच षएव,—

"त्रतोऽन्तरा धनं दला खणी बन्धमवाप्रुयात्"—इति । यन् तेनैवोत्तम्,—

"गोषाधि दिगुणादूर्डं मोचयेदधमर्णिकः"—इति ।
तद्देगुण्यादूर्डं, श्रवांक् दिसप्ताहान्योचयेदित्येवम्परम् । श्रन्यथाः
श्राधिः प्रण्योद्दिगुणे धने दति याज्ञवक्यवचनविरोधापन्तेः । यदि
प्रयोक्तर्यमन्तिति तत्नुले धनपदीतारो न मन्ति, यदि वाऽऽधिविक्रयेण धनादित्सा स्थादधमर्णस्य, तत्र यत्कर्त्तयं तदाह याज्ञवक्यः,—

"तत्कालकतम् खो वा तच तिष्ठेद र द्विकः"—इति।

क्षणदाने काकाले यत् तस्याधेर्मून्यं, तत्यरिकस्य तनेव धनिनि तमाधि दक्षिरहितं स्थापयेत्तत कथं न वर्द्धते इति । भोग्याधि-विषये कचिदिशेषमाह दहस्यति:.—

"चेत्रादिकं यदा अक्रमत्यन्तमधिकं ततः।
म्लोदयं प्रतिष्टं चेत्तदाऽऽधिं प्राप्तृयादृणी"—इति।
तेन प्रतिष्टे घोदये द्रयो लयेतन्त्रोक्तयमित्येवं परिभाष्य यदा
चेत्रादिकमादधात्, तदा भोगेन चेत्रार्थयययस्वितसदिद्धिकधनप्रवेशे
सति वाधिमादयादधमणं इत्यर्थः। याज्ञवक्क्योऽपि,—

"यदा त दिगुणीस्तम्णमाधी तदाऽखिलम्। मोच्यत्राधिखदुत्पन्ने प्रविष्टे दिगुणे धने"—इति।

त्रयमेव चयाधिरित्युच्यते लोकै:। यत्र तु वृद्धर्घएव भोग-इति परिभाषते, तत्र भोगेनाधिकधनप्रवेशे यावन्यूलदानं नाधि-भोक्यः।

> "परिभाष्य यदा चेत्रं तथा तु धनिके ऋणी। वयतदृत्तलाभेऽर्थे भोक्रयमिति निश्चयः॥ प्रविष्टे मोदये द्रवे प्रदातयन्वया सस्"—इति।

खणगहणकाले धनहैगुण्यानन्तरं भोगः। म्लमानं द्वाऽधमणीं वन्धनं प्राप्नोति। धनी च खणं म्लमानं न ग्रह्मीयात्। किन्तु पूर्णं वर्षं समग्रद्धिपय्याप्ते धने प्रविष्टे स्ति धनिनो म्लमानं देयम्। खणिनो बन्धलाभ इति। परस्परानुमतौ तु दृद्धापर्याप्त-भोगेऽपि म्लमानदानेनेनाधिलाभः इत्यर्थः। परिभाषितकालेक-दंग्रेनेन समग्रद्धिपय्याप्तन्वधप्रवेशे सएगाइ.— "यदि प्रकर्षितं तत्त्वात्तदा न धनभाग्धनी। इत्यो न सभते बन्धं परस्परमतं विना"—इति। इत्याधिविधिः।

### श्रथ प्रतिभूः।

तत्र रहस्यति:,—

"दर्भने प्रत्यये दाने खणे द्र्यापंणे तथा।
चतःप्रकारः प्रतिभः ग्रास्ते दृष्टो मनीषिभः॥
श्राहैको दर्भयामीति बाधुरित्यपरोऽन्नवीत्।
दाताऽहमेतद्रविणमप्यामीति चापरः"—इति।
श्रहमेव तदीयं धनमप्यामीति न्नवीतीत्यर्थः। दर्भनप्रतिभुवः
क्रत्यमाच स्राप्त,—

"दर्भनप्रतिश्वर्यस्त देशे काले च दर्भयेत्। निवन्धं वाष्ट्येत् तच नैव राजकतादृते"—इति। निवन्धं ऋणं वाष्ट्येत् धनिनं प्रापयेत्। यस्तु न दर्भयति, तं प्रत्याच मनुः,—

"यो यख प्रतिभ्रसिष्ठेत् दर्भनाये सानवः। प्रदर्भवस्य तं तत्र प्रयच्छेत् खधनादृष्णम्"—इति। दर्भनाय कालं द्यादित्या इ दर्स्यतिः,—
"नष्टसान्वेषणे कालं द्यात्रतिभुवे धनी। देमानुरूपतः पर्वं मासं सार्द्धम्यापिवा" इति। कात्यायनोऽपि,—

"नष्टसानेषणार्थन्तु देशं पचत्रशं परम्। यद्यवी दर्शवेत्तस्य मोत्तव्यः प्रतिभूभवेत्॥ कालेऽप्यतीते प्रतिभूर्यदि तं नेव दर्शयेत्। स तस्थं प्रदाप्यः स्थान्नेते चैवं विधीयते"—इति। दानप्रत्ययप्रतिभुवोः क्रत्यमाह नार्दः,—

"ऋणिष्वप्रतिकुर्वेत्सु प्रत्यये वाऽष हापिते। प्रतिभूम्तु ऋणं दद्यादनुपस्थापयंस्तदा"—इति।

श्रप्रतिकुर्वसु वन्धनदार्क्यन श्रदहत्सु । प्रत्यये ज्ञापितति -श्रामेऽपगते । धनार्पणप्रतिभुवः कत्यमाह मएव,—

"विद्यासार्थं कतस्ताधिनं प्राप्तो धनिना यदा।
प्रापणीयस्तदा तेन देयं वा धनिनां धनस्"—इति।
प्राधिप्रत्यर्पणप्रतिसुवं प्रत्याह सएव,—

"खादको वित्तहीनश्च लग्नको वित्तवान् यदि । मूलं तस्य भवेदेयं म दृद्धिं दातुमईति"—इति ।

खादको बन्धभवकः, लग्नकः प्रतिभः। स त रहिं दातं नाईति। खादकादण्यः, मृत्येन तोषयेदिति वचनात् तन्मूत्यमात्रसेवः देयम्। एविमतरेषां प्रतिभुवामपि देयद्रयविधयो द्रष्टयाः। प्रतिभुगीद्य-दिति प्रकृतमाह कात्यायनोऽपि,—

"दानोपस्थानवादेषु विश्वासग्रपथाय च। स्वामं कार्यदेवं यथायोगं विपर्यये"—इति ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वत्र। मम तु, मूलेन तीपयेदिति वचनात् मूलमात्रः भेव,—इति पाठः प्रतिभाति।

खपखानं दर्भनम् । खासोऽपि,—

"लेखे कते च दिवे वा दानप्रययदर्भने ।

यदीतवन्थोपखाने चिण्द्रवार्पणे तथा"—इति ।

प्रतिभ्रयांद्य इति प्रेषः । प्रतिभ्रमर्णे व्यवखामाद याज्ञवस्त्रः,—

"दर्शनप्रतिभ्रयंच स्तः प्रात्ययिकोऽपिवा। न तत्पुचा ऋणं दघुदंघुदांनाय यः स्थितः"-दिति। यदा दर्शनप्रतिभः प्रत्ययिको वा स्तः, तदा तथोः पुचाः प्राति-भाव्यायातं पिद्धत्तस्यणं न दघुः। यद्ध दानाय स्थितः प्रतिभर्म्हत-स्तत्पुचा ऋणं दघुः। तत्पौचपुचैरपि मूखमेव\* देयं, न दिह्निर्देया। तथाच व्यासः,—

"ऋषं पैतामचं पौचः प्रातिभाव्यागतं स्तः।
समं द्यात्तस्तुतौ तु न दाप्याविति तिस्वयः"—इति।
तस्तुतौ पौचप्रपौचौ। दृष्यतिः,—

"त्राचौ तु वितये दायौ तत्कालावेदितं धनम् ! जन्तरौ तु विषंवादे तौ विना तत्सुतौ तथा"—इति ।

श्राची दर्भनप्रत्ययप्रतिभुवी, वितये श्रहमेनं दर्भयिष्याभि श्रमी साधुरित्येवं विधयोविष्ययोः मिष्याले राज्या दाष्यो। उत्तरी दान-णिंद्रयापंणप्रतिभुवी विश्वंवादे दार्ख्यादिना धने खणिकेन श्रप्रति-दत्ते दाष्यो। तयोरभावे तत्सुती दाष्यो। प्रत्ययप्रतिभुवत्ममाण

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः बर्ळेष । सम तु, मृत्रमेव,—इति पाठः प्रतिमावि ।

प्रतिभूरेव दाष्यो न तत्पुत्रः विवादप्रतिभूत्रमाधितं धनं दण्डञ्च दाष्यः। तदभावे तत्पुत्रोऽपीत्याच व्याचः,—

"विष्रत्यचे लेखादिचे दर्शने वाइकते सति। चणं दाणाः प्रतिभवः पुचन्तेषां न दापयेत्॥ दानवादप्रतिभवौ दाष्यो तत्पुचकौ तथा''—इति। यच दर्शनप्रत्ययप्रतिभवौ वन्धकं ग्रज्जीना प्रातिभाव्यमङ्गीकुहतः, तच विशेषमाच कात्यायनः,—

"ग्रहीला बन्धकं यच दर्भनस्य स्थितो भवेत्। विना पित्रा धनं तस्माद्दायसस्य ऋणं सुतः"—इति। श्रनेकप्रतिभद्दानप्रकारमाह याज्ञवस्काः,—

"वहवः खुर्यदि खांग्रेदंदुः प्रतिभुवो धनम्। एककायात्रितेस्वेषु धनिकस्य यथा हितः"—इति।

एकसिन् प्रयोगे हो वहनो वा प्रतिभुवः, तद्णं विभन्न स्वांशेन द्युः। एकहायात्रितेषु यं पुरुषं धनिकः प्रार्थयेत्, सएव इत्ह्रं द्यात् नांग्रतः। एकहायाधिष्ठितेषु यदि कश्चिदेग्रान्तरङ्गतः, तदा तत्पुचोऽपि द्यात्। स्तते तु पितरि पुत्रः पितंश्रमेव द्यात्, न इत्ह्रम्। तथाच कात्यायनः,—

"एककायाप्रविष्टानां दाष्योयस्तत्र दृग्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्वं पित्रंगन्तु स्तते तु सः"—इति । प्रातिभाव्यापसापे दण्डमाच पितामचः,—

"यो यस प्रतिभर्भूला मिया चैव तु एन्छ्रति।

<sup>\*</sup> चान, यदि,—इति भवितुमुचितम्।

धनिक ख धनं दायो राजा द खेन तत्समम्॥ कुर्व्याच प्रतिभवादं कार्वी चार्चीऽर्थिना सह। सोपसर्गस्तदा दण्ड्यो विवादात् दिगुणं दसम्"-इति। श्रव प्रतिक्रियाविधिः। तच याज्ञवलकाः,— "प्रतिभूदीपितो यच प्रकाशं धनिने धनस्। दिगुणं प्रतिदातयं ऋणिके खख तद्भवेत्"—इति। धनिकेन पीड़ितः सन् प्रतिश्वसत्सुतीवा जनसमनं राज्ञा यद्धनं दापितरतद्दिगुणमृणिकः प्रतिभुवे दद्यात्। यदाह नार्दः,— "यं चार्षं प्रतिश्दर्याद्धनिकेनीपपी दितः। च्छणिकः खगतिभुवे दिगुणं प्रतिदापथेत्"-दति । कदा हि दिगुणं दद्यादित्यपेचिते श्राह कात्यायनः,— "प्रतिभायं तु यो दद्यात्पीड़ितः प्रतिभावितः। विपचात्परतः सीऽर्थं दिगुणं लभुमईति"-इति। दैगुणं चिरणः विषयम्। पश्वादौ तु विशेषो याज्ञवलकीनोकः,— "धन्ततिः स्त्रीपग्छव्वेव धान्यं चिगुणसैवच । वस्तं चतुर्गुणं प्रोतं रसञ्चाष्ट्रगुणस्त्रणा"—इति । प्रातिभावो निषेधाना च कात्वायनः,— "न खामी न च वै प्रचुः खामिनाऽधिकतस्त्रया। निरुद्धो दण्डितश्चेत सन्दिग्धश्चेत न कचित्॥ मैंव रिक्तो न मित्रं दा न चैवात्यन्तवासिनः। राजकार्यमियुक्तश्च ये च प्रविज्ञता नराः॥ नामको धनिने दातं दण्डं राज्ञे च ततामम्।

जीवन् वाऽपि पिता यख तयेवेच्छाप्रवर्त्तकः॥
नाविज्ञातो यद्दीतव्यः प्रतिभः खिक्रवां प्रति"—इति ।
बन्दिग्धोऽभिष्रसः। श्रत्यन्तवासिनो नेष्टिकब्रह्मचारिणः। वाज्ञवस्क्योऽपि,—

"भाहणामघ दम्पयोः पितः पुत्रस्य चैव हि। प्रातिभायम्यणं षाच्यं त्रविभक्ते न तु स्मतम्"—ति। नारदोऽपि,—

"शाचिलं प्रातिभायश्च दानं यहणमेवच।
विभन्ना भातरः कर्युः नाविभन्नाः परत्यरम्"—इति।
श्रस्ततन्तेषु धनप्रयोगनिषेधमाह याञ्चवस्त्यः,—
"न स्त्रीभ्यो दायवास्त्रेभ्यः प्रयच्हेच कचिद्धनम्।
दत्तम् स्रभते तन्तु तेभ्यो दत्तं तु यद्धनम्"—इति।

## त्रयर्गयहण्यस्माः।

तच याज्ञवल्काः,—

"प्रक्षत्रं साधयन्तर्थं स वाच्यो नृपतेर्भवेत्। साध्यमानो नृपं गच्छेत् दण्ड्यो दाष्यस्र तद्धनम्"—इति। श्रव्यार्थः। श्रधमर्पनाम्युपगतं साच्यादिभिर्भावितं वा धर्मादि-भिक्षायैः साधयन् राज्ञा न निवारणीयः। यदि तु पापात्तदा स्वस्थतिः,—

"धर्मीपधिवलात्कारैर्यष्ठसमोधनेन च"-इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, संरोधनेन,—इति पाठः प्रतिभाति ।

धर्मादीन् खयमेवार,-

"सुद्रत्ममिश्विनिद्धैः सामोक्षाऽनुगमेन च।

प्रायेणाय खणी दाष्यो धर्म एवसुदाद्दतः ॥

स्वाना वाचितं चार्यमानीय खणिकात् धनी।

प्रमादितं समाद्यय दाष्यते यत्र सोपिधः ॥

यदा खग्रदमानीय ताड़नाद्यैरपक्रमेः।

खणिको दाष्यते यत्र बसात्कारः प्रकीर्त्तितः॥

दारपुत्रपग्रून् बध्वा स्नता दारोपरोधनम्।

यत्रणे दाष्यतेऽर्थम् तदाचरितसुत्र्यते"—दित।

सनुरपि धर्मादीनुपायान् दर्भयति,—

"धर्मण व्यवहारेण ख्रुनेनाचरितेन च।

प्रयुक्तं साध्येद्धैं पञ्चमेन बलेन च"—दित।

धमादियसोपायाः पुरुषापेचया प्रयोक्तव्याः । तदास कात्या-यनः,—

"राजा तु खामिनं विषं मान्त्वेनैव प्रदापयेत् । रिक्थिनं सुद्धदं वाऽपि क्लेनैव प्रदापयेत् ॥ वर्णिकाः कर्षिकाः चैव प्रिस्पिनश्चात्रवीड्गृगुः । देप्राचारेण दाषाः खुर्दुष्टान् मन्यीद्य दापयेत्"—द्रति । दापने विभेषमाद्य याज्ञवस्याः,—

"ग्रहीतातुक्रमाद्याणो धनिनामधमर्णिकः। दला तु ब्राह्मणायैव नृपतेस्तदनन्तरम्"—इति। समानजातीयेषु धनिषु युगपत्राप्तेषु ग्रहीतातुक्रमात् धनं दाप्यः, भिन्नजातीयेषु तु ब्राह्मणादिकमेण। साधयितुमग्रकं धनिकं प्रत्याच याज्ञवन्त्वः,—

"राजाऽधमिर्णिकोदायः बाधिताइयकं यतम्।
पञ्चकन्तु यतं दायः प्राप्तार्थी द्युत्तमिर्णिकः"—इति।
प्रतिपञ्चर्यार्थे राजा दयमांयमधमिर्णिकादण्डक्षेण ग्राह्मीयादुत्तमणीरियतितमं भागं दत्त्यथं ग्रह्हीयादित्यर्थः। श्रधनिकखणादानप्रकारमाइ याज्ञवस्त्यः,—

"हीनजाति परिचीणसणार्थं कर्म कारयेत्।
बाह्यणस्य परिचीणः प्रनेद्यो यथोदयम्"—इति।
बाह्यणग्रहणसुत्वयुजात्युपनचणार्थम्।
"कर्मणाऽपि समं कार्यं धनिकं वाऽधमर्णिकः।
समोऽपक्षयुजातिस्र दद्यात् श्रेयांस्र तच्छनैः"—इति स्नर्णात्।
नारदोऽपि,—

"श्रय ग्रितिविहीनश्चेदृणी कालविपर्यगात्। ग्रक्षपेचम्हणं दाप्यः काले काले यशोदयम्"—इति। दुष्टाधमर्णिकं प्रत्याह मनुः,—

"ऋषितः सधनीयस्त दौरावयात्र प्रयक्ति। राजा दापयितयः स्थात् ग्रहौला दिगुणो दमः" -हित। सन्दिग्धेऽर्थे ऋणग्रहणं सुर्वतोऽर्थहानिर्देण्डश्चेत्याह हहस्यितः, -"त्रनावेद्य तु राज्ञे यः सन्दिग्धार्थे प्रवक्ति। प्रसद्धा स प्रवेग्यः स्थात वीऽयायी न सिधाति"—दिति। कात्यायनोऽपि,— पीड़येसु धनी यच खणिकं न्यायवादिनम्।
तस्मादर्थास्य हीयेत तस्ममं प्राप्नुयात् दमम्"—इति।
यस्त्रधमणिस्त्रसमणिमकाणात् व्यवहारार्थं धनं ग्रहीतवान् म
तस्वैव धनं दद्यात्, नान्येषाम्। तदाह कात्यायनः,—
"यस्य द्रव्येण यत्पण्यं साधितं यो विभावयेत्।
तद्र्व्यक्षणिकेणैव दातव्यं तस्य नान्यथा"—इति।
निर्धनाधमणिविषये खणप्रतिदानप्रकारमाह भारदाजः,—
"खणिकस्य धनाभावे देयोऽन्योऽर्यस्त तक्षमात्।"
धान्यं हिरण्यं खोहं वा गोमहिष्यादिकं तथा॥
वस्तं भ्रदीसवर्गञ्च वाहनादि यथाकमम्।
धनिकस्य तु विकीय प्रदेयमनुपूर्वग्रः॥
चेवाभावे तथाऽऽरामस्स्याभावे हयकयः।
दिजातीनां ग्रहाभावे कासहारो विधीयते"—इति।
मन्रिप,—

"ऋणं दातुमग्रको यः कर्न्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम् । स दला निर्जितां दृद्धिं कर्णं परिवर्त्तयेत्"—इति ।

त्रयमर्थः। प्रतिदानकाले धनासम्यक्तिवज्ञात्सरिद्धकम्बदानाज्ञकोऽधमर्णः ऋणस्य विरन्तनलं परिस्तो धनिकस्य समानार्थकियां लेख्यादिरूपां पुनः कर्त्तुमिच्चेत्, स निम्मन्नां रुद्धं दला
करणं परिवर्तथेत्ः पुनर्लेख्यादिकियां वर्त्तमानवत्सरादिविक्नितां
कुर्यादिति। यः पूर्वनिर्जितरिद्धं दातुमसमर्थः, स तु तां म्सलेनारोपयेत्। तदाद सएव,—

"श्रदर्भयिला तंत्रेव हिरळं परिवर्त्तंथेत्। यावती सभावेद्दद्धिः तावती हात्मर्हति"—इति। हिरण्यमदर्भयिला निर्जितां यद्धिमदला तत्रेव लेख्ये परि वर्त्तयेत्। यसु ध्रणप्रतिदागकाले सर्दद्धिकं मूलं दातुं म प्रक्रोति, तं प्रत्याह याज्ञवल्काः,—

"खेखा पृष्ठेऽभिषिखेत् दला दलर्षिको धनम्"—इति। खेखासनिधाने विष्णुः। "त्रसमग्रदाने खेखासनिधाने चोत्त-मर्णस लिखितं दद्यात्"—इति। नारदोऽपि,—

> "यहीतोपगतं दद्यादृणिकात् दद्धमानुयात्। यदि वा नो परिस्थिवेदृणिना चोदितोऽपि सन्॥ धनिकस्थैव वर्द्धत तथैव स्वणिकस्य च"—इति।

थनु खणापाकरणं न करोति, तस्य प्रत्यवायः पुराणेऽपि दर्शितः,—

"तपखी चाग्निशेची च च्छणवान् सियते यदि। तपस्वैवाग्निश्च धर्वं तद्धनिने अवेत्"—इति। कात्यायनोऽपि,—

"उद्घारादिकमादाय खामिने न ददाति यः। स तस्य दासेग्ध्रत्यः स्त्री पश्चर्ता जायते ग्रन्हे"—इति। उद्घारादिकं दातुर्ध्वदेयतया स्थितम्। नारदोऽपि,— "याच्यमानं न दद्यानु च्लमाधिप्रतिग्रह्म्। तद्व्यं वर्द्वयेत्तावत् यावत्कोटिशतं भवेत्॥

<sup>•</sup> ऋगं नोश्रियते,— इति गा॰।

ततः कोटिशते पूर्णे दाननष्टेन कर्मणा।

श्रयः खरोरुषोदासो भवेच्चनानि जनानि"—इति।

प्रतिदातुः कर्त्तव्यमाच् याज्ञवल्काः,-

"दत्तर्णं पारयेम्नेखं ग्रुद्धे चान्यत्तु कारयेत्। भाचिणं खापयेद्यदा दातयं वा मगाचिकम्"—दति। समाचिकम्हणं पूर्वमाचिममचमेव दातयम्। पूर्वमाचिणामसभावे माच्यन्तरसमचमेव दातथमिति। नारदोऽपि,—

"लेखं दला ऋणी ग्रुड्येत्तदभावे सुतैरिति"।

ंश्रन्पकालमदीर्घकालम्हणं याच्यमानसमनन्तरमेव देयम् । सावधिलेन कृतं तु पूर्णे लवधौ सान्तलामं संश्रवे । धनिकर्णिकयो-रेवं विग्रुद्धिः स्थात् प्रतिश्रविमिति । च्छणप्रतिदाद्धनाइ स्इस्पतिः,—

"याच्यमानाय दातव्यमन्पकालम्हणं क्षतम् । पूर्णेऽवधौ सान्तकाभमभावे च पितुः क्वचित्"—इति ॥ श्वनन्तरं ऋणग्रहणं तस्य पितुरभावे पित्रक्षतम्हणं सुतैरवग्रं

दातव्यम् । श्रवश्यं दावव्यमित्यच हेतुमाह नारदः,-

वार्छी वर्षेन,—इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वत । मम तु, "खल्पकालम्खं देयं याचितं समननारम्। पूर्णे द्वधो सावधो तु सान्तलाभं विनिर्दिशेत्। धनिकार्मिकयोरेवं विश्वद्धिः स्यात् प्रतिश्रवम्"—इति। खल्पकालमदीर्घकालम्यां याच्यमानसमनन्तरमेव देयस्। सावधित्वेन छतन्तु पूर्णे
खबधो सान्तलाभं देयम्। इति पाठोभवितुमईति, खन्योवा कोऽप्येवं विधः पाठः स्यात्,—इति प्रतिभाति। परं सर्वत्र दर्शनादसंलग्नस्व पाठोमूले रिचातः। एवं परन।

इत्य मेव पाः सर्व्वत्र ।

"दुच्छिनि पितरः पुत्रान् खार्घहेतीर्यतस्ततः।

उत्तमणीधमणीयां मामयं मोचिय्यति॥
श्रतः पुत्रेण जातेन खार्यमुत्रुच्य यत्नतः।

खणात्पिता मोचनीयो यथा न नरकं व्रजेत्"—इति।

उत्तमम्हणं, "जायमानोद्ववे ब्राह्मणस्त्रिभिर्च्छणवान् जायते"—

दिति श्रुतिप्रतिपादितम्हणम्। श्रधमम्हणं पर्हस्तात् कुसीद्विधिना

ग्रहीतम्। कात्यायनोऽपि,—

"नृणान्तु सूनुभिर्जातैः दानेनेवाधमादृणात्। विमोचसु यतस्तसादिष्कन्ति पितरः सुतान्"—इति। जातेनेत्यभिधानाञ्च जातमाचस्य स्रणमोचनेऽधिकारः, किन्तु प्राप्तयवद्वारस्थेत्याः सएव,—

"नाप्राप्तथवहारस्त पितय्युपरते कचित्। काले तु विधिना देयं वसेयुर्नरकेऽन्यया"—इति। कचिद्विद्यमानेऽपि पितरि सुतैर्देयमित्याह सएव,— "विद्यमानेऽपि रोगार्च खदेणात्प्रोषिते तथा। विंगात्संवत्सराद्येयस्यं पित्रहतं सुतैः"—इति। इहस्यतिरपि,—

"सान्निधेऽपि पितुः पुनैः ऋणं देयं विभावितम्। जात्यस्थपिताोन्मत्त्वयित्रादिरोगिणः"—इति। ऋणदाने त्रधिकारिणं पुनं दर्भयित कात्यायनः,— "ऋणं तु दापयेत्पुनं यदि स्थान्निरुपद्रवम्। द्रविणार्श्य धूर्यय्य नान्यथा दापयेत्सुतम्"—इति। नारदोऽपि,-

"पितर्युपरते पुत्रा ऋणं द्युर्ययाऽंग्रतः।
विभक्तो वाऽविभक्तो वा यो वा तासुद्वहेद्धुरम्"—द्गति।
विभागोत्तरकालं पित्रा यहणं कृतं, तत्केन देयसित्यपेचिते श्राह

"पितृणां विद्यमानेऽपि न च पुत्रो धनं हरेत्।
देशं तद्धनिने द्रवं म्हते ग्रष्ट्रांस्त दाणते"—इति।
पित्रादिकतण्यमवाये दानक्रममाह रूष्ट्रस्पतिः,—
"पित्र्यमादारूणं देयं पश्चादात्मीयमेवच।
त्रयोः पैतामहं पूर्वं देयमेवम्रणं घदा"—इति।
पैतामहरूणं सममेव देयम्। तथाच सएव,—
"ऋणमात्मीयवत् पित्रं पुत्रेदेंयं च याचितम्।
पैतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य च"—इति।
तत्सुतस्थाग्रचीतधनस्य प्रपौत्रस्थ। एतदेव श्रभिप्रेत्य नारदः,—
"ऋणाद्याहतं प्राप्तं पुत्रेर्थ्यचणंभुद्भृतम्।
दशुः पैतामहं पौत्रास्त्रच्रत्थिवक्तंते"—इति।
कात्यायनोऽपि,—

"पित्रभावेऽपि दात्रथम् पोत्रेण यह्नतः। चतुर्घेन न दात्रयं तस्मात्तदिनिवर्त्तते"—इति। देयम्णमनेन देयमित्यस्मिन्काले देयमित्येतस्तितयं याज्ञ-वस्का मार,—

"पितरि प्रोषिते प्रेते व्ययनाभिषुतेऽपिवा।

पुत्रपौत्रेर्न्यणं देयं निक्नवे साचिभावितम्"—इति । श्रदेयमृणमाह वहस्पतिः,—

"मौराचिकं द्यादानं कामक्रोधप्रतिश्रुतम्।
प्रातिभायं दण्डग्रुक्तं ग्रेषं यत्तव्य दापयेत्" – इति।
सरापानायं यत्वतं तत्सौरम्। चूतपराजयनिमित्तकं श्राचि –
कम्। द्यादानं धूत्तांदिभ्यो यत्तु दत्तम्। कामक्रोधप्रतिश्रुतयोः
सक्षं कात्यायनेन दर्शितम्, —

"लिखितं सुक्तकं वाऽिष देयं यनु प्रतिश्रुतम्।
परपूर्वेखिये दत्तं विद्यात्कामकृतं नृणाम्॥
यत्र हिंसां ससुत्पाद्य कोधाद्र्यं विनाश्य च।
उक्तं तुष्टिकरं तनु विद्यात्कोधकृतं तु तत्"—दित ।
सुक्रकं लेखनरहितम्। प्रतिभायं दर्शनप्रातिभाव्यागतम्। तथाच
मनुः,—

"प्रातिभाव्यं द्यादानमाचिकं मौरिकञ्च तत्।
दण्डगुल्काविग्रष्टञ्च न पुनो दातुमर्हति"—इति।
दर्गनप्रातिभाव्ये तु नेष विधिः स्थात्।
"दण्डो वा दण्डगेषं वा गुल्कं तन्द्धेषमेव वा।
न दातव्यं तु पुनेण यच न व्यावहारिकम्"।
कुरुम्बार्थे पित्व्यादिना दृतम्हणं ग्रही द्यादित्याह रुहस्पतिः,—
"पित्रव्यभात्रपुनस्तीदामिश्रिष्यानुजीविभिः।
यद्ग्रहीतं कुरुम्बार्थं तद्ग्रही दातुमहित"—इति।
नारहोऽपि.—

"शियान्तेवासिदाससीप्रेयकत्यकरैस यत्। कुटुम्बहेतोरूत्चिप्त दातयं तत्कुटुम्बिना"—इति। शियोऽत्र विद्यार्थी। शिन्त्यशास्त्रार्थी श्रन्तेवासी। उत्चिप्तम-सिन्धानादिना खानुज्ञां विनाऽपि कतम्हणम्। कात्यायनोऽपि,— "प्रोषितस्थामतेनापि कुटुम्बार्थम्हणं कृतम्। दासस्त्रीभावशियोर्वा दद्यात्पुत्रेण वा पिता"—इति। स्गुरपि,—

"च्रणं पुत्रकृतं पित्रा ग्रोधं यदनुमोदितम् । सृतसेहेन वा द्यान्यान्यत्तद्दातुमर्हतिः"—दृति । नारदीऽपि,—

"पितुरेव नियोगादा कुटुम्बभरणाय च"—इति । कुटुम्बयतिरिक्तर्णविषये याज्ञवस्त्यः,—

"न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता।
दद्यादृणं कुटुम्बार्थीं न पितः स्त्रीकृतं तथा"—इति।
न पुत्रेण कृतं पितेत्यस्य कित्रियादमाइ स्टस्स्यितः,—

"कतं वा यदृणं क्षच्छं दद्यात्पुत्रेण तत्पिता"—दिति । श्रव पुत्रग्रहणं कुटुम्बोपसचणार्थम् । पित्रग्रहणञ्च प्रभोरूप-सचणार्थम् । तथाच कात्यायनः,—

> "कुटुम्बार्थमणके तु ग्रहीतं व्याधिनाऽथवाः उपम्रवनिमित्तञ्च विद्यादापळतन्तु तत्॥ कन्यावैवाहिकञ्चव प्रेतकार्थ्येषु यस्ततम्।

<sup>\*</sup> इत्यमेवं याठः सर्वेत्र । मम तु, ददान्नान्यया दातुमर्हति,—्रहति याठः प्रतिभाति ।

एतस्वें प्रदातयं कुटुम्बेन हतं प्रभोः"—इति ।

न पतिः स्त्रीहतं तथेत्यस्थापवादमा याञ्चवस्कः,—

"गोपग्रौण्डिकग्रेलूषरजक्याधयोषिताम् ।

स्टणं दद्यात्पतिस्तामां यस्नाहृत्तिस्तदाश्रया"—इति ।

योषित्पत्या हतम्टणं न दद्यादित्यस्थापवादमा नारदः,—

"द्रयादपुचा विधवा नियुक्ता वा सुमूर्षुणा ।

या वा तदृक्यमाद्याद् यतो ऋक्यम्टणं ततः"—इति ।

याज्ञवस्त्रोऽपि,—

"प्रतिपन्नं खिया देथं पत्या वा सह यत् क्तम् । ख्यं कृतं वा यहृणं नान्यत् खी दातुमहंति"—इति । अप्रतिपन्नमपि नदृक्ययहणे खिया देथिमत्याह कात्यायनः,— "ऋणे कृते कुटुम्बार्थं भक्तः कामेन या भवेत् । द्युः तदृक्यिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि"—इति । अविभक्तेः कुटुम्बार्थं कृतम्हणं कुटुम्बी द्यात् । तिसान् प्रोषिते तदृक्यिनः सर्वे द्युः । नारदोऽिष,—

"पित्रचेणाविभन्नेन भात्रा वा यदृणं इतम् । मात्रा वा यत्कुटुम्बार्धे दद्युस्तत्वर्वस्त्रक्षानः"—इति । श्रुनेकक्षणदात्रसमवाये याज्ञवस्त्रः,—

"रिक्यगाही ऋणं दायो योषिद्गाहस्तयैवच।
पुत्रोऽनन्याश्रितद्रयः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः"—दिति।
यो यदीयं द्रवं ऋक्यक्पेण ग्रहाति, स तस्ततम्हणं दायः।
तदभावे त रागादिवभाद्यो यदीयां भार्यां ग्रहाति, स तस्ततम्हणं

दायः । तदभावे चनन्यात्रितद्रयः पुष स्वर्णं दायः । पुषशीनसः स्वतियनः स्वर्णं दायाः । एतेषां समवाये पाठकमादेव दायः ।

नन्तेतवां समवाय एकदाऽनुपपन्नः। पुषे सत्यन्यस्य ऋक्यपाहिता-सभावात्। न च पुचे सत्यपि पित्रभाषोः ऋक्यहारित्समिति वास्यम्।

"न भातरो न पितरः पुषे तदृक्यहारिणः।

यतो सक्यहरा एते पुचहीनस्य सम्बनः"—र्रात
पुचे मित सक्यगाहिलस्यास्यतनात् । योषिद्गाहिलमपि न
सक्थवति.

"न दितीयस साधीनां कचित्रस्तोंपिदिस्रते"—इति
तेनेवोक्तलात्। पुचोऽनन्यात्रितद्रयः,—इत्येतद्रयमर्थकम्। सस्ययाही ऋणं दायः,—इत्यनेनेकार्थलात्। पुचहीनस्य स्वत्यनः,—
इत्येतद्पि। पुचस्य ऋत्ययाहिषण्य ऋषापाकर्षाधिकारस्य सन्ययाही ऋणं दाय इत्युक्तलात्,—इति।

तदेतद्यक्ततम् । यत्खपि क्षीवादिषु पुषेष्वन्यायवर्षिषु वा यवणपुषेषु पित्रयादीनां श्वत्ययाहिलयभावात् । क्षीवादीनां श्वत्ययाहिलाभावं मनुराह,—

> "त्रनंगी क्षीवपतिती जात्यत्थवधिरी तथा। उकान्तजङ्मुकाञ्च ये च केचिकिरिन्द्रियाः"—इतिं।

सवर्णापुच्छान्यायदृत्तस्य स्वत्यायोग्यतां गौतम श्राष्ट्र । "तथा सवर्णापुचोऽप्यन्यायदृत्तो न सभेतेनेषाम्"—इति । श्रतः पुचे सत्यपि स्वत्यपाची श्रन्यः सक्षवति । योषित्याची श्रास्त्रनिविद्धोऽप्यतिका-मानिषेधः सम्भवत्येव । तदाष्ट्र नारदः,—

"परपूर्वाः स्तियस्तन्याः सप्त प्रोक्ताययाकमम्। पूनर्फि विधासामां सिरिणी च चतुर्विधा॥ कन्यैवाचतयोनिर्या पाणियचणदूषिता। पुनर्भः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ देशधमानिपेच्य स्त्री गुरुभियां प्रदीयते। उत्पन्नसाहसाऽन्यसी सा दितीया प्रकीर्त्तिता ॥ श्रमत्सु देवरेषु स्ती बान्धवैर्या प्रदीयते। सवर्णीय सपिण्डाय सा हतीया प्रकीर्त्तितः॥ स्ती प्रस्ताऽप्रस्ता वा पत्यावेव तु जीवति ! कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा खैरिणी तु सा॥ कौमारं पतिसुत्सुच्य लन्यं पुरुषमाश्रिता। पुनः पत्युर्ग्टहं यायात् सा दितीया प्रकीर्त्तता । स्ते भर्त्तरि तु प्राप्तान् देवरादीनपास्य या। उपगच्छेत्परं कामात् सा त्तीया प्रकीर्त्तिता॥ प्राप्तादेशा धनकीता चुत्पिपाबाऽऽतुरा च या। तवाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्त्तिता॥ श्रन्तिमा खेरिणीणां या प्रथमा च पुनर्भुवाम्। च्छणं तयोः पतिक्वतं दद्याद्यसे उपाधितः '-इति। यत् तेनेवोक्तम्,-

"या तु लक्षधनेव स्ती मापत्या वाज्यमात्रयेत्। बोऽखादद्यादृणं भर्त्तुरुकद्वा तथैव ताम्" - इति। तदात्रितभावादिविषयम्। त्रतएव कात्यायनः,— "वासपुत्राऽधिकार्था वा भातरं याऽत्यमाश्रिता। श्राश्रिप्तसहुणं दद्याद्वासपुत्राविधिः स्हतः"—इति। यद्पि नार्देनोक्तम्,—

"श्रधनस्य ह्यपुत्रस्य स्तस्योपैति यः स्त्रिथम्। ऋणं वोदः स भजते मैव चास्य धनं स्मृतम्"—इति।

तत्, धनभागिनोः पुत्रयोषिद्वाह्योरभावे यः कोऽपि तदुप-भोक्षा स ऋणं दद्यादित्येवं प्रतिपादनार्थम्। यदा, पुत्रहीनस्य ऋक्यिन इत्यनेन पुत्राभावे योषिद्वाही क्षाय इत्युच्यते। ऋक्य-ग्रन्थेन धैव चास्य धनं स्रतिमिति योषितो विविचततात्। श्रयमि-प्रायः। स्वेरिणीनामिन्तमायाः पुनर्भवां प्रथमायाञ्च स्वप्रधनायाः सापत्यस्वियाञ्च याहिणः श्रभावे पुनोदायः, पुत्राभावे धनं निर्पत्य-योषिद्वाही दाय इति। श्रतप्य नारदः,—

> "धनस्ती हारिषु चाणा स्णक्षाग्यो धनं हरेत्। पुत्रो धनस्ती धनिनोः स्ती हारी धनिपुत्रयोः"—इति।

धनस्ती हारिपुत्राणां समवाये धनहारी ऋणं दद्यात्। धन-हारिणः स्ती हारिणञ्चाभावे पुत्रएव दद्यात्। धनपुत्रहोनस्य ऋक्यि-नदत्यनेन पुत्रहीनस्थोत्तमर्णस्य यो ऋक्यी, तस्य धनस्ती हारि-पुत्रऋणं दाष्य दत्युस्यते। तथास नारदः,—

> "ब्राह्मणस्य तु यद्देयं मान्वयस्य न चास्ति चेत्। निर्वपेत् तत्मकुन्येषु तदभावेऽस्य मन्भुषु॥

<sup>\*</sup> भर्तारं,--इति ग्र॰।

यदा तु न बकुलाः सुर्न च मध्वित्यकाः ।
तदा दशाद्विजेश्यस्त तेष्यसत्स्वपु निश्चिपेत्"—इति ॥
दिति ऋणादानप्रकरणम् ।

श्रय निश्चेपास्यस्य दितीयपदस्य विधिक्**चते।** तत्र निचेपसद्यं नारद श्राष्ठ,—

"सं द्रयं यत्र विस्तक्षा श्रिचिपत्य विश्व दितः। निचेपो नाम तत्रोक्तं यवद्वारपदं व्धैः"—इति।

उपिविधन्यासी निर्वेपविशेषी। तयोः खरूपमाष एइस्पतिः,-

"श्रमास्थातं यवित्रतममञ्जातमदर्भितम्।

मुद्राङ्कितस्य यह्त्तन्तदौपनिधिकं स्रतम्।

राजचौरादिकभयाद् दायादानास्य वश्चनात्।

खायतेऽन्यस्य यद्रंयं न्यामः स परिकीर्त्ततः"-इति ।

रूपभद्भाविमेषमकपरिता समयमन्यस्ते रचणार्थं यत् स्त्राप्यते,

तद्र्यमौपनिधिकम् । निचेपणविधिमाच मनुः,--

"कुलने वत्तममने धर्मने महायादिनि। महायचे धनिन्यार्थे निचेपं निचिपेद्धः"—इति।

ब्रह्सति:,-

"सामं ग्रहं सामद्वीव तद्धं विविधान् गुणान्"। बत्यं भीतं बन्धुजनं परीच्य स्थापयेश्विधिम्"-इति। तस्य निचेपस्य पुनर्देविध्यमार्थं नारदः,—

<sup>🎍</sup> स्थानं ग्रष्टं ग्रष्टस्यच्च तद्दलं विभवं गुणान्,--इति प्रम्तकान्तरे पाठः ।

"इ पुनर्दिविधः प्रोक्तः साचिमानितरस्वा। प्रतिदानं तयैवास्य प्रत्ययः स्थाद् विपर्यये"—इति। शृष्यितरिप,—

"समाचिकं रहोदत्तं दिविधं तदुदाचतम्। पुचवत् परिपाखं तदिनम्दत्यनवेचया॥ स्थापितं येन विधिना येन यच विभावितम्\*। तथेव तञ्च दातव्यमदेयं प्रत्यनन्तरे"—इति।

खापनेतरस्य यस्य स्वापितद्रव्ये स्वाम्यमस्ति, स रह प्रत्यमन्तर्-रत्युस्यते । मनुरपि,—

"यो यथा निचिपेद्धको यमधं यख मानवः।
स तथैव ग्रष्टीतयो यथा दायक्षया ग्रष्टः"-इति।
दायो दानं स्थापनमिति यावत्। ग्रष्टो ग्रष्टणम्। पालियतः
प्रसमाप्त स्थलतः.—

"ददतो यद्भवेत्पुष्धं क्षेमक्ष्याम्बरादिकम्।
तत् कात् पास्रयतो न्यासं तथैव ग्ररकागतम्"— इति।
भवकस्य च दोवस्तेनैव दर्शितः,—

"भर्ष्ट्रोष्ठे यथा नार्याः पुषः पुष्ठसुष्ठद्वधे।
दोषोभवेत्त्या न्याचे भिष्ठितोपेष्ठिते नृषाम्"—इति।
दैवाणुपषाते तु न दोष दत्याष रूष्ट्यतिः,—
"राजदैवोपघातेन यदि तस्राणमापुषात्।
पष्ठीव्रद्रव्यवस्तिं तम दोषो न विद्यते"—इति।

<sup>\*</sup> यथाविधि,--इति पुक्तकानारै पाठः।

यहीत्रितिश्रेषः । राजश्रब्देनासमाधेयनिसिन्तसुपलच्छते । श्रतएव कात्यायनः,—

"श्रराजदैविकेनापि निचिप्तं यत्र नाणितम्। यद्दीतः सद्द आण्डेन दातुर्नष्टं तदुच्यते"—इति। नारदः,—

"यहीतः षद योऽर्थन नष्टो नष्टः य दायिनः। दैवराजकते तदच चेत् तिक्विद्धाकारितम्"—इति। दैवयहणं तस्करोपलचणार्थम्। श्वतएव याञ्चवस्क्यः,— "न दायोऽपद्धतं तत्तु राजदैविकतस्करैः"—इति। अनुरपि,—

"चौरैर्चतं जलेगोड्मियाना दम्धमेनच। नदचाद्यदि तस्मात्म न संहरति किञ्चन"—इति। यदि तस्माद्धनात् स्लोकमिप स ग्रह्णाति, तदा दचादित्यर्थः। तथाच सएन,—

"अमुद्रे नाप्नुयान् किञ्चित् यदि तस्ताच बंहरेत्"—इति । कचित् केनचित् हेतुना नष्टमपि यहीता मूलदारेण न दाघ-दत्याह कात्यायनः,—

"ज्ञाला द्रव्यवियोगन्तु दाता यत्र विनिचिपेत् । सर्वापायविनाग्रेऽपि यहीता नैव दाप्यते"—इति । उपेचादिना नाग्रे तु वहस्यतिराह,— "भेदेनोपेचया न्यासं ग्रहीला यदि नाग्रयेत् । न दशाद्याच्यमानो वा दायसं सोदयं भवेत्"—इति। कात्याचनोऽपि,—

"न्यासादिकं परद्रव्यं प्रभक्तितसुपेकितम् । श्रश्नाममाश्रितस्चैव येन दायः सएव तत्"—इति । श्रव विशेषमास् व्यासः,—

"भिचिते घोदयं दायः घमं दाय छपेक्ति। किश्वदूनं प्रदायः खाद्र्यमञ्चाननाग्नितम्"—इति। याचनानन्तरं श्वदत्तस्य पश्चाद्देवराजोपघाते स्थापकाय मूलमाचं देयम्। तथाच स्थासः,—

> "याचनानन्तरं नाभे दैवराजक्रतेऽपि सः। यद्यीता प्रतिदायः स्थात्"—इति।

मुज्जमात्रमिति ग्रेषः । प्रत्यर्पणविज्ञम्बमात्रापराधेन दृद्धिदाना-योगात् । याचनानन्तरमदाने दण्डमाच नारदः,—

"याच्यमानसु यो दातुर्निचेपं न प्रयच्छति।

दण्डाः स राज्ञा भवति मष्टे दाण्यस तस्मम्"—इति।

यः पुनः खापकाननुज्ञया निचेषं प्रभुक्षे, तस्य दण्डमाच सएव,—

"यचार्षं साधयेक्तेम निचेप्तुरनतुष्ठाया ।

त्वापि च भवेद्दण्डासम् सोदयमावचेत्"—इति । याभ्रवस्कोऽपि,—

"श्रामीवन् खेष्क्या दण्डो दाणलञ्चापि सोदयम्" - इति । स्इस्पतिरपि,—

"न्यासद्रयेण यः कश्चित् साधयेदात्सनः सुखम्"।

दण्डाः स राजा भवित दाणस्वापि सोदयम्"—इति।
श्रव दण्डोऽपि समएव ग्राह्यः। तदाह मनुः,—
"निचेपस्यापहर्त्तारं तसमं दापयेद्धनम्।
तथोपनिधिहर्त्तारं विशेषेणैव पार्थिवः"—इति।
वहस्यितरपि,—

"ग्रहीतं निद्धृते यत्र माजिभिः ग्रापयेन वा।
विभाय दाययेग्रामं तत्ममं विनयं नृपः"—इति।
खापकखानृतवादिले दण्डमाह मनुः,—
"निचेपो ह्यनिवेद्यो यः धनवान् कुलमिश्चयौ।
तावानेव म विज्ञेयो विबुद्धं दण्डमईति"—इति।
समाजिनिचेपे माजिवचनविष्द्धं न दण्डाः। श्रमाजिके तु ब्रह-स्पितिराह,—

"रहो दत्ते निधी यत्त विश्वादः प्रजायते।
विभावकं तत्र दिव्यमुभयोरिप च स्थातम्"—इति।
यहीत्व्यापकयोरनृतवादिले दण्डमाह मनुः,—
"निचेपस्थापहर्त्तारं श्रनिचेप्तारमेवच।
सर्वेद्दपायेरनिच्छेत् ग्रापयेचैव वैदिकैः॥
यो निचेपं नार्पयति यञ्चानिचिष्य याचते।
तावुभौ चौरवच्छास्यौ प्रदायौ तत्समं दमम्"—इति।
निचिप्तद्रव्यमकाले ददतो दिगुणोदण्डः। तदाइ कात्यायनः,—
"ग्राह्मस्वपनिधिः काले कालहीनन्तु वर्जयेत्।
कालहीनं दददण्डं दिगुणञ्च प्रदायते"—इति।

यद्भयादुपनिधिरन्यस्य इस्ते न्यसः, तद्भयातीते कासे स गासः।
तद्भयातीतेऽपि कासे स्वयमेव नार्पणीयः। "महत्यापनेऽपयेत्"—
इति रहस्यतिस्मरणात्। तद्भये वर्षमाने स्वयमेव दीयमानं कासशीनम्। तद्दानिमष्टं नेवेति तद्द्दतोऽपि दण्डोयुक्तः। यसु बसावष्टमीन निचेपं न ददाति, तं राजा निग्टस्न दापयेदित्यास् मनुः,—

"येवां न द्वाद्यदि तु तद्धिरखं यथाविधि । इत्यं निग्रह्म दायः खादिति धर्मख धारणा ॥ निचित्रस्य धनस्येव प्रीत्योपनिष्टितस्य च । कुर्यादिनिर्णयं राजाऽप्रचिख्नत्यासधारिणम्"—इति । अप्रचिष्यन् अताद्यन् । यदा तु खयसेव न द्वात्, तदा प्रत्य-

मन्तरं प्रत्याच सएव,—

"शक्क लेनेव वाऽ निक्के त्तमयें प्रीतिपूर्वकम् ।
विवार्य तस्य वा दृत्तं वास्तेव परिवाधयेत्"—इति ।
निचेपेऽभिष्ठितं धसं याचितादिस्वतिदिश्चति नारदः,—
"एषएव विधिर्वृष्टो याचितास्वाहितादिषु ।
शिर्व्यपूर्णमधौ न्याचे प्रतिन्याचे तथैवच"—इति ।
याज्ञवक्कोऽपि,—

"याचितान्याचितन्याचित्रचेपादिव्ययं विधिः"—इति । याचितसुत्सवादिषु परकीयमसङ्काराद्यर्थम् । श्रन्याचितं स्वस्मिन् स्वितं परधनं धनिकान्तरस्य तथा कृतम् । न्याचनिचेपौ पूर्वमेवा-भिचितौ । स्टब्सितिर्पि,—

"त्रवादिते याचितके ग्रिस्पिन्याचे स्वन्धके।

### एषएवोदितो धर्मास्त्रयाच ग्रर्णागते"—इति।

शिन्यियामोनाभ, श्रङ्गुनीयकरणाय खर्णकारादि इस्तममर्पितः।
श्रनेनायाचितस्य शिन्पि इस्तन्यस्तस्य दैवराजोपघातेन विनाशे खर्णकार्प्रस्तयस्तदा न दाप्या दृत्युकं भवति। श्रवापवादमाइ कात्यायनः,—

"येश्व मंस्क्रियते न्यामो दिवमेः परिनिश्चितेः।
तदूर्द्धं स्थापयन् भिन्पी दायो दैवहतेऽपि तम्" दंति।
नैर्मन्यार्थं रजकादिन्यस्वयस्वादिविषयेऽप्याह मएव,—

"न्यासदोषादिनागः स्याच्छिन्पिनसन्न दापयेत्। दापयेच्छिन्पिदोषात्तत् संस्काराधं यदर्पितस्"—इति।

यत्र तन्वादिकं वस्ताद्ययं कुविन्दादी न्यस्तं, खण्डपटादिद्यायां नष्टं, परिपूर्णद्यायां वा कुविन्दादिना दीयमानं खामिना न ग्रहीतं नष्टञ्च, तत्रापाह सएव,—

> "खन्पेनापि च यत्कर्म नष्टं चेद्स्तकस्य तत्। पर्याप्तं दित्सतस्य विनग्येन्तद्गरङ्गतः"—इति।

खन्येन प्रान्तरचनादिना विकलं नष्टञ्चेत्, स्तकस्य शिन्यिनीनष्टम्। पुनर्वेतनग्रहणमन्तरेणेव रचनादिकियां कुर्यादित्यर्थः। यदि
खामी पुनन्तन्वादिकं नार्पयित, तदा पुनर्वानाद्यभावे वेतनं शिनियने दत्तं दाता न लभते। पर्याप्तं परिपूर्णवस्त्रादिकं, श्रादित्सतीस्तकस्य यः खामी, तस्य दीयमानमग्रक्ततम्तत्पर्याप्तं विनश्यति।
याचितकविषयेऽपि विशेषस्तेनैवोक्तः,—

''यदि तन्कार्थमुद्दिश्य कालं परिनियम्य वा।

याचितोऽर्इहते तिसानप्राप्तं न तु दाष्यते"—इति ।

यनु नार्थं दीर्घनालमाधं, तत्कार्यायं यदि याचितः, यदि

वा मंत्रसरपर्थनं दीयतामित्येवं नालं परिनियम्य याचेत, तच्च

कार्थमध्ये परिनियतनालमध्ये वा प्रतियाच्यमानो याचितनं न

ददाति; त्रसौ न सोदयं दाषः। याचितकमात्रमेवासौ कृते नार्थे

परिनियतनालात्यये वा दद्यात्। यदि तदाऽपि न ददाति, तदाः

दैवादितोविनाग्रे जाते मृन्यं देयमित्यर्थः। त्राष्ठ सएव,—

"श्रथ कार्य्यविपत्तिसु तथैव स्वामिनो भवेत्। श्रप्राप्ते चैव काले तु दायम्बर्द्धकतेऽपि तत्"—इति। इति निचेपप्रकरणमः।

### श्रवास्वामिषक्रयः।

तस खरूपमा नारदः,—

"निचिप्तं वा परद्रवं नष्टं सब्धाऽपद्यत्य वा। विकीयेतासमचं यस प्रोयोऽखामिविकयः"—इति। ब्रह्मतिरपि,—

"निचेपानाहितत्र्यासहतयासितनस्थकम् । उपांग्र येन विक्रीतमखामी मोऽभिधीयते"—इति । त्रसामिना हतो व्यवहारो निवर्त्तते द्रत्याह कात्यायनः,— "त्रस्तामिविकयं दानमाधि च विनिवर्त्तयेत्"—इति ।

विकीयतेऽसमचं,— इति यञ्चान्तरप्रतः षाठः।

नार्दोऽपि,-

"त्रखामिना इती चसु क्रया विक्रयएवच । त्रहतः च तु विज्ञेयो व्यवहारेषु नित्यग्रः"—इति । ततस्यास्तामिविकये याज्ञवस्काः,—

"इतं प्रषष्टं यह्यं परस्सादवाप्रयात्।

श्वनिवेद्य नृषे दण्डाः य तु वखवितं पणान्"—इति । यदा पुनः परद्वलादवाप्नुयात्म धनस्वामी, तदा लाह सएव,—

"नष्टापद्दतमाषाद्य दत्तरिं यादयेवरम्।

देशकासातिपत्तौ वा ग्टसीला स्वयमपेयेत्" - देति ।

नष्टमपद्दतं वा खकीयद्रयं श्रधिगन्तुरपद्दर्नुवां दस्ते दृद्धा श्रधिगन्तारमपद्दत्तारं वा राजपुर्वादिभिर्याद्दयेत् पुरुषः ; राजा-द्यानयनार्थदेशकालातिकमञ्जद्भवति, तदा खयमेव ग्रद्धीला राजे समर्पयेदित्यर्थः । यदा पुनर्विकयार्थमेव खकीयं द्रयं क्रेतुर्द्धले पद्मति, तदाऽप्याद्द सप्व,—

> "खं सभेतान्यविकीतं केतुर्दीषोऽप्रकाणिते। हीनाद्रहो हीनमुखे वेसाहीने च तस्करः"—इति।

खामी खमनिश्रद्रयमन्यविकीतं यदि पथ्यति, तदा स्रभेत
ग्रह्मीयात्। श्रद्धामिविकयस्य खलहेतुलाभावात्। केतुः पुनरप्रकाचिते गोपिते कये दोषो भवति। हीनाद्र्यागमोपायहीनात् रहएकान्ते हीनमूखे श्रन्यतरेण द्रयेणाधिकमूखे वेसाहीने रात्यादी

<sup>\*</sup> यहीता,—इति यत्रान्तरस्तः पाठः।

क्रते क्रये च चोरो भवति । तस्कर्वहण्ड्यो भवतीत्यर्थः । यथोक्रं जनुना,—

"द्रव्यमखामिविकीतं प्राक् राज्ञे विनिवेदितम्। म तच विद्यते दोषः खेनः खादुपविकये"—इति। येन केचा शीनमूखेन क्रयात् प्रागेव राज्ञे निवेदितं, न तच दोषः। खपविकयग्रब्दखार्थक्तेनैव दर्शितः,—

"श्रन्तर्ग्रहे विधिषामाभिष्यायामसतो जनात्। हीनमृख्यश्च यत्कीतं श्चेयोऽसावुपविक्रयः"—इति। श्रसतोजनात् चण्डालादेरित्यर्थः। श्रसद्गृहणं खाम्यननुज्ञाता-णुपलचणार्थम्। श्रतएव नार्दः,—

"श्रखाम्यत्मताद्दाचाद्यतश्च जनाद्रहः। हीनमूख्यमवेखायां कीणस्तद्दोषभाग्मवेत्"—इति। कात्यायनः,—

"नाष्टिकस्तु प्रकुर्न्थीत तद्भनं ज्ञात्तिः स्वकम्"—दिति । नाष्टिको नष्टधनः, तद्भनं नष्टधनं, त्तात्तिः साच्यादिभिः, प्रकुर्वीत साधयेदित्यर्थः । श्राष्ट्र याज्ञवस्काः,—

"त्रागमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा।
पञ्चवन्थोदमस्तच राज्ञस्तेनाविभाविते"—इति।
त्रागमस्त स्रत्यन्तरेऽभिहितो द्रष्ट्यः,—
"स्त्रभं दानक्रयप्राप्तं ग्रौर्थं वैवाहिकं तथा।
बान्धवादप्रजातस्य षद्धिम्सु धनागमः"—इति।
स्वकीयधनस्य स्वकीयलानपगितरिप दानाद्यभावेन साधनीये-

#### त्याच कात्यायनः,—

"चदत्तत्यक्रविकीतं क्रवा खं सभते धनम्"—इति । चर्चेतहत्तन्यकं विकीतञ्च न भवतीति प्रमाणेः प्रसाध्य खकीयं धनं नाष्टिकः विकेचादेः सकाग्राह्मभते इत्यर्थः। पचविषये विशेष-माह चहस्पतिः,—

"पूर्वस्वामी तु तहू यं यदाऽऽगत्य विभावयेत्।
तच मूलं दर्भनीयं केतुः ग्रुड्सिलतो भवेत्"—इति।
मूलं दिकेता। विकेतुर्दर्भनानन्तरं व्यासः,—
"मूले समाइते केता नाभियोच्यः कथञ्चन।
मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य तदा भवेत्"—इति।
यदा तु मूलभूतो दर्भितोविकेता न किञ्चिदुत्तरं ददाति,
तदालाह रहस्यतिः,—

"विकेता दिर्णितो यच विद्योगो व्यवहारतः।
कोटराज्ञोर्मू व्यद्ण्डौ प्रद्षात् खासिनोधनस्"—दित ।
यदा तु मूलस्रतोविकेता देणान्तरङ्गतः, तदा कात्यायन श्राहः,—
"मूलानयनकालञ्च देयो योजनसङ्ख्या ।
प्रकाणं प्रक्रयं कुर्य्यात् साचिभिर्ज्ञातिसिः खकैः॥
न तत्रान्या किया प्रोक्ता देविकी न च मानुषी।
प्रसाधिते क्रये राज्ञा क्ष्म्यः स न किखन"—दित ।
श्रयसर्थः। यसु केता कालविलम्नेनापि मूलं द्र्या चतुं न

<sup>\*</sup> यच विषये,—इति का॰। मम तु, खन विषये,—इति पाठः प्रतिमाति।

प्रक्रोति, क्रयप्रकाणनञ्च क्रोति, स नराधमः। तसाच नाष्ट्रिकोधनं सभते इति। तद्कं मनुना,—

"त्रनुपखापयन्तू नं क्यं वाऽष्यविश्वीधयन्। यथाऽभियोगं धनिने धनं दाष्योदमञ्ज सः"—इति॥ नाष्टिकविपयोगमात्र सएव,— "यदि खं नैव सुक्ते ज्ञातिभिनीष्टिको धनम्। प्रमङ्गविनिचत्यर्थं चौरवहण्डमर्चति"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। सम तु, सूनानयनकयपकाण्यनपद्मयोः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

यत् प्रकाणिते कये केतः खलप्रतिपादकं सरी चिवचनम्,— "विण्यियीपरिगतं विज्ञातं राजपूक्षेः।

दिवा ग्रहीतं यत् क्रेश स इउद्घी सभते धनम्"—इति ।
तदेवं नाष्टिकेन साधितद्रव्यविषयम् । श्रन्यथा, श्रथ म्समनाहार्य्यम्,—इति प्रागुदाहतमनुवचनविरोधप्रसङ्गात् । यदा क्रेता
साद्यादिभिः क्रयं न विभावयति, नाष्टिकोऽपि स्वकीयलं, तदा
निर्णयमाह वहस्यतिः,—

"प्रमाणहीनवादे तु पुरुषापेचया नृपः। समन्यूनाधिकलेन खयं कुर्यादिनिर्णयम्"—इति।

नतु मातुषप्रमाणाभावेऽपि दियस्य विद्यमानवात्रमाण्डीन-वादएव न सभवति । जस्यते । ऋस्यसामिविकयविवादे दिया-भावात् तथा ।

"प्रकाशं च कयं कुर्यात् वाधुभिर्ज्ञातिभिः खकैः।

न तचात्या किया प्रोक्ता दैविकी न च मानुषी॥

श्रभियोक्ता धनं कुर्यात् प्रथमं ज्ञातिभिः खकम्।

पद्यादात्मविग्रख्यं कयं केता खक्युभिः"॥—इति

वचनेन याचीतरप्रमाणाभावोऽवगम्यते। तदेवाच कात्यायनः,—

"श्रद्धं द्योरपद्यतं तच खाडावचारतः।

"श्रद्धें हयोरपहतं तत्र खाद्यवहारतः। श्रविज्ञातक्रयोदोषक्रया चाप्ररिपांचनम्॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, तदेवं नाष्टिकेनासाधितद्रव्यविषयम्, —इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>†</sup> पिस्तवसामिविकाये दिव्यामावाक तथा,—इति काः।

एतद्दयं समाख्यातं द्रयशानिकरं बुधैः। श्रविज्ञातखानकतकोटनाष्ट्रिकयोईयोः"—इति।

त्रखामिविकेत्रिव खाम्यदत्तसुपभुञ्जानस्य दण्डमारं नारदः,—
"उद्दिष्टमेव भोक्तवं स्त्री पग्छर्वसुधाऽपि वा"—इति ।
\*त्रविज्ञातात् क्रयोऽविज्ञातकयः। त्रयवा परमार्थतोऽयं खामी-

त्यंज्ञानात्मयोऽविज्ञातक्षयः । मरीचिर्पि,-

"ऋविज्ञातनिवेशवाद्यच मूखां न विद्यते। हानिक्च समा कच्छा केटनाष्टिकयोर्दयोः॥ ऋनिर्देष्टन्तु यद्वयं वासकेचग्रहादिकम् ॥ खवलेनेव सुद्धानः घोरवद्द्ष्डमर्हति। ऋनद्वाहं तथा धेनुं नावं दासं तयेवच ॥ ऋनिर्देष्टं स सुद्धानो द्यात्पष्चतुष्टयम्। दासी नौका तथा धुर्थो सन्धकं नोपसुद्धते। उपभोक्ता त तद्वयं पच्छेनेव विश्रोधयेत्॥ दिवसे दिपणं दासीं धेनुमष्टपणं तथा। चयोद्शमनद्वाहं मत्यं स्टिम्स पोड्श ॥ नौकामयस्च धेनुस खाङ्गलं कार्मिकस्य च। वलात्कारेण यो सुङ्को दायसाष्टपणं दिने॥

<sup>\*</sup> ख्रयं ग्रत्थः, खलामिविक्रेतुरिवेत्यादिग्रत्थात् पूर्वे भवितुमुचितः। परमादर्भपुरतकेषु दर्भनादचैव रक्तितः।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । सम तु, मूर्वं,—इति पाठः प्रतिभाति ।

उन्ति । श्रेष्य च पणाईन्तु दैविध्यं सुनिरविता । श्रेष्य च पणाईन्तु दैविध्यं सुनिरविता । श्रेष्य च पणाईन्तु दैविध्यं सुनिरविता ।

## श्रय सम्यसमुत्यानाखं पदमुच्यते।

तस्य खद्पमाह नारदः,—

"विणिक्प्रस्तयो यत्र क्रयं सभूय कुर्वते । तस्भूयससुत्यानं यवसारपदं स्स्तम्"—इति । तत्राधिकारिणो दर्शयति सस्स्तिः,—

"कुलीनद्चानसमैः प्राज्ञैः नाणकवेदिभिः।

श्रायययज्ञेः ग्रिचिभः ग्रूरेः कुर्यात्म कियाम्"— इति ।
कियां क्षिवाणिज्यग्रिचिष्रत्मसङ्गीतस्तेन्यात्मिकाम् । नाणकविज्ञानं वाणिज्यक्रियायासुपयुज्यते । श्रायव्ययज्ञानमानं किषिक्रियायाम् । सङ्गीतादिशिम्पिक्रियायां प्राज्ञलसुपयुज्यते । क्रतुक्तियायां
तु कुलीनलप्राज्ञलग्रुचितादि । स्तैन्यिक्रियायां ग्रूरत्माचम् । दचलानलमते तु मर्वनोपयुज्येते । श्रत्माद्यादि निषेधिति सएव,—

"त्रज्ञाक्तालमदुर्वृद्धिमन्दभाग्यनिरात्रयैः।

वाणिज्याद्याः सहैतेम्त न कर्त्तव्याबुधेः क्रियाः"—इति । वे तु सम्भूष वाश्विवादिक्षियां सुर्वन्ति, ते द्रव्यानुसर्वेष साभभाजः । तथाच चहत्पतिः,—

"प्रयोगं कुर्वते ये तु इमधान्यरमादिना।

कर्म,—इति कः। कर्म,—इति ग्रत्यान्तर एतन्त पाउः समीचीनः।

बबन्यूनाधिकेरंग्रैकांभक्षेषां तथाविधः"— इति। नाभवदेव व्यवादिर्पि तथैवेत्याह सएव,— "अमन्यनाधिकोवाऽंग्रो येन चिप्तस्तयैव सः। व्ययं दद्यात्कर्म कुर्यात्ततस्तेषां तथाविधः"-इति। द्रचानुसारेण लाभ दत्यसापनादमा चाज्ञनल्याः,— ''समवायेन वणिजां लाभाधं कर्म कुर्वतास्। जाभाजाभौ यथाद्रवं यथा वा संविदा कतौ''—इति। संविदा समयेन पुरुष विशेषानुसारेण, कृती क ल्पिती लाभालाभी ज्ञेयो, न तु द्रवानुमारेणेत्यर्थः। सभूयकारिणां कर्त्तवमा व्यासः,-"समचमसमचं वाऽवञ्चयन्तः परस्परम्। नानापण्यानुसारात्ते प्रकुर्य्युः क्रयविकयौ॥ श्रगोपयन्तो भाष्डानि ग्रन्कं दद्युश्च तेऽध्वनि । श्रन्यथा दिगुणं दापाः ग्रुल्कस्थानात् वहिः स्थिताः''— इति। नारदोऽपि,--

"भाष्डपिष्ड्ययोद्धारभारमाराद्यवेचणम्<sup>(१)</sup>। कुर्थुक्रेऽयभिचारेण ममये खे यवस्थिताः"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। समातु, जुर्थात् लामलेषां, — इति पाठः प्रति-भाति । जुर्थात् लाभं यहौत चैविहः, — इति ग्रञ्चान्तरस्तः पाठः ।

<sup>(</sup>१) भाग्डं क्रय्यविक्रय्यसमू इः । पिग्डं पाधियम् । खयो नेतनम् । उद्घार-स्तस्मात् देयद्रवात् प्रयोजनविष्णेषादाक्षर्यम् । भार उद्घाद्यः । सारं प्रस्तरं चन्द्रनादि । खन्वे क्त्र्यं रक्त्रणयोजनादि । इति विवादस्त्रा-क्रारीया व्याख्या ।

सक्ष्यकारिणां परस्परं विवादनिर्णयप्रकरमात्र दृष्यितः,—
"परचीकाः साचिण्य तएवो ह्यः परस्परम् ।
संन्दिग्धेऽर्णे वञ्चनायां ते न चेद् देषसंयुताः\*॥
यः कस्यदञ्चकर्तवां विज्ञातः क्रयविक्रये ।
ग्रप्पेः स विग्रोद्धाः स्थात् सर्ववादेष्ययं विधिः"—इति ।
देवराजस्तद्रयद्वानिविषयेऽप्यात्त सएव,—
"चयद्वानिर्यदा तत्र देवराजस्ताद्ववेत् ।
सर्वेषासेव पा प्रोक्ता क्रप्पनीया यथाऽ ग्रतः"—इति ।
चयायेव द्वानिः चयद्वानिः, न तु चयाद्यभें व्ययः। प्रातिस्विकदोषेण द्रव्यनाग्रे सएवाद्य,—

"त्रनिर्दिष्टो वार्ष्यभाणः प्रमादाद्यस्तु नामयेत्। तेनैव तद्भवेदेयं सर्वेषां समवायिनाम्"—इति। त्रनिर्दिष्टः समवाय्यः, न तु ऋनुज्ञातः। चौरादिग्यः पास्तियतु-स्त्राभाधिक्यमस्त्रीत्यास् कात्यायनः,—

"चौरतः मसिसादग्रेईखं यस्त समाप्तरेत्। तस्त्रांग्रो दणमो देवः सर्वद्रव्येष्ययं विधिः!''—इति। यमाप्तरेत् स्वग्नन्ना परिपास्त्रवेत्।

यन्त समवायिभिः प्रयुक्तं धनं समवायिभिः सह प्रतिपादना-हिभिः न साधयिति, तस्य साभहानिः। तदाह रहस्यतिः,—

<sup>\*</sup> न चेद्रिदेवसंयुताः,— इति ग्रत्थान्तरप्टतः पाठः।

<sup>ां</sup> प्रवासाधं, - इति काः।

<sup>‡</sup> वखां इं इण्मं दला स्ट हीयुक्ते तती उपरम्, — इति पाठानारम्।

"समनेतेस्त यहत्तं प्रार्थनीयं तथेव तत्।

न याचते च यः कश्चित् लाभात्म परिहीयते"—इति।

सर्वानुगतः सर्वेषां कार्यमेकएव कुर्यात्। तदाह सएव,—

"बह्रनां समातो यस्त दद्यादेकोधनं नरः।

करणं कार्यद्वाऽपि सर्वेरेव कृतस्त्रवेत्"—इति।

ंकरणन्तरस्थादिकम् । सभूयकारिणास्टलिजां कर्त्तस्थमा ह मनुः,—

"च्हितजः समवेतास्त यथा सचे निमन्त्रिताः।

कुर्य्यचाऽहितः कर्म ग्रहीयुर्दिक्णान्नथा"—इति । तथिति कमानुमारेण दिच्णां ग्रह्णीयुरित्यर्थः । तथाच मएव.—

"समूय खानि कर्माणि कुर्वद्विरिह सानवैः। श्रमेक कर्मयोगेन कर्मयांश्रम्यकस्पयेत्"—इति।

इयं चांग्रकन्पना "तस्य दादग्रग्रतं दक्षिण"—इत्येवं कत्सम्बन्धि-माचतया विस्तिषां दक्षिणायाभेव, न ऋत्विग्विग्रेषोक्षेत्वेन विदि-तायाम्। श्रतएवोक्तं तेनैव,→

"र्थं हरेत वाऽध्वर्युर्बह्याऽऽधाने च वाजिनस्। होता हरेन्त्रचैवायं उद्गाता चायनः क्रये १)"—इति। दिचिणां भ्रक्यनामा ह स्प्य,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः खर्वेच । समै तु, साधनीयं,— इति पाठः प्रतिभाति ।
† करणं सेख्यादिकम्,— इति विवादरत्नाकर्याख्या ।

<sup>(</sup>१) केषांचिष्काखिनामाधाने षाध्यर्थं रथकासायते, ब्रह्मणे वेगवा-वयः, द्वीचे पायः, उद्गाचे वोमोद्वाहकमनः एकटम्। इति वर्ष्केष्यरीया व्याख्या।

"सर्वेषामिधनोसुखासदर्धनार्धनोऽपरे। हतीयनसृतीयांशासुरीयांशासु पादिनः"—इति।

सर्वेषां षोड्यर्लिजां मध्ये मुखाञ्चलारोहोत्रध्यध्रेत्रह्योद्गातारः ।
ते गोयत्याधिनः, सर्वेषां भागपरिपूर्णापपत्तिवयादायाताष्टाचलारियदूपाईणाईभाजः । अपरे मैचावरूणप्रतिप्रस्थादत्राह्यणाच्छंषिप्रस्तोतारस्वदर्द्धनः धनमुख्यांग्रसाईन पतुर्वियतिरूपेणाईभाजः ।
ये पुनस्तृतीयिनोऽच्छावात्रनेष्द्रग्नीभप्रतिहर्त्तारस्ते दतीयिनोमुख्यांग्रस्थः
षोड्यगोरूपदतीयांग्रभाजः । ये पादिनो ग्रावस्तोदनेद्वपोदस्त्रत्रद्धनः
प्रास्ते मुख्यस्य भागस्य चतुर्थांग्रेन दादश्रगोरूपेणांग्रभाजः । मुख्यानां
चतुर्णां मियोविभागः समलेनेव। एवं तदनन्तरादीनामपि मियोविभागः। तथाच कात्यायनस्त्रम् । "दादश्र दादश्राद्येषः षट्षट्दितीयेभ्यः चतस्त्रयतसस्तृतीयेभ्यस्तिस्रस्तिसः दत्तरेभ्यः"—दति । स्वकीयक्तर्मकलापस्राग्रस्ताऽकरणे हत्तानुसारेण भागोदेयदत्याद मनुः,—
"स्वित्यदि दतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत् ।

स्वातग्याद हता यश्च स्वनम पार्शपयत्। तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽंगः सहकर्त्तृभिः"—इति। सहकर्त्तृभिः, सम्भूयकारिभिरित्यर्थः। इतकमांग्रानुसारेण

दिचणां दद्यादित्युक्तम्। तस्य कचिद्पवादमाह मएव,—

"द्चिणासु प्रदत्तासु स्वकर्म परिचापयन्। कत्स्त्रमेव सभेतांशमन्येनैव च कार्येत्"—इति।

श्रम्येन ख्ख्गणवर्त्तिनां मध्ये प्रत्यायन्नेन। कर्ममध्ये स्विकर्णे

नार्द आह,-

<sup>\*</sup> इत्यंमेव पाटः सर्वेच। सम तु, ऋत्विड्मर्गो,--इति षाटः प्रतिभाति !

"चित्रजां यसनेऽयेवमन्यस्तकर्म विसरेत्। सभते दिसणभागं स तसात्ममकियतम्"—इति। सभूयकारिणां किविकराणां कर्त्तयमाच व्हस्यतिः,— "पर्वते नगराभ्यासे तथा राजपचस्य च। जवरं सुविकयातं चेचं यसेन वर्जयेत्"—इति। वाद्यविवर्ज्ञनीयानाच् सएव,—

"हामाति खद्धं चुद्रं च रो निणं प्रपत्ता विनम् ।

काणं खद्भं विनाऽऽद्द्यात् वाद्यं प्राज्ञः हचीवनः"—इति ।

प्राति खिकदोषात् पत्त्वहानौ विभेषमात्त सएव,—

"वाद्यवी जात्ययाद्यस्य चेत्रहानिः प्रजायते ।

तेनेव सा प्रदातस्या सर्वेषां हाणिजी विनाम्"—इति ।

वाद्यवी जग्रहणं हाणिसाधनाना सुपत्तच्यार्थम् । सभूयकारिणां

गिन्यनां विभागमात्त्र सएव,—

"हेमकाराद्यो यत्र शिन्यं समूच कुर्वते। कर्मानुरूपं निर्वेशं सभेरंसे यथाऽंश्रतः"—इति। निर्वेशोस्तिः। कात्यायनोऽपि,—

"प्रिचाकारिश्वकुण्याः श्वाचार्थस्विति णिष्यिनः।

एकदिचित्रतुर्भागान् इरेयुस्ते यथाऽंग्रतः"—इति।
स्तेनान् प्रत्याद्व सएव,—

"खाम्याज्ञया तु यखोरैः परदेशात्समाष्ट्रतम्। राज्ञे दला तु षड्भागं भजेयुक्ते यथाऽंत्रतः॥

<sup>\*</sup> शिद्यवाभिच्युश्वा,—इति रत्नाकर एतः पाठः।

चत्रोऽं ग्रान् भजेन्युखः ग्र्रस्त्यं ग्रमवाप्तुयात् ।

समर्थस्त हरेड्रांगं ग्रेषास्त्रन्ये समां ग्रिनः"—इति ।

परदेगात् वैरिदेग्रादित्यर्थः । प्रवस्तवैरिदेग्रादा हतधनविषयसेतत् । दुर्वस्तवैरिदेग्रादा हतविषये लाह कात्यायनः,—

"परराष्ट्राद्धनं यस्य चोरेश्वेदा ज्ञयाऽऽहतम् ।

राजे द्रग्रांगसुद्धृत्य विभजेरन् यथाविधि"—इति ।

सभूयससुत्यानात्यं पदं समाप्तम् ।

# श्रय दत्ताप्रदानिकाखं पदमुच्यते।

तच नारदः,—

"दत्ता द्रथमसम्यग्यः पुनरादातुमिक्कति।
दत्ताप्रदानिकं नाम निद्वादपदं स्वतम्॥
श्रदेयमय देयं च दत्तं चादत्तमेन च।
यवद्यारेषु निजेयो दानमार्गश्चतुर्विधः"—इति।
श्रदेयस्क्ष्पभेदानाद चद्रस्वतिः,—
"सामान्यं पुत्तदाराधिसर्वस्वन्यास्याचितम्।
प्रतिश्रुतमणान्यस्य न देयं लष्ट्या स्वतम्"—इति।
सामान्यमनेकस्वतकं रस्यादि। नारदोऽपि,—
"श्रन्वादितं याचितकमाधिः साधारणञ्च यत्।
निचेपं पुचदारञ्च सर्वस्वं चान्यये सित॥
श्रापतस्विपि दि कष्टासु वर्त्तमानेन देदिना।
श्रदेयान्याद्वराचार्या यञ्चान्यस्य प्रतिश्रुतम्"—इति।

श्रन्वाहितादिवत् स्तीधनमप्यदेयम्। श्रतएव द्चः,— "सामान्यं याचितं न्यासत्राधिदरिास तद्भनम्। श्रवादितञ्च निचेपं धर्दखं चान्वये सित ॥ श्रापत्खिप न देयानि नव वस्त्रनि पण्डितैः। यो द्दाति स मुढ़ाता प्रायश्चिन्तीयते नरः"-इति। श्रदेयदाने प्रतिग्रहे च दल्डो मनुनाऽभिहितः,-"श्रदेयं यस ग्रहाति यसादेयं प्रयक्ति। तावुभी चौरवच्छास्यौ दएड्यौ चोत्तमसाइसम्"-इति। श्रदेयग्रहणमद्त्तस्यायुपलचणार्थम् । श्रतएव नारदः,-"राषात्यदत्तं यो लोभाद्यसादेयं प्रयच्छिति। द्र जीयावुभावेती धर्मज्ञेन मही चिता"-इति। किं तर्चि देयमित्यपेचिते सएवाच,-"कुट्मभरणाद्र्यं यत्किञ्चिदतिरिचाते । तद्यसुपर्द्यान्यत् ददद्रोषमवाप्रुयात्"-इति । भर्त्तवं कुटुम्बसुपर्ध्येत्यर्थः । कात्याचनोऽपि,— "सर्वेखं ग्रहवर्जन्तु सुदुम्बभर्णाधिकम्। यद्वयं तत्त्वकं देयमदेयं स्थादतोऽन्यया"—इति । याज्ञवस्कारेऽपि.-

"खं कुटुम्नाविरोधेन देयं दारसुताहृते"—इति।
स्तस्यादेयलं एकपुत्रविषयम्। तस्यापि दाने क्वते सन्तानविच्छेदापत्तेः। श्रतएवैकस्य पुत्रक् दानं निषेधित विश्वष्टः। "न लेकं
पुत्रं दद्यात् प्रतिग्रकीयादा स हि सन्तानाय पूर्वेषाम्"—इति।

"श्रतश्च सुतदाराणां विशितं त्निशासने ।
विकथे चैव दाने च विशितं न सुतेपितुः"—इति ।
एवमादीनि सुतस्यदियलप्रतिपादकानि वचनान्येकपुचविषयाणौत्यवगम्यते । श्रनेकपुचेष्यपि मातापिटवियोगसहनचम्रएव देथः।

"विक्रयं चैव दानं च न नियाः खुरनिक्क्वः।

दाराः पुचाञ्च सर्वस्वभात्मन्येव तु योजयेत्"—इति कात्यायनस्मरणात्। न नेयाः स्युरनिच्छव इत्यनापदिषयम्।

''श्रापल्कालेऽपि कर्त्तव्यं दानं विक्रयएववा ।

श्रन्यया न प्रवर्त्तेत इति ग्रास्त्रविनिश्चयः"—इति

तानेवाधिकत्य तेनेवोक्तलात् । पुत्तस्य प्रतियहप्रकार्विभेषी-विभिष्ठेन दर्भितः । "पुत्तं प्रतिग्रहीय्यन् बन्धूनाह्रय राजिन च निवेद्य निवेभनस्य सध्ये व्याद्यतिभिक्तिलाऽदूरबान्धवसम्बिक्षष्टसेव ग्रहीयात्"— इति । श्रदूरवान्धवं सन्तिकष्टमातुलादिवान्धवस् । श्रमन्तिकष्टं सन्तिकष्टभात्पुलाद्वियतिरिक्तसेव । स्थावरविषये देथं इव्यमाह प्रजापतिः,—

> "सप्तागमात् ग्रहचेत्राद् यद्यत् चेत्रं प्रचीयते ! पित्रं वाऽय खयं प्राप्तं तद्दातयं विवचितम्"—इति ।

मप्तथात्रागमेन्यो यत् प्रचीयते समधिकं स्थान्तहात्यातंन विविचितमिति। खयं प्राप्तं द्रव्यं श्रविभक्तधनेश्वाहिरिःर्ननुज्ञातमिषि देयम्। "खेच्छादेयं खयम्प्राप्तम्"—इति ष्टइस्पतिवचनात्। यनु तेनेवाकम्,—

"विभक्ता वाऽविभक्ता वा दायादाः स्वावरे ससाः।

एकोऽयनीयः सर्वत्र दानाधमनिकये"—इति ।
तदिभक्तस्यावर्विषयं, सप्तानिधकस्यावर्विषयं वा । सप्तानिधकस्येव देयत्वेनाभिधानात् । किंचिद् भन्नां भार्य्ययाऽनुष्ठातसैव देयम् । किश्चिद्दायेन स्वार्जितमपि स्वाम्यनुष्ठातसेव देयम् ।
तथाच सएव,—

"भौदायिकं कमायातं ग्रौर्यंप्राप्तञ्च यद्भवेत् । स्तीचातिस्ताम्यनुचातं दत्तं सिद्धिमवाप्रुयात्"— इति । सौदायिकं विवारसम्बाग्धम् । क्रमायातं पितामहादिकमायातम् । स्तीचात्यनुमतं सावग्रेषं देयम् ।

"वैवास्ति क्रमायाते सर्वं दानं न विद्यते"—इति तेनैवोक्तवात्।

इत्थं देयादेयखरूपंनिरूपितम् । दत्तादत्तयोसु खरूपं निरूपते। तत्र दत्तं सप्तविधमदत्तं षोडुशात्मकम् । तथाच नारदः,—

"दसं सप्तिविधं प्रोक्तमदसं षोड्णात्मकम्।
पद्मम् स्वित्वा स्वेदात् प्रत्युपकारतः॥
स्वीश्रस्कानुपदार्थस दसं दानिवदो विदुः।
पदसम् भवकोधण्योकवेगानुगर्दितम्॥
तथोत्कोचपरी हास्यत्यासम्हलयोगतः।
बालमृद्रास्ततम्मार्समसोन्मसापवर्जितम्॥
कर्त्ता समायं कर्षेति प्रतिलासेन्क्रया च यत्।
प्रपाचे पाचिसत्युक्ते कार्ये चाधर्मपंहिते॥

<sup>🔹</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । मम तु, सर्वेदानं,—इति पाठः प्रतिभाति।

यह्नं खादिविज्ञानाददत्तमिति तत् स्रितम्"—इति ।
पण्यस्य कीतद्रयस्य मृत्यम् । स्रितिर्वेतनं क्षतकसंणे दत्तम् ।
तुष्या वन्दिचारणादिभ्यो दत्तम् । खेद्दाद्दुविचादिभ्यो दत्तम् ।
प्रत्युपकारतः उपकृतवते प्रत्युपकारक्ष्येण दत्तम् । स्वीध्रुक्कं परिणयनार्थं दत्तम् । त्रनुग्रहार्थं त्रदृष्टार्थं दत्तम् । तदेतत्पण्यमूत्यादि
सप्तिविधं दत्तमेव न प्रत्याद्दरणीयम् । तथाच बाज्ञवस्क्यः,—

"देयं प्रतिश्रुतञ्चेव दला नापहरेत्पुनः"—इति ।

भयेन वन्दिग्रहादिश्यो दत्तम्। क्रोधेन पुत्रादिविषयकोपिनर्थातनायान्यस्मै दत्तम्। पुत्रवियोगादिनिमित्तभोकावेभेन दत्तम्।
उत्कोचेन कार्यप्रतिबन्धनिरासार्थभिष्ठिक्षतेश्यो दत्तम्। परिहासेनोपहासेन दत्तम्। द्रव्यव्यासेन दत्तं एकस्य द्रव्यमन्यस्मै
ददाति, दानव्यत्यासेन दत्तं भ्रन्यस्मै दातव्यस्यान्यस्मै दानम्।
क्रक्षयोगतः भ्रतदानमिसम्याय सहस्रमिति परिभाष्य दत्तम्।
वालेनाप्राप्तषोषभवर्षेण दत्तम्। मृद्रेन क्लोकवेदानिभिष्ठेन दत्तम्।
श्रस्तनन्तेण पुत्तदासादिना दत्तम्। श्रात्तेन रोगोपहतेन दत्तम्।
सत्तेन सदिनयमितेन, उन्मत्तेन वातिकायुन्मादग्रस्तेन श्रपवर्जितं
दत्तम्। श्रयं सदीयमिदं करिस्यतीति प्रतिक्लाभेष्क्रया प्रतिक्लाभमकुर्वाणाय दत्तम्। श्रयोग्याय योग्योक्तिमाचेण दत्तम्। यश्चं
करिस्थामीति धनं बन्धा धूतादौ विनियुद्धानाय दत्तम्। एवं
वोद्भप्रकारमपि दत्तं पुनः प्रत्याहरणीयलाददत्तिमत्युन्धते।
तथाच कात्यायनः,—

खदृष्टार्थे,—इति का॰ प्रस्तके नास्ति।

"कामकोधाखतन्त्रादा क्वीवोद्यन्तप्रमोहितैः। व्यत्याषपरिद्याषाच यह्नं तत्पुनर्हरेत् ॥ या तु कार्यस्य पिद्धार्थसुत्कोचा स्थात्प्रतिश्रुता। तिस्मित्रपि प्रसिद्धेऽर्धिं न देया स्थात् कथश्चन॥ श्रय प्रागेव दत्ता स्थात् प्रतिदायः स तां बसात्। दण्डश्चेकाद्रगुणमाद्धर्गार्गीयमानवाः"—दति।

उत्कोचखरूपमाच सएव,--

"स्रेहमाइमिकोह्त्तपारदारिकमभवात्। दर्भनाहृत्तनष्टस्य तथाऽमत्यप्रवर्त्तनात्॥ प्राप्तमेतेस्य यत्किस्चिदुत्कोचास्यं तदुच्यते। न दाता तच दण्डाः स्थान्यभ्यस्थेव दोषभाक्"—इति।

मध्य जन्नानुवादकः । चकारात् याद्यकः यसुचीयते। ताबुभी शोषभाजी दण्डनीयावित्यर्थः । चार्त्तदत्तेत्यादिकं तु धर्मकार्यधितरिक्तविषयम् । तथाच सएव,—

"खखेनार्त्तेन वा दत्तं श्रावितं धर्मकार्णात्। श्रदला तु स्रते दाणसत्सुतो नाच संग्रयः"—इति। मनुरपि सोपाधिकदानादेनिवर्त्तनीयतामास,— "योगाधमनविकीतं योगदानप्रतिग्रसम्।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । तस्मित्रचें प्रसिद्धे तु,—इति यत्थान्तरीयः । पाठस्तु सभीचीनः ।

<sup>†</sup> प्रंसनात्,—इति ग्रज्यान्तरप्टतः पाठः।

<sup>‡</sup> उत्तापादकः,--इति कार्ः।

यन वाऽणुपि पश्चेत् तत् मर्थे विनिवर्त्तरेत्"—इति । योगजपिः । श्रदेयदानतस्रतिग्रहयोर्द्ण्डो नारदेनोक्तः,— "रुह्मात्यद्त्तं योलोभाद्यश्चादेयं प्रथच्छति । श्रदेयदायको दण्डाम्मणाऽद्त्तप्रतीच्छकः"—इति । इति दत्ताप्रदानिकम्।

श्रय वेतनस्यानपाकर्माखं विवादपदमुच्यते। तस्र सहपमाह नारदः,—

"स्त्यानां वेतनस्थोन्तो दानादानविधिकसः। वेतनस्थानपाकर्म तदिवादपदं स्त्रतम्"—इति। वेतनं कर्ममूस्यम्। तस्थानपाकर्म स्त्यायासमर्पणं, समर्पितस्य परावर्त्तनं वा। तत्र समर्पणे विशेषमाइ नारदः,—

"स्त्याय वेतनं दद्यात् कर्मस्वामी यथाक्रमम् ।
श्रादौ मध्येतमाने च कर्मणो यदिनिश्चितम्"—इति ।
एतावदेव तत्कर्मकरणाद्दाखामीति भाषाया श्रभावे विशेषमाइ मएव,—

"स्तावनिश्चितायां द्याभागमनाप्तृयुः। लाभगोवीर्य्ययसानां विषागोपक्तषीवसाः"—इति। गोवीर्यं पास्यमानगवादिप्रभवं पयःप्रस्ति। यदि कर्मस्वामी स्त्याय द्यामं भागं न प्रयस्कृति, तदाऽषी राज्ञा दाप्य इत्याच्च याज्ञवस्कः,—

<sup>\*</sup> दापको,-इति का॰।

"दाष्यसु द्रामं भागं वाणिज्यपग्राग्रस्तः। श्रनिश्चित्य स्रतिं यसु कार्येत्स महीचिता"—इति। यन् बहस्यतिनोक्तम्,—

"विभागं पञ्चभागं वा ग्रह्हीयात्मीरवाहकः"—इति ।
तदायासमाध्याक्षप्रचेत्रकर्दविषयम् । तत्रापि विभागपञ्चभागौ
व्यवस्थया विकल्पितौ वेदितव्यौ । तथाच सएव,—

"भकाच्छादसतः सीराङ्गागं ग्रह्णीत पञ्चकम्। जातग्रस्थे विभागन्तु प्रग्रहीयात्तयाऽस्रतः"—इति।

श्रमनाच्छादानाभ्यां स्तः कषीवनः चेत्रजातमस्यात्पञ्चमं भागं ग्रहीयात्। ताभ्यामस्तम् ततीयं भागमित्यर्थः। एतावद्दास्यामीति परिभाषायां सत्यामपि कचित्ततोन्यूनं स्वामिनुद्धिपरिक न्पितं वेतनं देयं, कचित्ततोऽप्यधिकं देयम्। तदाह याज्ञवन्कः,—

"देशं कालञ्च योऽतीयात्तामं कुर्याच योऽन्यथा।
तदा तु खामिनः इन्दोऽधिकं देयं ततोऽधिके"—इति।
यः खाम्याज्ञामन्तरेण वाणिज्यादिलाभमाधनदेशकालातिकमं
करोति, लामं च बज्जतर्ययकरणादन्यं करोति, तस्मे खामी
खेच्छानुमारेण किञ्चिद्द्यात्। यस्तु खातन्त्येण बज्ज्लामं करोति,
तस्मे परिभाषितमूल्याद्धिकं देयमित्यर्थः। श्रनेकसृत्यकर्वक्रक्रमंणि
• वेतनार्पणप्रकारमाह मण्व,—

"यो यावत् क्रियते कर्मा तावत्तस्य तु वेतनम्।

उभयोरप्यमाध्यं चेत् माध्ये कुर्यात् यथाश्रुतम्" दिति।

यदा पुनरेकं कर्मा नियतवेतनगुभाभ्यां बद्धभिर्वा क्रियमाण

सुभयोर यमाध्यं चेदुभाग्यामेवापरिममापितंः तदा यो यावत्कर्मकरोति, तसी तत्कर्मानुमारेण मध्यस्यकत्पितं वेतनं देयं, न पुनः
मसम्। साध्ये उभाग्यां कर्मणि परिममापिते तु यथात्रुतं यथावत्परिभाषितं तावदुभाग्यां देयम्। न पुनः प्रत्येकं क्रत्स्वेतनं देयं,
नापि कर्मानुहृपं परिकल्य देयम्। सत्यानां कर्द्वलमाइ नार्दः,---

"कर्मीपकरणं तेषां क्रियां प्रति यदाहितम्। श्वाप्तभावेन तद्रच्यं न लेह्येन कदाचन"—इति। तेषां कर्मस्वामिनां कर्मीपकरणं लाङ्गलादि क्रियां उद्दिश्य यस्मिन् क्रत्ये निहितं, तेन सर्वदा निःशायेन रच्यमित्यर्थः। चह-स्पतिरपि,—

"स्तकम्तु न कुर्वीत खामिना ग्राचमखि। स्तिहानि ममाप्तीति ततो वादः प्रवर्णते"—इति। यम्तु स्ति खीक्टत्य कर्मा न करोति, तं प्रत्याह सएव,— "ग्रहीतवेतनः कर्मा न करोति यदा स्तः। समर्थसेद्मं दाष्यो दिगुणं तस्र वेतनम्"—इति। श्रारहीतवेतनविषये याज्ञवस्त्र श्राह,—

"श्रयहोते समं दायो सत्येरच्य उपस्करः"—इति। समं, यावता वेतनेन सत्यलमङ्गीक्षतं, तावदेव खामिने दद्यात्, न तु राज्ञे दण्डमित्यर्थः। यदा, श्रवाङ्गीकतवेतनं दला बला-त्कारियतयः। तदाह नारदः,—

> "क्यांकुर्वन् प्रतिश्रुत्य कार्याद्वा स्ति बलात्। स्ति ग्रहीलाऽकुर्वाणः दिगुणं स्तिमाप्र्यात्"—इति ।

प्रतिश्रुत्येति प्रारम्भस्यायुपलचणार्थम् । तदाह कात्यायनः,—

"कर्मारम्भं तु यः कला सर्वे नैव तु कारयेत् ।

बलात् कार्यितयोऽसावकुर्वेन् दण्डमहित ।

स चेन्न कुर्य्यात् तत्कर्मं प्राप्तृयाद्दिगुणं दमम्"—इति ।

दिश्यतं कार्षापणदिश्यतमित्यर्थः (१) । यनु मनुवचनम्,—

"श्रत्योऽनार्न्तां न कुर्याद् यो दर्पात्कर्मं यथोचितम् ।

स दण्डाः कृष्णलान्यष्टौ न देयं तस्य वेतनम्"—इति ।

तदर्भावश्रेषितविषयम् । किञ्चिन्माचावश्रेषे तु दण्डवर्जवेतना
दानम् । तदाह सएव,—

"यथोक्तमार्त्तः खस्थो वा यस्तु कर्मा न कारयेत्। न तस्य वेतनं देयमन्योनस्थापि कर्मणः"—इति। यस्तु कालविशेषाविधकं कर्मा प्रतिज्ञाय कालात्पूर्वमेव कर्मा त्यजित, तं प्रत्यास् नारदः,—

"कालेऽपूर्णे त्यजन् कर्म स्तेन्शिमवाप्त्यात्। खामिदोषादकरणे यावङ्गृतिमवाप्त्रयात्"—इति। खामिदोषात् पार्य्यकरणादिखामिदोषात्। नारदः,— "भाण्डं व्यमनमागच्छेद्यदि वाहकदोषतः। दाष्योयत्तत्र नष्टं खाद्दैवराजकतादृते"—इति। वाहकदोषतः स्तकदोषतः। वृद्धमनुः,—

<sup>(</sup>१) रतद्याख्यानदर्शनात् दिश्वतं दमिति पाठः प्रतीयते । स्नेखक-प्रमादात्तु सर्व्वत्रेव दिगुगं दमिति पाठोदृश्यते ।

"प्रमादाचाणितं दाणः समं दिई हिनाणितम्। न तु दाणो इतश्चोरैर्यभ्रदं जलेन वा"—इति। देश्चनाणितं तीवप्रस्रादिना देश्चिण नाणितम्। खद्भमनुः,— "यः कर्मकाले संप्राप्ते न कुर्यादिष्नमाचरेत्। खद्भाव्यन्यस्त कार्यः स्थात् स दाप्योदिगुणां स्विम्"—इति। यश्चवस्त्रः,—

"श्रराजदैवकाघातं भाष्डं दाषम् वाहकः।
प्रस्थानविष्ठक्रचैव प्रदाषो दिगुणां स्टितम्॥
प्रकान्ते प्रप्तमं भागं चतुर्थं पिष मंत्यजन्।
स्टितमईपथे सर्वां प्रदायस्थाजकोऽपिच"—इति।

श्राजदैवकोघातो यस भाष्डस, तद्यदि प्रज्ञाहीनतया वाहकेन नागितं, तदा तन्मूस्थानुसारेष तङ्गाण्डं दापनीयः। यस्त प्रस्थान- खग्नसम्यएव स्वयस्थाऽभ्युपगतं कर्षा त्यञ्जन् प्रस्थानविन्नं करोति, तदाऽसौ दिगुणां स्थतिं दायः। यस्त सत्यान्तरोपादानावसरसभवे खाङ्गीकतं कर्षा त्यञ्जति, श्रसौ सत्यः सप्तमं भागं दायः। यः पुनः पथि प्रकान्ते गमने वर्त्तमाने सति कर्षा त्यञ्जति, से स्तेश्वतुषं भागं दायः। श्रद्धपथे त्यञ्जन् सर्वास्तीर्दापनीयः। यस्तु खामी सत्यं खयमेव कर्षा त्याजयित पूर्वीक्रदेगेषु, श्रसाविष पूर्वीक्रसप्तमभागा- दिकं दापनीयः। एतद्याच्याधितादिविषयम्। त्याधितस्थापराधा- भावात्। यदा पुनर्वाधितो व्याध्यपगमे तदितरदिवसान् परिमण्य पूर्वित, तदा सभतएव सर्वा स्वतिम् । तदाह मनुः,—

"वार्तः स सुयात् खस्यः यन् यथाभाषितमादितः।

सुदीर्घस्यापि कालस्य तस्तमेतैव वेतनन्"—इति ।

त्याजकस्य स्वामिनश्चतुर्घभागादिदापनमिक्कीतभाण्डिविषयम् ।

विक्रीते तु भाष्डे विश्रेषो सद्धमनुनाऽभिहितः,—

"पिष विक्रीय तद्भाष्डं विष्यमृत्यन्यजेद्यदि ।

श्वगतस्यापि<sup>(१)</sup> देयं स्यात् स्रतेरईं स्नमेत सः"—इति ।

श्रासेधेन प्रतिबद्धभाष्डविषये राजाद्यपहतभाष्डविषये चाह कात्यायन:,—

"यथां च पथि तङ्गाण्डमासिद्धीत क्त्रियेत वा।
यावानध्या गतस्तेन प्राप्त्रयात् तावतो स्थतिम्"—इति।
भाटकस्त्रीकृतेन यानादिना भाण्डनेतरं प्रत्याह नारदः,—
"श्रानीय भाटियला तु भाण्डवान् यानवाहने(१)।
दाष्यो स्तेः चतुर्भागं सर्वामर्द्वपथे त्यजन्॥
श्रनयन् वाहकोऽप्येवं स्थतिहानिमवाप्त्रयात्"—इति।
यः प्रकटादिकं भाटियला तदेवोपकार् ग्रान्यमादाथ देप्रा-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। समतु, राजाद्यपहृतभाखिवषये,—इति पाठः प्रतिभाति।

<sup>ौ</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यंत्र । ममतु, यदा,-इनि पाठः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । समतु, उपस्तर,—इति पाठः प्रतिभाति। यवं परत्र।

<sup>(</sup>१) चागतस्यापि यावद् गन्तव्यमगतस्यापीति चर्छेश्वरीया व्यास्था।

<sup>(</sup>९) भारहवान् खाभी । यानं प्रकटादि । वाद्यनमञ्चादि ।

न्तरङ्गम्ब्रुति भाटकः । उपकारण्रब्देन तदाधारोत्तव्यते। परभ्द्रभौ ग्रहनिर्माणादिभाटकदातारम्यत्याह नारदः,—

"परस्रमी रटहं छला स्तोमं(१) द्ला वसेनु यः। स तद्रस्हीला निर्मच्छेत् त्रणकाष्टानि चेष्टकाम्"—इति। तथा,—

"स्तोमादिना विश्वता तु परस्थमाविनिश्चतः। निर्मेच्छंस्तृणकाष्ठादि न ग्रह्मीयात् कथञ्चन॥ यान्येव दणकाष्ठानि लिष्टकाविनिवेधिताः। विनिर्मेच्छंस्तु तत्स्वें स्वभिस्तामिनि वेदयेत्"—इति।

श्रनिश्चितः त्यणकाष्ठादिग्रहणापरिभाषायामित्यर्थः। परिभा-षिते तु यथा परिभाषा तथिति। वेदयेत्, निवेदयेदित्यर्थः। भाटकं दला द्र्याद्यर्पणार्थं ग्रहीतमणिकादिपात्रभेदनादावपाह चएव,—

> "स्रोमवाहीनि भाष्डानि पूर्णकालान्युपानयेत्। यहौतुरावहेद्भग्नं नष्टं वाऽन्यच संप्नवात्"—इति।

संज्ञवः परस्परसंघर्षः। तेनान्यकेनं कार्त्त्वीन वा भिन्नं पूर्ववत्वत्वा भाण्डं वा तन्मून्यं वा खामिने देयम्। संज्ञवादन्यच भेदे तु भाटक-यहीतुरेव तदित्यर्थः। क्वतकर्मणे भ्रत्याय वेतनादातारस्प्रत्याह बहुस्पतिः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच । स म्हतं न प्राप्त्रयात्,—इति लिधनं भिततुं युक्तम्।

तेन लेप्रतः, - इति का०।

<sup>(</sup>१) स्तोमं वासमूख्यम्।

"क्षते कर्मणि यः खामी न दद्यादेतनं स्ते।
राज्ञा दापियतयः स्थात् विनयं चानुक्ष्पतः"—इति।
निमग्नं सत्यं पिय त्यजतो दण्डमाह कात्यायनः,—
"त्यजेत्पिथ सहायं यो सत्यं रोगार्त्तमेवच।
प्राप्त्रयात् साहसं पूर्वं ग्रामे श्रहमपाक्षयन्"—इति।
पण्यस्तीतद्पभोकृतिषयं लाह नारदः,—
"ग्रब्कं ग्रहीला पण्यस्ती नेष्क्रनी दिगुणं वहेत्"।
श्रतिष्क्रम् ग्रुक्तदाताऽपि ग्रस्कहानिमवाप्तुयात्"—इति।
पतद्याधितादिविषयम्। याधितविषयं तु स्वत्यन्तरम्,—
"व्याधिता संभ्रमा वया राज्ञिषम्परायणा।
श्रामन्तिता च नागच्छेत् श्रवाच्या वड्वा स्वता"—इति।
श्रत्यन्तावस्रके जातसभुमा सभ्रमपदेन छक्ता। तचैव व्याकुला व्यया। वड्वा दासी। दासीग्रहणमच पण्यस्तीप्रदर्भनार्थम्। छप-भोकारं प्रत्याह नारदः,—

"त्रप्रयच्छन् तथा प्रज्ञमनुभ्य पुमान् स्तियम्। त्रक्रमेण च सङ्गच्छेद्वातयेदा नखादिभिः॥ त्रयोनौ यः समाक्रामेद्वज्ञभिर्वा विवासयेत्<sup>(१)</sup>।

<sup>\*</sup> तदा,--इति का॰।

<sup>ं</sup> जड़,—इति का॰ शा॰।

<sup>(</sup>१) श्वक्रमेख कामग्रास्त्रोक्षप्रकार विरोधेन । घातयेद्वा नखादिभिरित्य-त्राप्येतद्वषञ्चनीयम् । श्वयोनी मुखादी, समाक्रामेत् ग्राम्यधम्मं कुर्यात् । श्वात्मार्थं भाटयित्वा बद्धभिः पुरुषेः सञ्च विशेषेण वासये-दिति वश्वनार्थः ।

ग्रस्तं लष्टगुणं दायो विनयं तावदेव तु"—इति।
पण्यस्त्रियास्त्पराधे दण्डादिकं सत्यपुराणेऽभिस्तिम्,—
"ग्रहीला वेतनं वेग्या खोभादन्यच गच्छति।
तां दमं दापयेद्धन्यादित्यस्थापि च भाटकम्"—इति।
अच निर्णयमास् नारदः,—

"वेष्ण प्रधानां यास्त्रच कासुकाः तद्ग्रहोसिताः। तसमुत्येषु कार्य्येषु निर्णयं संग्रये विदुः"—इ्ति।

दत्यं वेतनस्यानपाककां भिह्तिम्।

# श्वधेदानीमभ्युपेत्याशुश्रूषाखं विवादपद-मभिधीयते।

तस्य खरूपं नारद त्राह,—

"त्रश्चेपत्य त ग्रज्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते ।

त्राज्ज्ञ्रूषाऽभ्येपत्यैतदिवादपदसुच्यते",—दित ।

त्राज्जाकरणं ग्रज्रूषा । ग्रज्रूषकञ्च पञ्चप्रकारः । तथाच सण्व,—

"ग्रज्रूषकः पञ्चिष्यः ग्रास्ते दृष्टोमनीषिभिः ।

चतुर्विधः कर्मकरः ग्रेषा दासास्त्रिपञ्चकाः ॥

ग्रिष्यान्तेवासिस्ततकाः चतुर्यस्विधिकस्मेद्यत् ।

एते कर्मकराज्ञेया दासास्तु ग्रह्जाद्यः ॥

सामान्यमस्त्रतन्त्रत्वं तेषामाद्धर्मनीषिण ।

जातकर्षकरस्त्रभो<sup>(1)</sup> विश्वेषो दित्तिगल्या ॥
कर्षापि दिविधं श्रेयमग्रमं ग्रुभमेवच ।
श्रिश्रमं दासकर्षीकं ग्रुभक्ष्मंकरे स्टतम् ॥
ग्रह्मदाराग्रिच्छानरच्छाऽवस्करशोधनम् ।
गुश्चाङ्गस्पर्यनोच्छिद्यविष्णूचग्रहणोण्झनम् ॥
दृष्ट्यतः खामिनश्चाङ्गेरूपस्थानमयान्ततः ।
श्रिश्रद्धमं विश्वेयं ग्रुभमन्यदतः पर्म्"—दति ।

तच फियो वेदविद्यार्थो । श्रन्तेवाधी प्रिन्पिश्राणी । मूल्येन यः कसं करोति, स अतकः । श्रधिकसंक्षत्वकसंकुर्वतामधिष्ठाता । श्रश्चित्यानं उच्छिष्टप्रवेपार्थङ्गर्तादिकम् । श्रवस्करः ग्रहमंमार्जित-पांश्वादिनिचयत्यागखानम् । अतकश्च चिविधः । तदुकं तेनैव,— "उत्तमः कार्यकर्त्ता च मध्यमसु क्षषीवनः ।

श्रधमो भारवाची खादित्येवं चिविधो सतः"-इति । दामखरूपमपि तेनैव दर्शितम्,—

"ग्रहजातस्तथा कीतो स्थोदायादुपागतः।

श्रम्भाकासम्बद्धदाहितः स्वाभिना च यः॥

गोचितो महत्रमण्ड्युद्धे प्राप्तः पणे जितः।

तवाहमित्युपगतः प्रवच्चाऽवस्तिः कतः॥

भक्तदासस्य विज्ञेयस्तयैव बड्वाऽऽह्यतः।

विक्रेता चातानः प्रास्ते दासाः पश्चदग्र स्थताः"—इति।

<sup>(</sup>१) वातरव यः कम्मंकरः स जातकर्मकरः। य्यान्तरे तु जातिकर्मकर-इति पाठः। अवापि तथैवार्थः।

ग्रहजातः खरहे दाखां जातः। क्रीतो मूखेन। खन्नः प्रतिग्रहादिना। दायागतो रिक्यणाहिलेन प्राप्तः। श्रन्नाकालस्तः दुर्भिने
दासलाय पोषितः। श्राहितः स्वामिना धनग्रहणेनाधीनतां नीतः।
खणमोचित खणमोचनप्रत्युपकारत्या दासलमभ्युपगतः। युद्धप्राप्तः
समरे विजित्य ग्रहीतः। पणविजितः दामलपण्के युतादौ जितः।
तवाहमित्युपगतः तव दामोऽस्मीति स्वयमेवागतः। प्रव्रज्याऽवसितः
प्रव्रज्यातस्थुतः। हतः हतकालः, एतावत्कालं लं महास दत्युपगतदति। भक्तदासः सर्वकालं भक्तार्थं एव दासलमभ्युपगतः। बड़वया
ग्रहदास्या श्राहृतः तन्नोभेन तासुदाह्य दासलेन प्रविष्टः। यः
श्रात्मानं विक्रीणीते श्रमावाताविक्रेता। एवं पञ्चद्रप्रप्रकाराः। यनु
मनुनोक्तम्,—

"ध्वजाहतो भक्तदासो ग्रहजः क्रीतद्वितो । पैत्वको दण्डदासय सप्तेते दासयोनयः"—इति । तत् तेषां दासलप्रतिपादनार्थः, न तु परिसङ्खार्थम् । श्रव श्रिष्याणां कर्मकृती विशेषो नार्दनोकः,—

"श्रा विद्याग्रहणा च्छित्यः ग्रुष्पूषेत् प्रयतो गुरुस्।
तहित्तर्गुरुदारेषु गुरुपुत्ते तथैवच''—इति।
विद्या चाच चयी। तदुक्तं व्हस्यतिना,—
"विद्या चयी समाख्याता च्हायजुःसामलचणा।
तद्यं गुरुग्रुणूषां प्रकुर्व्याच प्रचोदिताम्''—इति।
श्रान्तेवासिनामपि कर्माकृती विशेषस्तेनैवोक्तः,—
"विज्ञानमुच्यते शिन्यं देमकृष्णादिमंक्कृतिः।

मृत्यादिकञ्च तत्राप्तं\* कुर्यात्कर्म गुरोर्यहे"—इति। नारदोऽपि,—

"सं भिन्यमिष्क्रचाइर्त्तुं बान्धवानामनुष्ठया। त्राचार्य्यस्य वसेदन्ते कासं कता सुनिश्चितम्"—इति । त्राचार्यस्थापि कर्त्तस्यमाह सएव,—

"त्राचार्यः ग्रिचयेदेनं खरु हे दत्तभोजनम्। न चान्यत्कारयेत्वर्षा पुत्रवच्चेनमाचरेत्"—इति। त्रन्यकर्षकारकमाचार्ये प्रत्याच कात्याचनः,—

"यसु न गाइयेत् भिष्णं कर्माण्यन्यानि कारयेत् । प्राप्नुयात्मारमं पूर्वं तस्मात् भिष्यो निवर्त्तते"—इति । परिभाषितकात्माग्मागेव विद्याप्राप्तावपि तावत्कात्वं वसेदित्याष्ट्र नार्दः,—

"शिचितोऽपि कतं कालमन्तेवासी समापयेत्।
तच कर्मा च यत् कुर्यादाचार्यखेव तत्मलम्"—दति।
याज्ञवक्कोऽपि,─

"कृतिशिष्पोऽपि निवसेत् कृतकासं गुरोर्ग्टहे। त्रन्तेवासी गुरुपाप्तभोजनस्तत्कसप्रदः"—इति।

दुष्टं प्रत्याच नारदः,—

"प्रिचयन्तमदृष्टञ्च यस्ताचार्यं परित्यजेत् । बलादामयितवः स्थात् वधवन्धं च सोऽर्हति"—इति ।

तत् शिद्धन्,—इति यञ्चान्तरप्रतः पाठः।

वधोऽच ताड्नादिः। परिभाषितकासमंपूर्ती कर्त्तव्यमास नारदः,—

"ग्रहीतिशिषाः समये हालाऽऽचार्य्यप्रद्चिणम् । श्राक्तितञ्चानुमान्येनं श्रन्तेवासी निवर्त्तते"—इति । स्तकानामपि स्तिहतः काखहतञ्च विशेषो रहस्यितना इर्श्वितः,—

"यो भुक्के परदासीन्तु स ज्ञेयो बड़वास्तः।

कर्ष तत्वामिनः कुर्यात् यथाऽन्नेन स्तो नरः॥

बज्जधाऽर्थस्तः प्रोक्तस्त्या भागस्तोऽपरः।

दीनमधोत्तमत्वञ्च सर्वेषामेव चोदितम्॥

दिनमासार्द्वष्मापित्रमासान्दस्तस्त्रथा।

कर्ष कुर्यात् प्रतिज्ञातं सभते परिभाषितम्"—इति।

प्रार्थस्तस्य बज्जधातं समर्थान्यमद्याभ्यां द्रष्ट्यम्। ते चास्यय
महत्वे प्रक्ष्मनुसारतो द्रष्ट्ये। तथाच नारदः,—

"स्त्यम् विविधो श्रेय उत्तमो मधमोऽधमः। यक्तिभक्तानुसाराभ्यां तेषां कर्षात्रया स्तः"—इति। भागस्तस्य दैविधमार एडस्पतिः,—

"दिप्रकारो भागस्तः कपणो जीवितः स्रतः। जातसस्यान्तया चीरासभते तु न संग्रयः"-इति। जिस्सिकर्मकतस्य स्वरूपमाच नारदः,—

"ऋर्षेस्विधिकतो यः स्थात् कुटुम्बस्य तथोपरि। सोऽधिकर्माकतोश्चेयः स च कौटुम्बिकः स्रातः"—स्ति। एवं निक्पितेभ्यः ग्रियान्तेवासिभ्यः स्रतकाधिकर्षकरेभ्यो । दाषानां भेदं दासग्रब्दयुत्पत्तिदर्भनसुखेनाच कात्यायनः,—

"खतन्त्रस्थात्मनोदानाह्यसनं दारवङ्गगुः"-इति ।

श्रयमर्थः । यथा भर्तः सक्षोगार्थं खग्ररीरदानाद्दारतं, तथा खतन्त्रस्थात्मनो दानाद्दास्तर्,—द्दति स्गुराचार्य्यामन्यते,—द्दति । तेन चात्यन्तपारार्थ्यमासाद्य ग्रश्रूषकाः दासाः पारार्थ्यमासाद्य ग्रश्रूषकाः दासाः पारार्थ्यमासाद्य ग्रश्रूषकाः कर्षकरा दत्युकं भवति । दासलञ्च ब्राह्मणव्यतिरिक्तेव्वेव चिषु वर्षेषु विज्ञेयम् । "दास्यं विष्रस्य न कचित्"—दित तेनैवोक्त-लात् । तेव्यपि दास्यमानुस्रोस्थेनैवेत्याद्य सएव,—

"वर्णनामानुखोम्येन दाखं न प्रतिखोमतः।
राजन्यवैश्वश्चद्राणान्यज्ञतां हि खतन्त्रताम्"—इति।
प्रातिखोम्येन दायलप्रतिषेधः खधर्यपरित्यागिभ्योऽन्यच द्रष्टवः।
तथाच नारदः,—

"वर्षानां प्रातिकोम्येन दायलं न विधीयते। खधर्षत्यागिनोऽन्यच दारवद्दायता सता"—इति। दारवद्दायता सतेति वचनात् ब्राह्मचस्य यवषं प्रति दायल-प्रामाख्यमाच कात्यायनः,—

"श्ववर्षे तु विप्रस्त दासनं नैव कार्येत्"—इति । यदि ब्राह्मणः खेष्क्या दास्यं भजते, तदाऽसौ नाग्रुभं कर्षे सुर्मादित्यार सएव,—

"श्रुताध्ययनसम्बन्धं तदूनं कर्ष कामतः।

º श्रतकाधिकमंकरेषक,—इति मनितुं युक्कम् ।

तचापि नाग्रभं किञ्चित् प्रकुर्वीत दिजोत्तमः"—इति ।
जनं हीनमि कर्म कामतो वेतनग्रहणमन्तरेण खेच्छया परहितार्थम् । चित्रयवैद्यविषये खामिनः कर्त्त्रयमाह मनुः,—
"चित्रयञ्चेव वैद्यञ्च ब्राह्मणोऽदृत्तिकर्षितम् ।
विभ्यादानृग्रंखेन खानि कर्माणि कारयेत्"—इति ।
यसु हिजातिं बलाद्दास्यं कर्म कार्यित, तस्य दण्डमाह मएव,—
"दाखन्तु कारयेन्गोहाद्वाद्यणः मंद्यतान् दिजान् ।
विनिक्तः प्रभावलाद्दाज्ञा दायः प्रतानि षट्"—इति ।
प्रभावस्य भावः प्रभावलं, तस्मादिति । एद्रन्तु यथा कथमपि
दास्यं कारयेदित्याह सएव,—

"ग्रूह्रम्तु कारयेद्दाखं क्रीतमक्रीतमेवच।
दाखायेव दि सृष्टोऽषौ खयमेव खयभुवा"—दित।
पञ्चदग्रपकाराणां दाषानां मध्ये ग्रहजातक्रीतस्वश्चदायागतानां
चतुर्णां दाषतं खामिप्रधादादेव सुच्यते नान्यथेत्याह नारदः,—
"तच पूर्वञ्चतुर्वर्गा दाषलात् न विसुच्यते।
प्रधादात् खामिनोऽन्यच दाख्यमेषां क्रमागतम्"—दित।
चात्मविकेतुरपि दाषलं खामिप्रधादादन्यतो नापैतीत्याह
नारदः,—

"विकीणीते खतन्त्रः मन् य त्रात्मानं नराधमः।

ख जघन्यतमस्तेषां मोऽपि दास्यात्र मुच्यते"—इति ।

प्रवच्याऽविषतस्यापि दास्यमोचो नास्तौत्याच सएव.—

"राज्ञएव हि दामः स्थात् प्रवच्याऽविसतो नरः।

न तस्य प्रतिमोचोऽस्ति न विग्रुद्धिः कथञ्चन''—इति । थाज्ञवल्क्योऽपि,—

"प्रवच्याऽविषिती राज्ञो दास श्रामरणान्तिकम्"—इति।
प्रवच्याऽविषतस्य दासतं ब्राह्मणेतरविषयम्। ब्राह्मणस्त निर्वासइत्याच कात्यायनः,—

"प्रव्रचाऽविधिताये तु चयोवणि दिजातयः॥ निर्वासं कारयेदिपं दासलं चित्रयं विधः"—इति। निर्वासनप्रकारमाइ नारदः,—

"पारिवाच्यं ग्रहीला तुयः खधर्मीन तिष्ठति। श्रपदेनाङ्कथिला तंराजा श्रीषं प्रवासयेत्"—इति। प्रवच्याविषतात्मविकेत्व्यितिरिक्तानामञ्जाकालस्तादीनां दास्था-पनयनप्रकारमाह सएव,—

"श्रवाकाले स्तोदासानुस्ते गोद्धं द्दत्।
तद्भिने यत् न त ग्रुद्धोदकर्मणा ॥
श्राहितोऽपि धनं दला खामी यद्येनसुद्धरेत्।
खपय्याप्रस्तणं दला तदृणात्म विसुस्ते ॥
भक्तस्योत्चेपणेनैव भक्तदासो विसुस्ते ।
निग्रहाद्दुवायासु सुस्ते बड्वाऽऽह्यतः"—इति।

खामिनः प्राणसंरचणादिष ग्रहजातादयः सर्वे दाखानुचने दत्याह नारदः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । भित्ततश्चापि यत्तेन न तत्त्वध्यति कार्माणा,— इति स्राप्तान्तर धतपाठस्त समीचीनः।

"यश्चेषां खामिनं कश्चिक्योचयेष्राण्यंग्रयात्।
दायलात् विमुच्चेत पुत्तभागं लभेत च"—इति।
दायाभाषानां मोचनमाइ याज्ञवस्त्रः,—
"वलाद्दायीक्षतस्रोरे विक्रीतस्रापि मुच्चते"—इति।
चकारादाहितो दत्तस्य ग्रद्धात। नारदोऽपि,—
"चोरापद्दतविक्रीता ये च दायीक्षतावलात्।
राज्ञा मोचयितव्यासे दायलं तेषु नेच्छते"—इति।
यस्त्रेकस्य पूर्वं दास्यमङ्गीकृत्य परस्रापि दायलमङ्गीकरोति,
श्रयावपरेण विसर्जनीय दत्याद सप्व,—

"तवाहमिति वाऽऽत्मानं योऽखतन्तः प्रयच्छति। न स तम्प्राप्तुयात्कामं पूर्वखासी खभेत तम्"—इति। दासविमोचणेतिकर्त्तथतामाह सएव,—

"खदायि मिच्छेद्यः कर्त्तुमदायस्त्रीतमानयः। स्कन्धादादाय तस्तायौ भिन्द्यात्सुक्षं यद्याक्षया॥ याचताभिः यपुष्पाभिर्मू द्वन्यद्भिरवाकिरेत्। त्रदाय दति चोक्षा चिः प्राक्षुखस्तु तथोत्मृवेत् ॥ ततः प्रथति वक्तयः खाम्यनुपद्यपाखितः। भोज्याकोऽच प्रतिपाद्यो भवत्यभिमतः यताम्"—दति। दत्यभुपेत्याद्भुषाख्यं विवादपदं यमाप्तम्।

प्राक्षुखं तमघोत्कवेत्,—इति यज्ञान्तरप्तः पाठः ।

# श्रय सम्बद्यतिक्रमाख्यविवादपद्स्य विधिरुच्यते ।

तस्य लचणं नारदेन यतिरेकमुखेन दर्भितम्,—

"पाषण्डनेगमादीनां स्थितिः समय उच्यते।

समयस्थानपाककं तिद्वादपदं स्थतम्"—इति।

समयस्थानपाककं श्रयतिकमः समयपरिपालनम्। तद्भातिकम
माणं विवादपदं भवतीत्यर्थः। तदुपयोगिनमर्थमाद रुदस्यतिः,—

"वेदविद्याविदोविप्रान् श्रोचियांश्वाग्निहोचिणः।

श्राद्य स्थापयेत्तव तेषां दृत्तिं प्रकस्पयेत्"—इति।

याद्यवस्योऽपि,—

"राजा हता पुरे खानं ब्राह्मणान् न्यख तच तु। चैविद्यान् दित्तमद्भूयात्वधर्मः पात्यतामिति"—इति। ब्राह्मणान् चैविद्यान् वेदचयसम्पन्नान् दित्तमद्भूरिहिरण्यादि-ग्रमनं हता व्यध्मीवर्णात्रमत्रुतिस्रितिविहितो भवद्भिरनुष्ठीयता-भित तान् ब्रूयात्। दित्तसम्पत्तिस्र दहस्यतिना दिर्घाता,—

"त्रनाच्छेद्यकरास्तेभ्यः प्रदद्यात् ग्रह्मस्रमयः।

सुक्रभाव्यास्य (१) नृपतिर्जेखियाता खग्रासने"—इति।
तेभ्यो दद्यादित्यर्थः। तेषां कर्त्तव्यमाह चहस्पतिः,—

"नित्यं नैमित्तिकं काम्यं ग्रान्तिकं पौष्टिकं तथा।

<sup>(</sup>१) खनाक्केयकराः, न खाक्केयः खाइर्त्तयः करोराजग्राह्यभागीयासां तथाविधाः। ग्रहभूमय इति दितीयार्थे प्रथमा। ग्रहभूमीरिवर्धः। मुक्तभाव्यास्यक्तराजदेशाः।

पौराणां कर्म कुर्युक्ते बन्दिम्धेऽर्घं च निर्णयम्''-इति । याज्ञवक्योऽपि,-

"निजधमां विरोधेन यसु सामयिको भवेत्। सोऽपि यत्नेन संरच्यो धर्मीराजकतञ्च यः"—इति।

श्रीतसार्त्तधर्मानुपमर्देन गोचाचारेचण देवग्रहपालनादिक्षी-यो धर्मः समयानिष्यन्तो भवेत्, सोऽपि यत्नेन पालनीयः। तथा, राज्ञा च निजधमाविरोधेनेव यावत्पिषक्षभोजनं देयं ऋस्पद्राति-मण्डलं तुरङ्गाद्यो न प्रखापनीया दत्येवं रूपः समयनिष्यन्नः, सोऽपि रचणीयः। एवं राजनियुक्तससुदायविग्रेषस्य कर्त्तव्यविग्रेषोऽभिहितः। गामादिसर्वससुदायानां तु साधारणकार्यमाइ दृहस्पतिः,—

> "ग्रामश्रेणीगणानाञ्च सद्भेतः समयिकया। बाधाकाले तु सा कार्य्या धर्मकार्य्ये तथैवच॥ बाटचोरभये बाधा सर्वसाधारणी स्वता। तत्रोपग्रमनं कार्य्यं सर्वेणैकेन केनचित्"—इति।

चकारेण पाषण्डनेगमदीनां चोपसंग्रहः। ततश्च ग्रामश्रेणीगण-पाषण्डनेगमादीनामुपद्रवकाले धर्मकार्य्यं च यां पारिभाषिकीं समयिकयां विना उपद्रवो दुःपरिहरः धर्मकार्य्यञ्च दुःसाध्यं, सा पारिभाषिकी समिकिया सर्वेमिलितेः कार्य्या। वाटचीरेभ्यो भये प्राप्ते तदा चोरोपग्रमनं सर्वेः समूय कर्त्त्यमित्यर्थः। धर्मकार्य्ये तु विग्रेषसेनेवोक्तः,—

<sup>\*</sup> गोधचारेत्त्व, -इति का०।

"सभा प्रपा देवग्टइं तड़ागारामसंक्ततिः।
तथाऽनाथदरिद्राणां संस्कारो यजनिकया॥
कुलायनं निरोधस कार्यमसाभिरंग्रतः।
यन्तेवं खिखितं पत्रं धर्म्यां सा समयिकया॥
पालनीया समसीस्त यः समर्था विसंवदेत्।
सर्वस्वहरणं दण्डसस्य निर्वासनं पुरात्"—इति।

यजनिकया सोमयागादिकर्षभो दानम्। सुसायनं दुर्भिचा-दिपी जितव्यागमनम्। तिसामागते सित यसंविधानं विधेयं, तदेव तच्छन्देनोच्यते। निरोधः दुर्भिचाद्यपगमपर्यमां धारणम्। मंत्रतः ग्रहचेचपुरुषादिप्रयुक्तसंग्रहोतधनेनाळ्यकलेन वा स्थितेन कार्यमिति। एवं हता समयिकया न केवसं समुदायिभिः पास-नीया, किन्तु राष्ट्राधीत्याह नारदः,—

> "पाषण्डनेगमश्रेणिपूगनातगणादिषु। संरचेत्रामयं राजा दुर्गे जनपदे तथा"—इति।

पाषण्डा वेदवाह्या वेदोक्त जिङ्गधारिणो वा स्रतिरिक्ता वा सर्वे किङ्गिनः। तेषु मध्ये स्रभित्र एणाद्याः समयाः सन्ति। नेगमाः सार्थिका वणिक् प्रस्तयः। तेषु सकस्यक सन्देश हरपुरुष तिरस्का-रिणो दण्डा दत्येवमादयो वहवः समयाः विद्यन्ते। स्रथवा, नेगमा-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। मम तु, यत्रैवं,--इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>ै</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । मम तु, पीषितंषनागमनम्, — इति पाठः प्रतिभाति ।

श्वाप्तप्रणीतलेन वेदप्रामाण्यमिक्किन्त ये पाश्यपतादयः। ब्रातगण-ग्रव्हयोर्यः कात्यायनेन दर्भितः,—

> "नानायुधधरावाताः समवेतास्त कीर्त्तिताः। कुलानान्तु समूहस्तु गणः स परिकीर्त्तितः"—इति।

पूगे वाते चान्योन्यसुत्वृत्य समरे न गन्तयिमित्यादयः सन्ति समयाः। गणे तु पञ्चमेऽहिन पञ्चमे वाऽब्दे कर्णवेधः कर्त्त्व्य दत्यादिन्समयाः। दुर्गे धान्यादिकं ग्रहीला श्रन्यत्र यास्थता न तदिक्रीय-मित्यास्ते समयः। जनपदे तु कचिदिकेतुईस्ते कचित् क्रेट्टहस्ते ग्राच्कायहणमित्यादिकोऽस्थनेकविधः समयः। तत्समयजातं यथा न भग्यति न च व्यतिवर्तते, तथा राजा कुर्यादित्यर्थः। समुदाये तु पुरुषविषये विभेषमाह च्हस्पतिः,—

"कोशेन लेखिकियया मध्यस्ति परस्परम्।

विश्वासं प्रथमं क्रला लुर्धः कार्याण्यनन्तरम्"—इति।

मध्यस्थः प्रतिश्वभिः। कार्याण्य समूहकार्याणि। कात्यायनोऽपिः,—

"समूहानां तु यो धर्मः तेन धर्मण ते सदा।

प्रकुर्यः सर्वकर्माणि खधर्मेषु व्यवस्थिताः"—इति।

समूहकार्यकारिषु हेयोपादेयान्त्रभजित व्रहस्पतिः,—

"विदेषिणो व्यस्निनः ग्रासीनास्यभीरवः।

व्रह्मा सुव्यास्य बालास्य न कार्य्याः कार्य्यक्तिकाः॥

ग्रुच्यो वेदधर्मजाः दचाः दान्ताः कुलोज्ञवाः।

सर्वकार्यप्रवीणास्य कर्त्तव्यास्तु सहन्तमाः"—इति।

ते च कियनाः कर्त्तव्या दत्यपेसिते सण्वाषः,—

"दौ चयः पञ्च वा कार्य्याः समूहितवादिनः। यस्तत्र विषेरीतः खात्स दायः प्रथमं दमम्"-द्रित। कात्यायनोऽपि,-

"युक्तियुक्तञ्च यो हन्याद्यः कार्य्यानवकाग्रदः। श्रयुक्तञ्चेव यो ब्रूयात्म दायः पूर्वसाहमस्"—इति । ब्रहस्पतिरपि,—

"यसु साधारणं हिंखात् चिपेत् नैविद्यमेव वा।
संवित्तियां विहन्याच स निर्वाखसतः पुरात्"—इति।
सम्हिनामप्यधर्मेण देषादिना कार्य्यकरणे दण्डमाह सएव,—
"बाधाङ्कर्युर्यदेकस्य सम्भूतादेषमंयुताः।
राज्ञा सर्वे ग्रहीतार्थाः ग्रास्थाय्वेवानुबन्धतः॥
न यथा समयं जह्युः खमार्गे स्थापयेच तान्"—इति।
यसु सुख्यः समूहद्रव्यादिकमपहर्ति, तस्य दण्डमाह याज्ञ-

"गणद्रश्यं हरेद्यस्तु मंतिदं सङ्गयेन् यः।

सर्वस्वहरणं कता तं राष्ट्रादिप्रवासयेत्"—इति।

मर्मीद्वाटकादीनां पुरान्त्रिवीसनसेव दण्डमाह वृहस्पतिः,—

"ऋक्नुदः सूचकञ्च भेद्कत्माहभी तथा।

श्रेणीपूगनृपदेष्टा चिप्रं निर्वास्यते तदा॥

पुरश्रेणीगणाध्यदाः पुरदुर्गनिवासिनः।

वान्धिग्दमं परित्यागं प्रकुर्यः पापकारिणः॥

ते: सतं यत्वधर्मीण नियहानुषदं नुणास्।

#### पराण्यमाधवः।

तद्राज्ञाऽयनुमन्तयं निस्ष्ष्टार्था हि ते स्रताः"—इति । निस्ष्टार्थाः, श्रनुज्ञातकार्या दत्यर्थः । पाषण्ड्यादिसर्वसम् देषु यथा राज्ञा वर्त्तितयं, तदाह नारदः,—

> "यो धर्मः कर्म यचेषासुपस्थानविधिश्व यः। यथैषां प्राप्नुयादर्यमनुमन्येतः तत्त्रया ॥ प्रतिकृत्वञ्च यद्राज्ञः प्रक्षत्यवमत च यत्। दोषवत् करणं यत्तु स्थादनाचायकस्थितम् ॥ प्रवत्तमपि तद्राजा श्रेयस्कामो निवर्त्तयेत्"—इति।

धर्माजटावलादि। कर्म प्राप्तः पर्युषित भिचाटनादि। उपखानिविधः समूहकार्यार्थे पटहादिध्वनिमाकर्षः मण्डपादौ मेलनम्।
हन्युपादानं (१) जीवनार्थं तापस्रवेषपरिग्रहः। राज्ञः प्रतिकूलमाधिकारिग्रह्कर्द्धकं चैवर्णिकविवादे धर्मविवेचनम्। तस्य च प्रतिकूललमुकं स्मृत्यन्तरेण,—

"थस्य राज्ञस्त कुरते ग्रहो धर्मविषेचनस्। तस्य प्रणस्थते राष्ट्रं वसं कोषञ्च नम्यति"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वच । मम तु, प्रातः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>१) इयस्, यसीमा प्राप्तयादर्थिनियस्य व्यास्या। एतद्यास्यादर्शनेन, यसीमां प्राप्त्रयादर्थिनियम्, यसीमां एन्युपादानम्,—इति पाठः प्रतिभाति। विवादरत्नाकरे तथैव पाठी छतीवक्तते। परमादर्शेषस्तकेषु दर्शनात् यसीमां प्राप्त्रयादर्थिनिव्ययमेव पाठी मूले रक्तितः। शा॰ का॰ प्रस्क-कथोस्त, प्रयुपादानं,—इति पाठो वर्त्तते।

प्रक्रत्यवमतं स्वभावतएव यदननुद्वातं; पाषण्ड्यादिषु ताम्बूख-भक्तणं, परस्परोपतापः, राजपुरुषाश्रयणेनान्योन्यमर्थापहरणादि। दोषवत्करणं श्रुतिस्रितिविरुद्धं विधवादौ वेग्यालादिकं पाषण्ड्या-दिभिः प्रकल्पितम्। संविश्वङ्गने दण्डमाह मनुः,—

> "यो ग्रामदेश्वरं हानां हाला सत्येन संविदम्। विमंबदे सरोखोभात्तं राष्ट्रादिप्रवासयेत्॥ निहृत्य दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम्। चतुःसुवर्णकं निष्कं गतमानञ्च राजतम्(१)॥ एवं दण्डविधिङ्कर्य्यात् धार्मिकः ष्टिश्वरीपतिः। ग्रामजातिसमृदेषु समयव्यभिचारिणाम्"—इति।

सत्येन प्रपथेन। एतेषां निर्वामनचतुःसुवर्णनिष्कमातमानक्षाणां जातिविद्यागुणाद्यपेचया व्यवस्था कल्पनीया। समृहपूजाधं राजा समर्पितं द्रवं समूहाय यो न ददाति, तं प्रत्याह याज्ञवस्काः,—

> "समूहकार्ये श्रायातान् क्रतकार्यान् विसर्जयेत्। सदा समानसन्तारैः पूत्रयिला महीपतिः॥

• चतुः सुवर्धान् षट् निब्दान्,—इति यत्र्यान्तर छतः पाठः।

<sup>(</sup>१) खन च, ''सार्थं मतं मुवर्णानां निष्कामार्क्यनीविकः''—हत्यादि-निष्कामां व्यवच्छेदार्थं चतुःसुवर्णकमिति निष्काविभेषकमुपात्तम्। म्रतमानं रामतं रत्तिकानां विद्यवधिकं मतत्रयमिति चर्छेन्वरेक कास्थातम्।

समृहकार्थ्यप्रहिती यस्रभेत तद्र्पयेत्। एकादभग्णं दायो यद्यमौ नार्पयेत् ख्यम्" – इति । विभज्य ग्रहणमणुद्रयविषयम् । यतस्तत्यचविषये सएवा इ,— "षाएसासिकं वत्सरं वा विभक्तव्यं षयाऽ ग्रतः। देयं विधर ट्रान्धस्तीवाजातुररोगिष्॥ यान्तानिकादिषु तथा धर्मएष सनातनः"-इति । राजः प्रधादलस्ववदृषमि धर्वेषां सममित्या ह सएव,--"यत्तैः प्राप्तं रचितं वा गणार्थं वा ऋणं क्रतम्। राषाः ममादलसञ्च मर्वेषां तत्ममाहितम् "-इति । एतद्भचितविषयम्। भचिते तु कात्यायन श्राह,--"गणसुद्दिग्य यत्किञ्चित्कलणें भचितं भवेत्। श्वात्मार्थं विनियुक्तं वा देयं तैरेव तद्भवेत्"—इति । ये तु मसुदायं प्रषाच तदन्तर्गता ये च मसुदायचीभादिना नती वहिर्भ्ताः, तान् प्रत्याह मएव,— "गणिनां प्रिन्पियगणिं गताः स्वर्धेतु अध्यताम्।

प्राहृतस्याधमण्स्यी ममांगाः सर्वएव ते ॥

<sup>\*</sup> देशं वा निस्त,--इति का॰।

<sup>†</sup> सर्व्ववां तत्समृहितम्,—इति का॰। सर्व्ववामेव तत्समम्,—इति
यन्यान्तरस्तः पाठः।

<sup>्</sup>र इत्यमेव पाठः सर्व्यन। प्राक्तातस्य धनर्धस्य, -- इति यत्र्यान्तर धतस्त्रः पाठः सभीचीवः।

तथैव भोजनेर्भायं\* दानधर्मिकियासु च।

समूच्छोऽंग्रभागी छात् प्रगतस्तंग्रभागभाक्†"—इति।

संविद्यतिक्रमाखं विवादपदम्।

#### श्रय क्रीतानुगयः कथ्यते।

तत्खरूपं नारदेनोक्तम्,,-

"क्रीला मूख्येन यः पण्यं क्रेता न बद्ध मन्यते। क्रीतानुगय इत्येतदिवादपदमुख्यते"—इति। क्रीलाऽनुग्रयानुत्पच्ययें क्रेता क्रयात् प्रागेव सम्यक् परीचेत।

तथाच सएव,—

"क्रीता पण्धं परीचित प्राक् खयं गुणदोषतः।
परीचाऽभिमतं क्रीतं विक्रेतुर्न भवेत्पुनः"—इति।
परीचाऽभिमतं क्रीतं तद्दोषदर्शनेऽपि ग्रहीतुरेव भवति, न
विक्रेतुः। तथाच एह्ह्यातिः,—

"परीचितं बङ्गमतं ग्रहीला न पुनस्त्यजेत्"—इति । तत्कालपरीचितस्य पुनर्पणाभावः सावधिविषयः । तत्सद्यः परीचणस्य विह्तिलात् । तथाच न्यामः,—

"चर्मकाष्ठेष्टकासूचधान्यासवरसस्य च।

<sup>\*</sup> भोज्यवैभाज्य,--इति का॰।

<sup>†</sup> प्रगतन्त्वंश्रभागिति,—इति का॰। प्रगतन्त्वंश्रभाष्ट् न तु,—इति
ग्रायान्तरीयः पाठन्तु समीचीनः।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । मम तु, खन्येषां सद्यः,—इति पाठः प्रतिभाति ।

वम्त्ररूष हिरण्यानां सद्य एव परी चलम्"— इति । कीतानां पण्यानां द्रव्यविशेषेण परीचणका जावधिमा इ यएव,— "श्रहाहोस्यं परीचेत पञ्चाहादास्त्रमेव तु। मणिसुकाप्रवालानां सप्ताहात् स्थात् परीचणम् ॥ दिपदामर्धमामं स्थात् पुंमान्तद्दिगुणं स्त्रियाः। द्गाहात्मर्वबीजानामेकाहा कोहवासमाम् ॥ त्रतोऽर्वाक् पण्यदोषस्त यदि मंज्ञायते कचित्। विकेतः प्रतिदेयं तत् केता मृख्यमवाप्नुयात्"-इति । यथोकपरी चाका चातिकमे तुन प्रतिदेव मित्या इ कात्यायन:,--"श्वविज्ञातंतु यत्कीतं दृष्टं पञ्चादिभावितम्। कीतं तत् खामिने देयं पण्यं कालेऽन्यया न तु"-इति । अविज्ञातं परीचया तलतोऽपरिज्ञानं यस द्रवासः तत् यावत् परीचाकाल उत्तः, तस्मिन् काले प्रतिदेयम्। श्रन्थया तत्कालाति-कमे द्ष्टतया परिज्ञातमपि कीतं तत्खामिने न देयमित्यर्थः। पण्यानां देशकालवशाद्पचयापचयौ प्रथमतो ज्ञातव्यावित्याह नार्दः,—

"चयं दृद्धिं च जानीयात् पण्यानामागमं तथा"—इति ।
श्रयादिपण्यानामस्मिन् काले श्रस्मिन्देशे च दृद्धिर्भविष्यतीति
जानीयात्, तथा श्रागमं कुनीनलादिज्ञानार्थमुत्पादकजन्मस्म्यादिकञ्च जानीयादित्यर्थः। एवं मम्यक् परीच्य गुणदोषदर्शनादिकारणमन्नरेण नानुश्रयः कार्य्य दत्याह याज्ञवल्क्यः,—

"चयं दृद्धिच्च विज्ञा पण्यानामविज्ञानता। कीत्रा नानुग्रयः कार्यः कुर्वन् षड्भागदण्डभाक्"—दिति। परी चितपण्यानां क्रयकालो त्तरकालम् । क्रयकालपरिजाने पुनः केतुर्विकेतु रनुप्रयो न भवतीति व्यतिरेक्षादुकं भवति । पण्य-दोषतद् दृद्धित्तयकारण चितयाभावेऽनुप्रयकालाभ्यन्तरे यचनुप्रयं करोति, तदा पण्यष्ठभागं दण्डनीयः । श्रनुप्रयकालातिक्रमेण योऽनुप्रयं करोति, सोऽयेवं दण्डनीयः । एतच्चोपभोगविनश्चरवस्तु विषयम् । उपभोगनाविनश्चरवस्तु विषयम् । उपभोगनाविनश्चरवस्तु विषयम् । प्रभोगनाविनश्चरवस्तु विषयम् । प्रभोगनाविनश्चरवस्तु विषयम् । प्रभोगनाविनश्चरवस्तु विषये प्रत्य-पण्ये दृद्धिमाह नारदः,—

"कीला मूखेन यः पण्डं दुक्कीतं सन्यते क्रयीः।
विकेतः प्रतिदेयन्तत्तसिन्नेवाविविचित्तग्?"इति।
दितीयादिदिवसप्रत्यपंणे तु विभेषस्तेनेवोक्तः,—
"दितीयेऽक्कि ददन्केता मूखात् विभागमावहेत्।
दिगुणन्तु हतीयेऽक्कि परतः क्रेत्रेवच"—इति।
परतोऽनुगयः न कर्त्त्य दत्यर्थः। यनु पुनर्मनुनोक्तम्,—
"कीला विकीय वा किञ्चिद्यस्येहानुगयो भवेत्।
सोऽन्तर्वगाहात्तद्वयं द्याचैवाददीत वा"—इति।

<sup>\*</sup> ऋच, इति प्रोधः,--इति भवितुमुचितम्।

<sup>†</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। समतु, जेतुरिव विजेतुः,—इति पाउः प्रतिसाति।

<sup>‡</sup> दुट्यीतां मन्यते जियाम्, — इति का॰।

<sup>ं</sup> तिस्मिनेवाकि चान्ततम्,—इति, तिस्मिनेवाक्त्रावीन्तितम्,—इति च ग्राचान्तरस्वी पाठौ।

तदुपभोगेनाविनयरग्रहचेत्रक्रयानुग्रयादिविषयम्। तत्रैव द-ग्राहादेरक्रवात्। तथाच कात्यायनः,—

"स्मेर्द्याहे विक्रेत्रायः तत्क्रेत्रेव च\*। दाद्याहः स्पिण्डानामपि चाल्पमतः परम्"—द्ति। वासोविषयेऽपि नारदः,—

"परिभुक्तन्तु यदासः क्षिष्टरूपं मलीमसम्। सदोषमपि तत्कीतं विक्षेतुर्न भवेत्पुनः"—इति॥ इति क्षीतानुग्रयः।

### श्रय विक्रीयासम्प्रदानम्।

तस्य खरूपं नारदेनोक्तम्,—
"विकीय पण्यं मूख्येन केतुर्यन्न प्रदीयते।
विकीयामग्रदानन्तत् विवादपदमुख्यते"—इति।
पण्यदेविध्यमुकं तेनैव,—

"लोकेऽसिन् दिविधं द्रवं स्थावरं जङ्गमन्तथा।

क्रयविक्रयधर्मेषु मवें तत्पाष्यमुच्यते॥

षद्विधन्तस्य तु बुधेः दानादानविधिक्रमः।

गणिमन्तु लिमं मेयं क्रियया रूपतः श्रिया"—दति।

गणिमं मङ्खेयं क्रमुक्षणलादि। तु लिमं तु लया धाप्यं हेमचन्द
शादि। मेयं बीह्यादि। क्रियया वाहनदोहनादिकियोपलचितमय-

इत्यमेव पाठः सर्व्य ।

मिस्यादि। रूपतः पर्णागनादि। श्रिया पद्मरागादि। तदेतत् षट्-प्रकारमपि पर्णं विकीयाप्रयक्कन्मोदयन्दाय द्रत्याह याज्ञवस्त्यः,—

"ग्टहीतमू खं यः पण्यं क्रेतु नेव प्रयच्छति।

सोदयं तस्य दायोऽसो दिग्लाभं वा दिगागते"—इति।

ग्रहीतमृत्वं पण्वं विक्रोता यदि प्रार्थयमानाय खदेगवणिने
क्रेने न समर्पयितः तस पण्यं परिक्रयकाले वक्तमृत्यं सत्कालान्तरे
खन्पमृत्येनेव लभ्यते, तदा सोदयं दृद्धा सहितं विक्रेता क्रेने दापनीयः। यदा मृत्यद्वामकृतः पण्यस्थोदयो नास्तिः किन्तु क्रयकाले
यानदेव यतो मृत्यस्य यत्पण्यसिति प्रतिपन्नं तानदेव, तदा तत्पण्यमादाय तिसान् देग्रे विक्रीणानस्य योलाभस्तेनोदयेन सहितं दाप-

"अर्घञ्चेदवहीयेत सोदयं पर्णमावहेत्।

नीयः। यथाऽऽह नार्दः,-

खानिनामेष नियमोदिग्लामं दिग्विचारिणाम्"—इति। यदा वर्षमहत्तेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तस्मिन् पण्ये वस्त्रग्रहा-दिके य उपभोगः तदाच्छादनसुखनिवासादिष्ट्रपो विकेतः, तत्-सहितं पण्यमसौ दायः। यथाऽऽह नारदः,--

> "विकीय पर्णं मूखेन यः केतुर्न प्रयच्छति । खावरख चयं दायो जङ्गमख कियाफलम्"—इति ।

चयभन्देन गतभोग उक्तः। यद्यपि तस्य दानमभक्यं, तथापि तदनुगुणद्रव्यं देयम्। जङ्गमानां तु तत्कर्मनिमित्तं मूखं दाषः। यदा लग्नौ केता देभान्तरात्पख्यच्णार्थमागतस्तदा तत्पख्यमादाय देभान्तरे विकीतस्य यो लामस्तेन सहितं पक्षं विकेता केने दाप- नीयः। विष्णुस्त विक्रेत्रदेण्डमणाह। "ग्रहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेत्रेवं द्यात्तस्थामो मोदयं दाणो राज्ञा चापि पण्यतं दण्डाः"—इति। यसु विक्रीयानुग्रयवणान्नार्पयति, यस्र क्रीलाऽनुग्रयवणान्न ग्रहाति, तं प्रत्याह कात्यायनः,—

"कीला प्राप्तं न ग्रह्मीयाद् यो न दद्याददूषितम्। स मूखाद्द्राभागन्तु दला खन्द्रव्यमाप्तृयात्॥ श्रप्ताप्तेऽर्घे कच्छ्रकाले कते नैव प्रदापयेत्। एवं धर्मी द्रशाहान्तु परतोऽनुश्रयो न तु"—इति।

श्रदूषितं, जलादिनेति ग्रेषः। दोद्यवाद्यादिपण्यस्य दोहना-दिनेति ग्रेषः। दोद्यवाद्यदिपण्यस्य दोहनादिकालोऽर्थिकिया-कालः। तस्मिन् प्राप्ते सति श्रयहणे श्रदाने वा क्रती दश्रमभागं प्रदापयेत्<sup>(१)</sup>। किन्तु तमदलैव खन्द्रव्यमवाप्त्रयात्। एष धर्मीा-दश्राचात् प्राम्वेदितव्यः। ततः परमनुश्रयो न कर्त्तव्यः। विकीया-सेम्प्रयक्ततोऽपि विकीतं पण्यं विकेद्यपाचे स्थितं तस्य यदि दैवादिना नाशः स्थान्तदा विकेतुरेव द्यानिरित्याद्य याद्यवल्क्यः,—

"दैवराजोपघातेन पण्यदेषिखपागते। द्यानिर्विकेतुरेवासी याचित्रस्थाप्रयच्छतः"—इति। याचितस्थेति विभेषणेन श्रयाचने न विकेतुर्दानिरित्यर्थादव-

गम्यते। नारदोऽपि,—

<sup>(</sup>१) रतद्याखानदर्शनात्, ध्याप्तेऽर्धकायाकाले हाती नैव प्रदाययेत्,— द्रति वचनपाठः प्रतिभाति। परमादर्शेप्रक्तकेषु दृष्ट्यव पाठः मूले निवेष्रितः। मम तु, ध्ययद्यये ध्यदाने वा हाते,— इत्येव पाठः प्रतिभाति।

"उपह्न्येत वा पण्यं दह्येतापष्ट्रियेत वा।
विक्रोत्रेव सोऽनर्थी विक्रीयामंप्रयक्कतः"—इति।
यथा याचितस्याप्रयक्कतो विक्रोत्हांनिः, तथा दीयमानपण्यमग्रह्नतः क्रोत्रपौत्याह सएव,—

"दीयमानं न ग्रह्णाति कीतं पण्यस्य यः कयो। सएवास्य भनेद्दोषो विकेतुर्थोऽप्रयच्छतः"—दति। याज्ञवस्क्योऽपि,—

"विकीतमपि विकेशं पूर्वं केतर्थग्रहति"।
हानिस्रेत् केटदोषेण केतुरेव हि सा अवेत्"—इति।
यस्तु विशेषं पण्यं दर्शयिला सदोषं विकीणीते, यसान्यहस्ते
विकीय तदन्यसे तत् प्रयक्कति, तयोः समानदण्ड इत्याह,—

"निर्देषं दर्शयिता तु सदोषं. यः प्रयच्छति ।

मूखं तद्दिगुणं दाष्यो विनयं तावदेव च ॥
श्रन्यस्ते च विक्रीय तथाऽन्ये तत् प्रयच्छति ।

सोऽपि तद्दिगुणं दाष्यो विनयं तावदेव च"—इति ।

एतदुद्धिपूर्वकविषयम् ।

"ज्ञाला सदोषं पण्यं यो विकीणीतेऽविचचणः।
तदेव दिगुणं दाणकात्समं विनयं तथा"—इति
च्रुत्यतिनोक्तलात्। श्रवुद्धिपूर्वके तु क्रेतुः श्रपरावर्त्तनमेव।
श्रतएव एवंविधनियमोदत्तमृत्ये क्रये द्रष्टयः। श्रदत्तमृत्ये पुनः

<sup>्\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेच। पूर्वक्रेतर्थारह्मित,—इति यन्यान्तरप्टतः पाठम्त समीचीनः।

पण्डे क्रेंबिकिनोः समयादृते प्रवत्ती वा न कश्चिद्दोषः। तथाच नारदः,—

"दत्तमुख्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्त्तातः।

श्रद्त्तेऽन्यच समयात्र विकेतुर्तिकमः"—इति।

यच पुनर्वाद्वाचेण क्रयोमा सृदिति विकेत्द्रस्ते केचा यत्कि
श्विद्व्यं दत्तम्, तच केतुर्दीषवभेन क्रयासिद्धौ श्राइ व्यासः,—

"सत्यंकार्ञ्च(१) यो दला यथाकालं न दृश्यते।

पण्यमेव निस्तृष्टन्तद्दीयमानमग्रह्नतः"—इति।

श्रच पण्यद्रव्यस्थोत्सर्गः सत्यंकारद्रव्यस्थोत्सर्गाऽभिमतः। श्रस्तिन्नेव

विषये विकेत्दरोषवभेन क्रयासिद्धौ श्राइ याज्ञवल्क्यः,—

"सत्यंकारकतं द्रवं दिगुणं प्रतिदापयेत्"—इति।

क्रीलाऽनुभयानुत्पत्त्र्यथं क्रतिपयपण्यानां विकयान्द्रलमाइ मनुः,—

"नान्यद्न्येन संस्तृष्टं रूपं विकयमर्द्रति।

व सावद्यञ्च न न्यूनं न दूरे न तिरोह्तिम्,,—इति।

इति क्रयविकयानुभयात्यं विवादपदम्।

## श्रय स्वामिपालविवादपद्विधिः।

तच तु तद्भिधानप्रतिज्ञा मनुना स्ता,—

"पर्रुषु खामिनाञ्चैव पालानाञ्च व्यतिकसे।

<sup>(</sup>१) यत् केतुकामेन क्रयपरिस्थितये विकेचे समर्पितं, तत्सत्यंकारपदार्थः-द्रति चर्छेश्वरीया काख्या।

विवादं मन्प्रवच्छामि यथावद्धर्मातत्त्वतः"—इति । विवादं विवादापनोदमित्यर्थः । खामिपालयोः कर्त्तव्यमास् नारदः,—

"उपानयेद्गाः गोपालः पुनः प्रत्यपयेत्तया"—इति । यावन्तः प्रातः समर्पितास्तावन्तः सायं प्रत्यपंणीया इत्यर्थः । गवादिपरिपालकस्य स्तिपरिमाणमाइ नार्दः,—

> "गवां ग्रताद् वत्सतरी धेनुः स्वाद्दिश्रताद् स्रतिः। प्रतिसंवत्सरं गोपे सन्दोहो वाऽष्टमेऽहिन"—इति ।

प्रतिषंत्रतारं वस्तिरी दिहायनी गौ: स्रतिः स्तके कन्यनीया, दिगते तु सक्ता गौ:, श्रष्टमे दिवसे दोहस स्तिलेन कन्यनीय-दिल्यं:। सन्दोह: सर्वदोह:।

"तथा धेनुसतः चीरं लभेतेवाष्ट्रमेऽखिलम्"-इति

हस्यितिसरणात्। दयस्य स्तिकंत्यना परिभाषितस्तिवि
ग्रेषाभावविषये। परिभाषिते तु स्तिविगेषे सएव देयः। मनुस्त

प्रकारान्तरेण स्तिमाइ,—

"गवां सीरस्तोयस्त म दुद्धाइग्रतोवराम्।
गोखाम्यनुमतो सत्यः सा स्थात्पालेऽस्ते सितः"—इति।
दग्रतो दग्रदोग्धूणां मध्ये वरासुळ्यां खीक्तयः तत्चीरं चीरस्तो स्टक्कीयात्। चीरग्रन्यानां त चीरम्च्यतो स्रतिः कन्पनीया।
यद्यसी द्रव्यान्तरेण स्तः, न तवैषा स्तिरित्यर्थः। यस्तेवं परिकन्पितं वेतनं स्हीला पग्र्न् पास्त्यन् सत्यः खदोषेण पग्र्न् मारयेत् विनाग्रयति वा, तं प्रत्याष्ठ याज्ञवस्क्यः,—

"प्रमादमृतनष्टां य प्रदाषः कतवेतनः"—इति । प्रमादग्रहणं पालकदोषोपलचणार्थम्। प्रमादश्च मनुना स्पष्टी-कृतः,—

"नष्टं विनष्टं क्रिमिणा दंशितं विषमे म्हतम्। हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात् पालएव तु"—इति। प्रमञ्ज चोरैरपहतो न दाप्यः। तथाच मएव,— "विश्रिष्य तु हतं चोरैनं पालो दातुमहिति। यदि देशे च काले च खामिनः खस्य ग्रंहतिः"—इति। व्यामोऽपि,—

"पालग्रहे ग्रामघाते तथा राष्ट्रस्य विश्ववे। यत्रणष्टं हतं वा स्थान्त पालेध्यच किल्यिषम्"—इति। एनत्पुरुषकारकरणे वेदितव्यम्। पुरुषकाराकरणे तु अवत्येव किल्विषी । पुरुषकारस्य स्वरूपं नारदेन दर्शितम्,—

"क्रिमिचोरव्याघ्रभयात् दरीश्वश्वाच पालयेत्। व्यायच्छेच्छित्तितः क्रोग्रेत् खामिने तु निवेदयेत्"—इति। व्यायच्छेत्, प्रयतेतित्यर्थः। यः प्रस्तुतार्थं न वतते, तं प्रत्याह्य सएव,—

"त्रयायच्छत्रविक्रोधन् खामिने चानिवेदयन्। दातुमहित गोपलान् विनयश्चैव राजनि"—इति। विनयप्रमाणमार याज्ञवल्काः.—

''पालदोषिवनाग्रे तु पाले देखी विधीयते। चर्द्धचयोदग्रपणाः खामिने द्रव्यमेवच''—इति। त्र ईचयोदगपणाः साईदादग्रकार्षापणाः। पालदोषमा सन्ः,—
''त्रजाविके तु संरुद्धे दकैः पाले लनायति।
यां प्रसद्ध दको हन्यात्पाले तित्कि ल्विषं भवेत्''—इति।
त्रनायति, उपद्रविराकरणाय त्रनागच्छतीत्यर्थः। यां, त्रजाविकजातीयाम्। एतत्सुगमस्रलस्यविषयम्। दुर्गमस्यलविषयेतु न
दोष इत्याह सएव,—

"तासां चेदवर द्वानां चरन्तीनां सियोवने। यासुपेत्य हको हन्यान्त पालस्तच कि क्विषी"—इति। श्रवरद्वानां, पालकेन खापितानाभित्यर्थः। दैवस्रतानां पुनः कर्णादिकं दर्भनीयम्। तथाच मनुः,—

"कणौँ चर्म च वालां ख वस्या खिखा युरो चनम्।
पशुस्वा मिषु दद्यान्तु स्ते खङ्गा भिदर्भनम्"—इति।
स्रायन्तरमपि,—

"कर्णों चर्म च बालांश्व ग्रङ्गस्वाय्यस्थिरोचनम्।
पग्रस्वामिषु दद्यानु स्रतेयङ्गानि दर्भयेत्"—इति।
गोप्रचारस्रमिमाह याज्ञवस्काः,—

"यासेच्ह्या गोप्रचारी समीराजेच्ह्याऽपिच"—इति । यामेच्ह्या ग्रामान्यतमस्त्वापेचया यदृच्ह्या वा गवां त्रणादि-भचणार्थं कियानपि सभागः हतः परिकल्पनीयः। गवां प्रचार-स्थानायनग्रोकर्यार्थं ग्रामचेचयोरन्तरमास सएव,—

> "धनुः श्रतं परीणाहो ग्रामचेत्रान्तरक्षवेत्। दे श्रते खर्वटे शस्यं नगरस्य चतुः श्रतम्"—इति।

यामचेषयोरन्तरं धनुः ग्रतपरिमितम् । सर्वदेवंविधिना ग्रस्थं कार्य्यम् । खर्वटस्य प्रचुरकण्यकमन्तानस्य ग्रामस्य दे ग्रते श्रान्तरे ग्रस्थं, नगरस्य च बज्जनसङ्कीर्णस्य चतुः ग्रतपरिमिते श्रान्तरे ग्रस्थं कार्य्यमिति । तत्र पश्चितवार्णाय वृतिरिप कन्पनीयेत्याद्व कात्यायमः,—

"श्रजातेष्वेव शसोषु कुर्यादावरणं सदा। दुःखेन विनिवार्यनो कथखादुरसा स्वगाः"—इति। नारदोऽपि,—

"पणि चेत्रे वृतिः कार्या यासुद्रो नावजोकयेत्। न लङ्गयेत् पशुर्नायो न भिन्द्यात् यां च स्करः"—इति। एवं च पशुनिवारणे क्वतेऽपि तामतिकम्य प्रस्थादिविनागे यति मनुराष्ट्र,—

"पथि चेत्रे परिवृते ग्रामान्तीये प्रथा पुनः।
स पालः गतदण्डाही विपालान् वार्येत् पग्र्न्"—इति।
पणि चेत्रे परिवृते सति तां वृतिमतिक्रस्य ग्रस्थघाते स पालः
पग्रुकार्य्ये पण्यतदण्डाहीः। एवं, ग्रामान्तीये ग्रामसमी पवर्त्तिनि
चेत्रे परिवृते सति तां वृत्तिमतिक्रस्य ग्रस्थघाते स पालः ग्रतपण्दण्डाहीः। तद्नेन, श्रपरिवृते पालस्य दण्डाभावः सृचितः। सनुमु
भाचात् दण्डं निषेधति,—

"तदापरिवृतं धान्यं प्रस्मिः पग्रवी यदि। न तत्र प्रण्येद्दण्डं नृपतिः पग्रद्धरिक्षणम्"--दिति। एतददीर्घकानप्रचार्विषयम्। दीर्घकानप्रचारे तु दण्डमर्छति। श्वतएवास्यकासप्रचारे दोषाभावमार विष्णुः। "पणि ग्रामप्रान्ते प न दोषोऽस्यकासम्"—दति। दण्डपरिमाणन्तु पश्चविश्रेषेण दर्शितं याञ्चवस्कोन,—

> "माषानष्टौतु महिषी ग्रस्थघातस्य कारिणी। दण्डनीया तदर्ङ्गन्तु गौस्तदर्ङ्गमजाविकम्॥ भचयिलोपविष्टानां यथोक्तदिगुणोदमः। समभेषां विवीतेऽपि खरोष्टं महिषीसमम"—इति।

परप्रस्थातकारिमिष्विस्तामी प्रतिमिष्टियष्टी माषाम् दण्ड-नीयः । चतुरोमाषान् गोस्तामी । मेषस्तामी दौ दौ माषौ । एषा-मेव पश्नां प्रस्थभचणादारभ्य यावच्छयनमनिवारितानां स्तामी यथोक्तदण्डात् दिगुणं दण्डनीयः । तथा,

"तथाऽजाविकवत्यानां पादोदण्डः प्रकीर्त्तितः"—इति
स्रित्यन्तरोक्तं वेदितव्यम् । माषश्चाच ताम्रिकपणस्य विंग्रतितमो भागः,

"माषो विंग्रतिमो भागः पण्ख परिकीर्त्तितः"-इति
मारदस्मरणात् । भचयिलोपविष्टसवत्सविषये यथोन्नाखतुर्गुणोदण्डः । तदुन्नं स्रत्यन्तरे,—

"वसानां दिगुणः प्रोक्तः सवसानां चतुर्गुणः"—इति । यत्पुनर्नारदेनोक्तम्,—

"माषं गां दापयेद्ष्डं दी माषी मिष्ठषं तथा। तथाऽजाविकवत्यामां दण्डः स्थादर्द्धमाषिकः"—दति। तमुहर्त्तमात्रभचणविषयम्। त्रतएवाहतुः ग्रङ्कालिखिती। "राची चरनी गौःपञ्च माषान् राचिमुहर्ने माषं दण्डं याचे"—इति। श्वात्रपग्राविषये तु न दण्ड द्रत्याच्च नारदः,—

"जराग्रह" ग्रहीतो वा वजाग्रनिहतोऽपिवा।
श्विप मर्पण वा दृष्टो वृचादा पिततो ने भवेत्॥
व्याव्वादिभिर्हतो वाऽपि व्याधिभिर्वाऽणुपद्भुतः।
न तत्र दोषः पालस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम्"—इति।
श्वनातुरेस्विप केषुचित् पग्रुषु दण्डाभावमाष्ट सएव,—
"गौः प्रसूता द्गाहन्त महोचो वाऽपि कुच्चराः।
निवार्थाः स्युः प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्"—इति।
मनुर्पि,—

"श्वनिर्देशाहां गां स्तां रुषान् देवपश्न् तथा।

सपालान् वा विपालान् वा न दण्डान्मनुरमवीत्"—इति।

रुषामहोत्याः। श्रथवा, रुषोत्सर्गविधानेनोत्सृष्टाः। याज्ञवक्कोऽपि,—

"महोचोत्पृष्टपणवः स्तिकाऽऽगन्तुकादयः।
पान्नोयेषां च ते मोच्या देवराजपरिषुताः"—इति।
श्रादिण्रब्देन स्तत्वत्वादयो ग्रह्मन्ते। श्रतप्रवोण्णनाः,—
"श्रदण्ड्या स्तत्वत्वा च मंज्ञा रोगवती कृणा।
श्रदण्ड्याऽऽगन्तुकी गौद्य स्तिका चाभिमारिणी॥
श्रदण्ड्या चोत्ववे गावः श्राद्धकाले तथेवच"—इति।

<sup>\*</sup> याइ,—इति शां॰।

<sup>ं</sup> बद्धादापतितो,-इति का ।।

परश्चाविनाशे न केवलं खामी दण्डनीयः, श्रिप तु श्रस्मिप दापनीयः। तथाच ब्रह्स्पतिः,—

"प्रकासिवारयेत् गासु चीर्णं दोषदयं भवेत्। खामी प्रतदमं दाषाः पालसाड़नमईति॥ प्रदय सदमं चीर्णं समूले कार्षभिविते"—इति। भ्रतएव नारदः,—

"भम्लग्रस्नाग्ने तु तत्स्वामी प्राप्तुयाच्चतम्।
वधेन गोपोमुच्येत दण्डं स्वामिनि पातयेत्"—इति।
तत्स्वामी ग्रस्थसामी। ग्रद्य सामन्तादिभिः परिकस्पितो देयः।
तथाच सएव,—

"गोभिस्त भित्तं ग्रस्थं यो नरः प्रतियाचते।

सामन्तानुमतं देयं धान्यवत्तत्र कल्पितम्"—इति।

यस्त्रग्रमसा ग्रद्याचनिग्रेधोऽर्थात् इतः,—

"गोभिर्विनाग्रितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते।

पितरस्तस्य नाम्नन्ति नाम्नन्ति चिदिवौकसः"—इति।

स पामादिसमीपस्थानादतचेचविषयः।

इति स्वामिपानास्यं विवादपदम्।

## श्रय सीमाविवाद निर्णयः।

तच तावत्वीमा चतुर्विधा। जनपद्घीमा यामधीमा ग्रह्मीमा चेत्रधीमा च,-दित । साच यथाक्रमं पञ्चलचणा। तदुक्तं नार्देन,
"धिजिनी मित्यिनी चैव नैधानी भयवर्जिता।

राज्यामननीता च मीमा पञ्चविधा स्वता"—इति ।
ध्विजनी वचादिलचिता । मित्यनी जललिङ्गान्विता । नैधानी
निखाततुषाङ्गारादिमती । भयवर्जिता श्रिष्यप्रव्यर्थिपरस्परविषयापत्तिनिर्म्यता । राज्यामननीता जात्विक्वाद्यभावे राजेक्व्या
निर्मिता । तथाच व्यामः,—

"यामयोर्भयोः सीसि हसा यन समुत्तताः।

समुच्छिता ध्वजाकारा ध्वजिनी सा प्रकीर्त्तिता॥

स्वच्छन्दगा वज्जना मत्यक्रुमंसमन्तिता।

प्रत्यक् प्रवाहिनी यत्र सा सीमा मत्यिनी सता॥

तुषाङ्गारकपालेख कुजेरायतनेखया।

सीमाऽत्र चिक्किता कार्या नेधानी सा निगद्यते"—इति।

हसाञ्च न्ययोधादयः। तदाह मनुः,—

"मोमादचांसु सुवींत न्ययोधायत्यकिंसुकान्। प्रात्मनीप्रात्नद्वचांय चीरिणयेव पादपान्"—इति।

प्रत्यं प्रवाहिनीत्यनेन वाष्यादीनि प्रकाणिक्वान्युपलस्यन्ते । तानि च रहस्पतिना दर्भिनानि,—

"वापीकूपनड़ागानि चैत्यारामसुराखयाः। स्थलनिवनदीस्रोतः प्ररगुत्त्रनगादयः॥ प्रकाणचिक्रान्येतानि बीमायां कारयेत् भदा"—इति। तुषाङ्गारकपालेरिति करीषादीनां गुप्तसिङ्गानामणुपस्तचणम्। तानि च तेनैव दर्शितानि,—

"करीषास्त्रितुषाङ्गार्ग्यर्कराऽयाकपालिका ।

सिकतेष्टकगोबालकार्पासाखीनि भस च ॥
प्रचिष्य कुमेध्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत्"—इति ।
तानि च सीमालिङ्गानि खितरैर्बालानां दिर्भिनीयानि । तथाच
श्रुस्मतिः,—

"ततः पौगण्डवालानां प्रयक्षेन प्रदर्भयेत्।
वार्द्धके च भिग्रज्ञाने दर्भयेयुलयेवच॥
एवं परम्पराज्ञाते सौमाभान्तिनं जायते"—इति।
एवं निरूपितेर्लिङ्गेः सौमाविवादनिर्णयं कुर्य्यादित्याच मनुः,—
"एतेर्लिङ्गेन्थेत् सौमां राजा विवदमानयोः।
यदि संग्रयएव स्थालिङ्गानामपि दर्भने॥
साचिप्रत्ययएव स्थात् सौमावादविनिर्णये।
साच्यभावे तु चलारो ग्रामाः सौमान्तवासिनः॥
सौमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजमिन्नधौ"—इति।

प्रथमं तावद्धिपत्यधि लिङ्गेः सीमाविवाद निर्णयः । श्रथा वाष्य-विश्वामस्तदा लिङ्गिविषयकात् सीमाविषयकादा साचिप्रत्ययात् निर्णयः । यदा साचिनामभावस्तदा सामन्तिर्विनिर्णयः इत्यर्थः । "तेषामभावे सामन्ताः"—इति कात्यायनेनोक्तत्वात् । के पुनः साम-न्ता इत्यपेचिते सएवा इ,—

> "संसक्तकास्तु सामनास्त्रसंसकास्त्रयोत्तराः। संसक्तसक्तसंसकाः पद्माकाराः प्रकीर्त्तिताः"—इति ।

विप्रतिपन्नमी सकस्य चेनस्य चतस्य दिचु मनि चित्रामादि-भोकारः मंमकाः। एतएव सामन्तगन्दा भिधेयाः। यदा पुनरद्ष्ट- संसक्तका न सन्ति, तदा संसक्तसंसक्ततत्त्वंसकेः निर्णयः कार्यः। तदाह सएव,—

"स्वार्थिसद्धी च दुष्टेषु सामनेस्वर्थगोरवात्। तस्यंमकेम् कर्त्त्व उद्घारो नाच संग्रयः॥ संसक्तमकदोषे तु तस्यंसकाः प्रकीर्त्तिताः। कर्त्त्वास्विवदुष्टासु राज्ञा धम्मं विज्ञानता॥ तेषामभावे सामन्तामौलब्द्घोद्धताद्यः। स्थावरे षट्प्रकारेऽपि कार्य्या नाच विचारणा"—इति। बद्घादिलचणं तेनैवोक्तम्,—

 "धौकौविवादे चेत्रस्य मामनाः स्वितरादयः।
गोपाः मीमाक्रवाणाञ्च भर्वे च वनगोचराः।
नयेयुरेते सीमाक स्थलाङ्गारत् षद्भुमेः॥
सेतुवन्त्रीकनिवास्यिचैत्याद्येक् पलचिताम्"—इति।
नारदोऽपि,—

"यामधीमास च विहर्ष च स्टुः क्षिजीविनः। गोपाः प्राकुनिकव्याधा ये चान्ये वनगोचराः"—इति। ते च गप्येः प्रापिताएव निर्णयं बूयुः। तथाच ब्रह्मपतिः,— "ग्रापिताः प्रपयेः खेः स्वैद्भूयुः सीमाविनिर्णयम्। द्र्यययुश्च जिङ्गानि तत्रमाणिमिति स्थितिः"—इति। स्वैः स्वैरिति,

"सत्येन शापये दिप्रं चित्रयं वाहनायुधैः"—
हत्यादि लोकयवस्यया प्रतिपादितैः हत्यर्थः। सनुर्षिः—
"गामेयकक्लानां तु समचं मीममाचिणः।
प्रष्ट्याः मीमलिङ्गानि तथैवच विवादिनोः॥
ते पृष्टासु यथा ब्रूयुः मीमामन्धिषु लचणम्।
तत्त्रया स्थापयेद्राजा धर्णेण ग्रामयोर्दयोः"—इति।
भीमामाचिणां तु लचणमाह चह्स्यतिः.—

'शागमञ्च प्रभाणञ्च भोगं कामञ्च नाम च।

भूभागलचणञ्चेव ये विद्मतेऽच साचिणः''—दित ।

यदा पुनश्चिक्षानि न मिल्ति, तिद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतयाः

भन्दिग्धानि, तदा निर्णयोपायसाह याज्ञवन्त्र्येः.—

<sup>ं</sup> लिंदुनया,-- हित का०।

"धामन्ता वा धमग्रामाञ्चलारोऽष्टो दशापि वा।
रक्तस्वयमाः धीमां नयेयुः चितिधारिणः"—इति।
रक्तस्विणो रक्तास्वर्धरा धर्मारोपितचितिखण्डाः धीमां प्रदर्शथेयुः। खेः खेः प्रपयेः प्रापिताः धन्तः शीमां नयेयुः। तथाच मनुः,—
"प्रिरोभिस्ते ग्रहीलोवीं स्राविणो रक्तवाषधः।
स्रुतः प्रापिताः खेः खेन्येयुस्ते समञ्जसम्"—इति।
नयेयुरिति वञ्जवनमपि प्रविवचितम्। एकस्रापि सीमाप्रदर्शकस्य ग्रहस्रातिना दर्शितलात्,—

"ज्ञाविकिवैर्विना साधुरेकोऽष्युभयसंमतः।
रक्तमान्त्राम्बर्धरो स्ट्रमादाय मूईनि॥
सत्यव्रतः सोपवासः सीमानं दर्भयेत्ररः"—इति।
यनु नारदेनोक्तम्,—

नैकः समुत्रयेत्वीमां नरः प्रत्ययवानिष ।

महत्त्वादस्य कार्यस्य क्रियेषा बद्धषु स्थिता''—दित ।

तदुभयानुमत्रधर्मविद्यतिरिक्तविषयम् । स्थलादिचिक्काभावे
ऽषि साचिषामन्तादीनां सीमाज्ञान उपायविशेषमार्ह नारदः,—

"नित्तगाऽपद्दतोत्षृष्टनष्टचिक्रासु स्टमिषु । तत्त्रदेशानुमानाच प्रमाणाङ्कोगदर्भनात्"—इति । प्रत्यर्थिसम्बम्बिप्रतिपन्नाया श्रसार्त्तकालोपलचित्रभुक्तेर्वा नि-द्विनुयुरित्यर्थः । एतेषां साचिमामन्तप्रस्तीनां सीमाचङ्कःमण-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यत्र । मूर्डारापितिचितिखाडाः— इति तु भिवतुं यक्तम् ।

र्म साज्ञिमामन्तादिना सीमाज्ञानीयाये विषयमाह्,-इति ग्रा॰।

<sup>্</sup> निश्चगाप हुनो च्ছिए चिह्न विंगन श्रामध, - इति ছা। ।

दिनादारभ्य यावत् चिपचं यदि राजदैविक स्थमनं नोत्पद्यते, तदा तत्प्रदर्भनात् सीमानिर्णयः । तघाच कात्यायनः,—

> "सीमाचङ्गमणे कोग्ने पादस्पर्भे तथेवच। चिपचपञ्चसप्ताहं दैवराजकमिय्यते"—इति।

चस्त्रच निषेधः स्रात्यन्तरेऽभिहितः,—

"वाक्षाक्ये महीवादे दियानि परिवर्जयेत्"—इति । स उक्तज्ञचणपुरुषाभावविषय दत्यविरोधः । कथन्तर्द्धं निर्णय-दत्यपेचिते नार्दः,—

"यदा तु न खुर्जातारः बीमायाद्यापि खचणम्।
तदा राजा दयोः बीमासुन्नयेदिष्टतः खयम्"—दिति।
देखातः, देखातः। याज्ञवक्योऽपि,—

"त्रभावे ज्ञातिक्ज्ञानां राजा सीखः प्रवर्त्ताता"—इति । ज्ञातृषां सामनादीनां चिक्रानां तृचादीनामभावे राजैव सीखः प्रवर्त्तियता । पामदयमध्यवर्त्तिनीं विवादाखदीभृतां भुवं समं प्रविभज्य उभयोग्यांमयोः समर्थ तन्त्रध्ये सीमास्त्रिज्ञानि कारयेत् । यदा तस्त्राभूमेयंत्रैवोपकारातिष्रयो दृष्यते, तदा तस्त्रैव यामस्य सक्ता भृः समर्पणीया । तथा समनुः,—

"सीमायामिविषद्यायां खयं राजैव धर्मवित्।
प्रदिगेद्ग्मिनेनेषां उपकारादिति स्थितिः"—इति।
प्रविषद्यायां, ज्ञात्ज्ञापकग्र्न्यायामित्यर्थः। श्वणादिनिर्णयवत्
सीमानिर्णयो नावेदनानन्तर्मेव कार्यः. किन्तु प्रकाणितेषु
सेलादिषु। तदाइ सएव.—

"सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे यामयोईयोः।
चौष्ठे मासे नयेत्सीमां सम्काभेषु सेत्षु"—इति।
यामगृहणं नगरादेरप्युपलचणार्थम्। श्रतएव कात्यायनः,—
"सीमान्तवासि" सामन्तैः कुर्यात् चेवादिनिर्णयम्।
यामसीमादिषु तथा तद्वनगरदेशयोः"—इति।
यदा रागलोभादिवभात् सीमासाचिणोनिर्णयं न कुर्युः, तदा
दण्डनीया दत्याह सएव,—

"बह्ननान्तु ग्रहीतानां न सीमानिर्णयं यदि ।
स्वर्युर्भयादा स्रोभादा दायास्त्रत्तमसाहसम्"—दित ।
एतत् ज्ञानविषयम् । त्रज्ञानविषये तु नारदः,—
"त्रय चेदनृतं त्रूयुः सामनाः सीमनिर्णये ।
सर्वे प्रयक् प्रयग्दण्डाः राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥
सामनात्परतो ये स्युक्तसंसक्ता स्ववोदिते ।
संसक्तमक्तसक्तास्तु विनेयाः पूर्वभाहसम् ॥
मौस्तरद्वादयस्तन्ये दण्डं दला प्रथक् प्रथक् ।
विनेयाः प्रथमेनेव साहसेन व्यवस्थिताः"—दिति ।
साचिणां मिथोवेमत्याभिधाने दण्डमाह कात्यायनः,—
"कीर्त्तिते यदि भेदः स्थादण्ड्यास्त्रत्तमसाहसम्"—दिति
सीमाचङ्कामणकर्तृणामिष दण्डमाह सएव,—
"यथोकेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाचिणः ।

विपरीतं नयनामु दाणामु दिश्रतं दमम्"—इति ।

<sup>\*</sup> सामन्तभावे—इति का० ग्रा०।

श्रज्ञानादनृतवचने माच्यादीन् दण्डियला पुनर्विचारः प्रवर्त्त थितवाः । तथाच कात्यायनः,—

"श्रज्ञानोक्तान्" दण्डियला पुनः सीमां विचारयेत्।
त्यक्ता दुष्टांसु सामन्तान् तस्मान्मौलादिभिः सह।
समीच्य कारयेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुः"—इति।
नधुत्सृष्टचेचविषये निर्णयमाह चहस्पतिः,—

"त्रन्यग्रामासमाह्य दत्ताऽन्यस्य यदा मही।

महानद्याऽयवा राज्ञा कथं तत्र विचारणा॥

नद्यात्मृष्टा राजदत्ता यस्य तस्येव मा मही।

त्रन्यया न भवेसाभो नराणां राजदेवकः॥

घयोदयौ जीवनञ्च देवराजवण्णात्मृणाम्।

तस्यात्मर्वेषु कार्येषु तस्ततं न विचालयेत्॥

ग्रामयोरुभयोर्यत्र मर्य्यादा कल्पिता नदी।

कुरुते दानहरणं भाग्याभाग्यवणात्मृणाम्॥

एकच कूलपातन्तु भूमेरन्यच संस्थितिम्।

नदीतीरे प्रकुरुते तस्य तां न विचालयेत्"—इति।

एतदयुप्तश्यस्यतीरविषयम्। उप्तणस्यविषये तु सपवाह,—

"चेचणस्यं समुस्रह्या भूमिण्किक्षा यदा भवेत्।

<sup>\*</sup> षाचानोत्ती,-इति का॰।

<sup>†</sup> स तैख,—इति ग्रा॰।

<sup>!</sup> समाह्रय,-इति शा॰।

एतदनुप्त,—इति भारा । एवं प्रवा

<sup>॥</sup> समुत्यञ्च,—इति ग्रा०।

नदीस्रोतःप्रवाहेण पूर्वस्वामी सभेच ताम्"—इति । तां सग्रस्यां भूमं पूर्वस्वामी यावदुप्तग्रस्थमसप्तात्रस्तावस्रभेते-त्यर्थः । फलप्राप्तेक्द्वं तु पूर्ववचनविषयसमानता । राजदत्त्विषये कचिद्पवादमाह सएव,—

"या राज्ञा कोधलोभेन क्लन्यायेन वा इता।
प्रदत्ताऽत्यस्य तृष्टेन न सा सिद्धिमवाप्रयात्"—इति।
एतस स्वलहेतुप्रमाणवत्चेचविषयम्। प्रमाणाभावे तु सएवाह,—

"प्रमाणरिहतां स्विमं भुज्जतीयस्य या इता।
गुणाधिकाय वा दत्ता तस्य तां न विचासयेत्"—इति।
ग्रहादिविषये निर्णयस्तेनैव दिर्णतः,—

"निवेधकालादार्भ्य ग्रह्मार्थापणादिकम् । येन यावद्यया भुक्तं तस्य तत्र विचालयेत् ॥ श्वरत्निदयसुत्पृत्र्य परकुत्यादि वेधयेत्"—इति । श्वरक्षरादिभिञ्चतुष्ययादिकं न रोधयेदित्याह नारदः,—

"श्ववस्त्ररखलयभ्रभमखन्दनिकादिभिः। चतुष्ययसुरखानराजमार्गाच रोधयेत्"—इति। बृहस्त्रतिः,—

"यान्यायान्ति जना येन पण्णवस्यानिवारिताः। तद्चते संसरणं न रोद्धयन्तु नेनचित्"—इति।

<sup>\*</sup> प्रवाहेच,—इति का॰ ग्रा॰।

<sup>†</sup> ग्रहचर्यापवादिकम्,—इति शा॰ ;

चसु संसर्णे श्रभादिकं करोति, तस्य दण्डमाइ सएव,— "यस्तच संसरे अभं वचारोपणमेववा। कामात्पुरीषङ्कर्याचेत्तस्य दण्डस्त माषकः"-इति। राजमार्गे तु पुरीषकर्त्तुर्दण्डमाइ मनुः,-"समुत्कुजेद्राजमार्गे यस्त्रमेधमनापदि । ष दो कार्षापणी दद्यात् अमेथञ्चा इत्र शोधयेत्। श्रापद्गतस्त्रचा दृद्धो गर्भिणी बालएवच। परिभाषणमहीना तच गोधमिति खितिः"-इति। श्रमेधादिना तड़ागादिषु दोषं कुर्वतां दण्डमाह कात्यायनः,— "तड़ागोद्यानतीर्थानि योऽमेधेन विनामयेत्। श्रमेधं गोधयिला तु दण्डयेत् पूर्वमाहमम्॥ दूषयन् सिद्धतीर्यानि स्थापितानि महाताभिः। पुण्यानि पावनीयानि प्राप्नुयात् पूर्वभाष्ठसम्"-इति। मर्खादाभेदनादौ दण्डमाच याज्ञवस्काः,-"मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमाऽतिक्रमणे तथा। चेत्रस हरणे दण्डाश्रधमात्तममधमम्"-इति।

श्वनेकचेत्रव्यवच्छेदिका माधारणी भूमर्थादा । तस्याः प्रकर्षेण भेट्ने, मीमानमतिलङ्घा कषेणे, चेत्रस्य त्या निन्दितप्रदर्भनेन' इरणे, यथाक्रमेणाधमोत्तममध्यममाहमा दण्डा वेदितव्याः । चेत्रयहणं रहारामाद्युपल्चणार्थम् । श्वजानात् चेत्रादिहरणे मण्याह,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्वच । सम तु, निन्दितत्वप्रदर्शनेन, — इति पाठः प्रतिभाति ।

"ग्रहं तराकमारामं हेवं वा भीषया हरन्। ग्रतानि पञ्च दण्डाः खादज्ञानाद्दिग्रतं दमः"—इति । थे तु बलादपह्रियमाण्चेवादिश्वमयस्तेषां उत्तमोदण्डः प्रयोक्तयः।

"बलात्सर्वस्वहरणं पुराश्चिर्वामनाङ्कने । तदङ्गच्छेदद्रत्येको दण्ड उत्तमसाहसः"—इति

स्परणात्। यनु गङ्खा लिखिताभ्यां सीमाऽतिक्रमणे दण्डाधिका-सुक्तम्। "सीमायतिक्रमे लष्टमहस्सम्"—इति। तत्समग्रसीमाऽति-क्रमविषयम्। सीमासन्धिषूत्पन्नरुचादिविषये कात्यायनः,—

"सीमामधे तु जातानां हवाणां चेत्रयोर्दयोः।

पालं पुष्पञ्च सामान्यं चेत्रस्वामिषु निर्दिभेत्"—इति।
श्रन्यचेते जातहचादिविषये सएव,—

"श्रन्यचेत्रे तु जातानां ग्राखा यत्रान्यसंखिता।
खामिनन्तु विजानीयात् यस्य चेत्रे तु संस्थिता"—दित ।
परचेत्रे प्रार्थनया क्रियमाण्येतकूपादिकं चेत्रखामिना न
निषद्धयम्। तदाइ याज्ञवल्काः,—

"न निषेधोऽल्पवाधसु सेतुः कल्याणकारकः।

परभूमौ हरन् कूपः खल्पवेत्रो बह्नदकः"—इति।

यत्खल्पवाधकं महोपकारकं चेत्रादिकञ्च भवति, तत् चेत्रं
खामिना न निषेद्वयम्। यत्पुनर्वे इत्वाधकं खल्पोपकारकं च,
निश्विद्वयं भवति। नारदोऽपि,—

"परचेत्रस्य मध्ये तु सेतुर्न प्रतिबध्यते । महागृणोऽन्पदोषश्चेत् दिद्धिरिष्टा चये मनि"- इति । बेतुख दिविधः । तथाच षएवाइ,—

"बेतुस्तु दिविधो ज्ञेयः खेयो वधस्त्रथैवच ।

तोयप्रवर्त्तनात् खेयो बधः स्थात्तिवर्त्तनात्"—दित ।

बेलादिसंस्कारविषये नारदः,—

"पूर्वप्रवत्तसु च्छित्रं न पृद्वा खामिननु यः।

सेतुं प्रवर्त्तयेतृ कश्चित्र स तत्फलभाग्धवेत्॥

स्तते तु खामिनि पुनस्तद्वंग्ये वाऽपि मानवे।

राजानमामन्त्र्य ततः कुर्यात् सेतुप्रवर्त्तनम्"—इति।

चेचखामिनमनभ्युपगम्य तदभावे राजानं वा सेलादिप्रवर्त्तने

थाज्ञवस्त्यः,—

"खामिने योऽनिवेद्येव चेचे सेतुं प्रवर्त्तयत् । जत्यचे खामिनो भोगः तदभावे महीपतेः"—इति ॥ प्रार्थनयाऽर्थदानेन वा लक्षानुज्ञः सम्नेव परचेचे सेतुं प्रवर्त्तये-दिखाख तात्पर्यम् । न तु सेतुप्रवर्त्तकच्च पालनाक्षणिनिषेधे तात्पर्यम् । तच्याप्रसक्तलात् । श्रय वा, दृष्टलाभफलभोकृलिनिषेधे तात्पर्यमस्त । कात्यायनोऽपि,—

"श्रखाम्यनुमतेनैव संस्कारं कुरुते तु यः।

ग्रहोद्यानतड़ागानां संस्कर्ता सभते न तु ॥

व्ययं\* स्वामिनि चायाते न निवेद्य नृपे यदि।

श्रयावेद्य प्रयुक्तस्तु तद्गतं सभते व्ययम्"—दिति ॥

देखं,—इति यञ्चान्तरभृतः पाठ।

चेत्रस्वामिपार्थे चेत्रमिदमहं कर्षामीदमङ्गीकत्य पश्चाद्यीन कर्षति, श्रन्येन वा न कर्षयित, तं प्रत्याह याज्यवक्यः,—

> "फालाइतमपि चेत्रं यो न कुर्याञ्च कारयेत्। स प्रदायोऽक्रष्टग्रदं चेत्रसन्येन कारयेत्" – इति॥

यद्यपि फलाइतं ईषफलेन विदारितं न सख्वीजावापाई, तथाषाक्षष्टचेत्रस्य फलं यावद्यत्रोत्पत्त्यर्थं सामन्तादिक स्पितं ताव-दमौ स्वामिने दापनीयः। तच्च चेत्रं पूर्वकर्षकादौ विधाय तत्का-रयेत्। चहस्पतिरपि,—

"चेत्रं ग्रहीला यः कश्चित् न कुर्य्याच च कारयेत्। खामिने म ग्रदं दायो राज्ञे दण्डञ्च तत्समम्"— इति ।। खामिने कियान् ग्रदोदेय इत्यपेचिते सएवा इ,—

"चिरावमने दशमं क्रयमाणे तथाऽष्टमम्।

सुमंक्ततेषु षष्ठं स्थान् परिकल्प्य यथाविधि"—इति॥

चिरावमन्ने चिरकालमहाष्टे चेने कर्षामीति खीहत्योपेचिते, यावत् फलमन्पेचिते लभ्येते तस्य दशमभागन्दायः। सुसंस्कृते चेने उपेचिते षष्टं भागं दाय दत्यर्थः। श्रमक्रप्रेतनष्टचेनविषये नारदः,—

> "त्रमत्रप्रेतनष्टेषु चेचिकेषु निवापितः। चेचचेदिकषेत् कयिद्नर्रति च' तत्पलम् ॥ कृष्यमाणेषु चेचेषु चेचिकः पुनरावजेत्। विकोपचारं तस्यं दला चेचमवाप्रयात्"—इति॥

<sup>॰</sup> कस्तिरनुकुर्व्वीत,—इति का॰। कस्तिरमृबीत स,—इति ग्रह्मान्तर-इनपाटक मसीचीनः।

खिलोपचारः खिल्लभञ्जनार्थीच्ययः। तख्येयनाऽवधारणार्थं वि-चारं तखाइ सएव,—

"संवत्सरेणार्धिखलं खिलं खादत्सरेस्तिभिः।
पत्रवर्षावसन्नन्तु चेत्रं खाद्रवीसमम्"—इति ॥
यदा पुनः खिलोपचारं खामी न ददाति, तदाऽष्णाह
कात्यायनः,—

"त्रिश्च तितो न दद्याचेत् खिलार्थं यः इतोययः।
तद्यभागदीनन्तु कर्षकः फलमाप्त्रयात्॥
वर्षानष्टौ स भोका स्थात् परतः स्वामिने तु तत्"—इति।
इति सीमाविवादनिर्णयः समाप्तः।

### श्रय दण्डपारुष्यम्।

तत्त्वरूपं नारदेनोक्तम्,-

"परगानेव्यभिद्रोहो हं स्तपादायुधादिभिः।

भक्षादिभिश्चोपघाता दण्डपारुष्यमुच्यते"—इति॥

परगानेषु स्थावरजङ्गमादेरने कद्रक्षेषु। हस्तपादायुधादिभिरि

त्यादिग्रहणाद्गावादिभिः। द्रोहो हिंसनम्। तथा भस्माभिः भस्मरजःपङ्गप्रीषाद्येः। उपघातः मंस्पर्गरूपं मनोदुः खोत्पादनम्।
तद्भयं दण्डपारुष्यम्। तस्य नैविध्यमाह मण्व,—

''तस्यापि दृष्टं वेतिथं हीनमधीत्तमकमात् अवगृरणनि गद्भपातनचतदर्गने ॥ दीनमधोत्तमानान्तु द्रव्याणामनितकमात् ।

चीखेव साइसान्याज्ञस्तच कण्टकग्रोधनम्"—इति ॥

निःग्रङ्गपातः निःग्रङ्गपहरणम् । चीख्येव साइसानि साइसीकृतानि दण्डपारुव्याणीत्यर्थः । दण्डपारुव्ये पञ्चप्रकाराविधयस्तेनैवोक्ताः,—

"विधिः पञ्चविधन्त्रकः एतयो रूभयो रिष । पारुष्ये वित वंरकादुत्पन्ने चुक्थयो र्द्योः ॥ य मान्यते यः चमते दण्डभाग्योऽतिवर्त्तते । पूर्वमाचारयेद्यस्त नियतं स्थात्य दोषभाक् ॥ पञ्चाद्यस्तोऽयमत्कारी पूर्वेतु विनयो गुरः । दयोरापन्नयो सुन्धमनुबभाति योऽधिकम् ॥ य तयो र्दण्डमाभ्रोति पूर्वे । प्रवित्य वित्यः ॥ यत्योर्दण्डमाभ्रोति पूर्वे । यार्व्यदोषा हतयोः युगपत्यं प्रदत्त्तयोः ॥ विभ्रेषञ्चन्न कच्छेत विनयः स्थात् यमस्तयोः । यार्व्यदेष कच्छेत विनयः स्थात् यमस्तयोः । याप्तव्यञ्चन्ने प्रवित्याया वित्रेष्ठ विश्वयः ॥ विश्वयः प्रवित्वाया वित्रेष्ठ विश्वयः । यार्व्यादारिष्ठ विश्वयः प्रवित्वाया वित्रेष्ठ विश्वयः । यार्व्यादारिष्ठ विश्वयः । यार्व्यादारिष्ठ विश्वयः । यार्व्यादारिक्षे यद्यो घात्या वित्रेष्ठ विश्वयः । यार्व्यादारिक्षे यद्यो घात्या वित्रेष्ठ विश्वयः । यमेव व्यतिरेकेरक्षेते स्वा घात्या विष्ठ विश्वयः ।

<sup>🍍</sup> श्वपाकपश्चचखाजवेग्यावधक्रस्तिषु,—इति यत्र्यान्तरप्रतः षाठः ।

<sup>†</sup> दासेषु,—इति यत्रान्तर छतः पाठः।

<sup>‡</sup> गुर्व्वाचार्यान्तकेषु च,—इति का॰। गुर्व्वाचार्य्यातिगेषु च,—इति यन्यान्तरे।

<sup>🐧</sup> द्यतिवर्त्तरमे,—इति यत्र्यानारस्तः पाठः ।

षएव विनयं कुर्याच तिंदनयभाक् नृपः॥ मलाह्येते मनुष्याणां धनसेषां मलातानम्। श्रतस्तान् घातयेद्राजा नायदेखेन देख्येत्"-इति ॥ यस्त पश्चात् प्रवत्तस्यापराधाभवीवहस्यतिना दर्शितः,— "त्राक्षष्टसु समाको प्रन् ताडितः प्रतिताड्यन्। इलाऽपराधिनं\* चैव नापराधी भवेश्वरः"-इति ॥ योऽपि पञ्चात् प्रवत्तस्य दण्डः कात्यायनेन दर्शितः,— "श्राभीषणेन दण्डेन प्रहरेद यसु मानवः। पूर्वं वा पौड़ितो वाऽय स दण्डाः परिकीर्त्तितः"-इति॥

मोऽपि पूर्वप्रवत्तद्खादन्पद्खार्थः । दख्पार्घ्यमंख्याकार्ण-मार याजवस्काः,—

"श्रमाचिकइते चिक्कैर्युक्तिभिञ्चागमेन च। द्रष्टचो चवचार् कूटचिक्रकतोभयात्"—इति ॥ यदा कश्चिद्रइस्रनेनाइं ताड़ित इति राज्ञे निवेद्यति । तदा चिक्रैः तद्गाचगतश्रमादिभिः, कार्णप्रयोजनपर्यालोचनक्पाभियु-क्तिभिः, त्रागमेन जनप्रवादेन, च प्रब्दाहियेन च, कूटचिक्नकरण-मक्शावनाभयात् परीचा कार्येत्यर्थः । राजग्रामनद्रव्यविग्रेषेण दण्ड-विश्रेषमाच सएव,—

"न्यूने पद्धर्जः स्पर्भी दण्डोदश्रपणः स्पृतः।

<sup>\*</sup> इता ( (तता यिनं, - इति यन्यान्तर हतः पाठः ।

<sup>†</sup> भस्तपञ्चरणः स्पर्धे,—इति का॰।

श्रमेध पार्षिदेशादि स्पर्धने दिगुणस्ततः॥
समेधेव परस्तीषु दिगुणः चोत्तमेषु च।
हीनेध्वर्द्धदमोमोहमदादिभिरदण्डनम्"—इति॥
श्रमेधशब्देन स्रेश्मनखकणीदिदूषिकाश्यकोिष्किष्टादिकं ग्रह्मते।
पुरीषादिस्पर्धे कात्यायनः,—

"हर्दिम्त्रप्रीषाद्येः पादादौ च चतुर्गृषः ।

षड्गृषः कायमध्ये तु मूर्ध्वि लष्टगुषः स्रःतः"—इति ॥

श्रादिश्रब्देन वसायुक्तज्ञानाः ग्रह्मन्ते । ताड्नार्थं इस्तौद्यमने

ताड्ने च दण्डमाइ सएव,—

"उद्गूरणे तु इस्तस्य कार्यी दादणकोदमः।
सपव दिगुणः प्रोक्तः ताड्नेषु सजातिषु"-दति॥
याज्ञवस्कोऽपि,-

"जद्गूरणे इस्तपादे दग्नविंगतिकः क्रमात्। परस्यरन्तु सर्वेषां ग्रस्ते मध्यमसाइसम्"—इति॥

हस्ते पादे वा ताड़नार्यमुद्यते सति यथाकमं दग्रविंग्रतिपण-कौ दमौ। परस्परमवधार्य्य गस्ते उद्यते सति सर्वेषां वर्णानां मध्य-मसाहसोदण्ड द्रत्यर्थः। काष्टादिभिस्ताड़ने सएव,—

"गोणितेन विना दुःखं कुर्वन् काष्टादिभिर्न्नरः । दार्चिग्रतं पणान् दाषोदिगुणं दर्भनेऽस्रजः"-इति ॥

<sup>\*</sup> समे च, - इति ग्रा॰।

<sup>|</sup> दार्ज्ञिनिस्रूरत,--इति का॰।

<sup>।</sup> इत्थमेन पाठः सर्व्यन ।

लगादिभेदे दखमाच ममुः,—

"लग्भेदकः प्रतं दण्ज्ञो सोहितस्य च दर्भकः। मांमस्मेदे प्रतं निष्कान्\* प्रवास्यस्वस्थिभेदकः"—इति॥ पादाद्याकर्षणादौ याज्ञवस्त्यः,—

"पादकेशादिषु कराकर्षणे तु पणान् दश । पिण्डाकर्षांग्रुकावेष्टपादाध्याचे यतं दमः ॥ करपाददन्तभङ्गे केदने कर्णनामयोः । मध्योदण्डो व्रणोद्वेदे स्तकस्पद्दते तथा ॥ चेष्टाभोजनवाक्रोधे नेचादिप्रतिभेदने । ग्रीवादिव्रणभङ्गे च दण्डोमध्यममाद्दमः ॥ एकं भ्रतां बद्धनाश्च यथोक्रदिगुणोदमः"—इति ॥

श्रवमत्य केमं ग्रहीला योद्घटित्याकर्षति, श्रमी द्मपणं दण्डाः स्वात् । यः पुनरंग्रुकेनावेष्य गाढ्मापीड्याक्य पादेन घटयति, श्रमी मतपणान् दण्डाः । करपाददन्तानां प्रत्येकस्प्रश्ने कर्णनासिकयोस्य केदने म्हतकन्यस्ते च मध्यमसास्स्रो दण्डः । गमनभोजनभाषणिनरोधे नेचप्रतिभेदने गीवास्त्वमणभङ्गे मध्यम-सास्मोदण्डः । मिलिलैकसाङ्गभङ्गं सुर्वतां बद्धनां एकस्यापराधे यो दण्डउत्तः, तच तसात् दिगुणोदण्डः प्रत्येकं वेदितय द्रत्यर्थः । कात्यायनोऽपि,—

"कर्णीष्ठप्राणपादादिजिज्ञानामाकरस्य च।

मासभेदे प्रतं निष्कान्,—इति का॰। मांसभेत्ता तु षिख्यान्,—
 इति ग्रज्ञान्तरभ्तः पाठः।

केदने चोत्तमोदण्डो भेदने मध्यमो स्गुः॥

मनुष्याणां पश्चाञ्च दुःखाय प्रहतं मित।

यथा यथा भनेदुःखं दण्डं कुर्यात्तया तथा"—दिति

प्रातिलोग्येन प्रहारे दण्डमाह याज्ञवल्काः,—

"विप्रपीड़ाकरं केद्यमङ्गमबाह्यण्ख तु।

उद्गूर्णे प्रथमोदण्डः मंस्पर्धे तु तदर्धकः"—दिति॥

बाह्यणपीड़ाकरमबाह्यण्ख चित्रयादेरङ्गं करचरणादिकं

केत्त्रयम्। बाह्यण्यहण्युत्तमवर्णीप्रलचणार्थम्। श्रतएव मनुः,—

"येन् केनचिदङ्गेन हिंस्याच्ह्रेयांसमन्यजः।

केत्त्रयं तत्त्रदेवास्य तन्त्रनोरनुशायनम्"—इति ॥ उद्गूर्णे वधार्थमुद्यते श्रस्तादिके प्रथमसाहसोवेदितवाः । शृद्धस्य तत्रापि केदनमेव हस्तादेः । तदाह मनुः,—

"पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमईति"—इति । खद्गूरणार्थं ग्रस्तादिसंस्पर्गे प्रथमसाहसादर्धदण्डो वेदितव्यः । भस्मादिस्पर्भने पुनः चित्रयवैष्ययोः प्रातिकोम्यापवादेषु दिगु-णोदमः ।

"वर्णानामानुलोम्येन तस्ताद्धार्द्घह्मानितः"—

इति वाक्पार्योक्तन्यायेन दण्डः कन्यनीयः । कात्ययनः,—

"वाक्पार्य्ये यथैवोक्तः प्रतिलोमानुलोमतः ।

तथैव दण्डपार्य्ये पात्योदण्डो यथाक्रमम्"—इति ॥

तचापि सद्भविषये विशेषमास मनुः,—

"श्रवनिष्ठीवतोद्पात् दावोष्ठौ क्षेद्येश्रृपः ।

श्ववम् चयतोमेद् प्रीषकरणे गुदम् ॥
क्षेत्रेषु ग्रह्मतो हस्तौ क्षेद्रयेदिवचारयन् ।
पाद्योदीदिकायाञ्च ग्रीवायां द्रषणेषु च ॥
सहासनमभिप्रेषुक्लाष्ट्रस्थापक्षष्टजः ।
कथां क्षताङ्कोनिर्वास्थः स्किचौ वाऽस्थ निक्कन्तयेत्"—इति।

त्रङ्गक्रेदनादौ विशेषमाह कात्यायनः,—

"देहेन्द्रियविनाभे तु यदा दण्डं प्रकल्पयेत्। तदा तुष्टिकरं देयं समुत्यानञ्च पण्डितैः"—इति॥

तुष्टिकरं वणतुष्टिकरम् । समुत्यानं व्रणारोपणम् । तिविमि-न्तकश्च व्ययो व्रणगुरुलानुसारेण पिष्डितेरीषधार्थं व्ययार्थं च किन्यि-तमानं व्रणारोपणं देयम् ।

"ममुत्यानं व्ययं चामी द्यादावणरोपणम्"—इति तेनैवोक्तलात् । दहस्यतिरपि,—

"त्रङ्गावपीखने चैव छेदने भेदने तथा। षसुत्थानययं दाषाः कलद्वापद्दतञ्च यत्"—दित ॥ याज्ञवक्कोऽपि,—

"कलहापद्यतं देयं दण्डश्च दिगुणस्तथा।
दुःखसुत्पादयेद्यस्त स ससुत्यानकं व्ययम् ॥
दाप्योदण्डञ्च यो यिस्मन् कलहे ससुदाद्यतः"—इति ।

याम्यपग्रःपीड़ायां दण्डमाइ विष्णुः। "याम्यपग्रःघाते कार्षापणं दण्डाः। पग्रस्वामिने तु तन्त्रूच्यं दद्यात्"—दति। मूच्यदानन्तु मृतपग्रःविषयम्। मरणाभावे तु समुत्यानययं द्यात्। तथाच सएव। "सर्वे च पुरुषपीडाकराः ससुत्यानव्ययं दाष्या ग्राम्थपग्रऽ-पीड़ाकराञ्च"—दित । प्राणिघातनिमित्तकोदण्डः क्वचिद्रश्रक्यप्रति-कार्विषये नास्तीत्याद्द मनुः,—

"किन्ने नष्टे युगे भग्ने तिर्यक् प्रतिमुखागते।

प्रत्नभङ्गे च यानख चक्रभङ्गे तथैवच॥

भेदने चैव यन्ताणां योक्तरमागेस्तथैवच।

प्राक्तन्दे चाष्यपैहीति न दण्डं मनुरन्नवीत्"—इति॥

प्राक्तप्रतिकारोपेचकस्य दण्डमाह मण्व,—

"थत्रापवर्तते युग्यं वैगुष्णात् प्राजनस्य तु । तत्र खामी भवेद्द्णो हिंगायां दिश्यतं दमम्"—इति ॥

प्राजकः ग्रकटादिनेता। वैगुष्णं नाम वैकन्तं वेतननाघवार्षं खाम्यनुमतम्। यत्र समर्थप्राजकदोषेण प्राणिहिंसा, तत्र न खामिनोदण्डः, किन्तु प्राजकस्रोत्याह सएव,—

"प्राजकश्चेद्ववेदाप्तः प्राजको दण्डमर्रति"—दित ।
श्वाप्तः समर्थ दत्यर्थः । पश्वभिद्रोहे दण्डमार याज्ञवस्क्यः,—
"दुखे च ग्रोणितोत्पाते ग्राखाऽङ्गक्रेदने तथा ।
दण्डः चुद्रपग्र्मां तु दिपणप्रस्तिः क्रमात् ॥
लिङ्गस्य क्रेदने सत्यौ मध्यमो मृत्यमेवच ।
महापग्र्नामेतेषु स्थानेषु दिगुणोदमः"—दित ।

चुद्रपग्रनामजाविप्रस्तीनां दुःखोत्पादने गोणितोत्पादने।
गाखाग्रब्देन ग्रङ्गादिकं सन्द्यते। श्रङ्गानि करचरणादीनि। तेषां
केंद्रे वा यथाक्रमं दिपणप्रस्तिर्दण्डः। दिपणचतुष्पणषट्पणा-

ष्टपण द्रायादिष्ट्यः। तेषां लिङ्गक्रेदने मृत्युकरणे वा मध्यमसाहसो-दण्डः, मूल्यदानं च । महापश्नां गोगजवाजिप्रस्तीनामेतेषु स्थानेषु पूर्वीक्ताइण्डाद् दिगुणदण्डो वेदितस्य द्रत्यर्थः। काषांपण-ग्रतदण्ड द्रत्यनुवृतौ विष्णुरपि। "पश्नां पुंस्तोपघातकारी तथा गजाशोद्रगोघातेषेऽकण्वार्थः। भांसविक्रयी च थाम्यपश्चाती च कार्षापणस्"—दति। कात्यायनोऽपि,—

"दिपणो दादशपणो बधे तु स्रगपचिणाम्। सर्पमार्जारनकुलशस्करबधे नृणाम्"—इति। मनुरपि,—

"गोकुमारी देवपर्यन्ताणं दृषमं तथा। वाइयन् साइसं पूर्वे प्राप्नुयाद्त्तमं वधे॥ मनुष्यमार्णे चिप्नं चोरवित्कि चिष्वं भवेत्। प्राणस्त् महत्पूर्वं गोगजोष्ट्रह्यादिषु॥ खुद्रकाणां पर्यनाञ्च हिंसतो द्यातोदमः। पञ्चायत्तु भवेद्ष्डः ग्रभेषु स्गपचिषु॥ गर्दभाजाविकानाञ्च द्ष्डः स्थात् पञ्चमाषकः। माषकस्तु भवेद्ष्डः श्वस्करनिपातने"—दति।

राज्ञो दण्डदानवत्खामिनः प्रतिरूपकं मूखं वा दशादित्या इ कात्यायनः,—

"प्रमापणे प्राणस्तां दद्यात्तस्य तिरूपकम्।
तस्यानुरूपं मूत्यं वा दद्यादित्य विनेतानः"—इति।
स्थावरपाणिपौडाकारिणां दण्डमा ह मनुः.—

"वनस्तीनां धर्वेषासुपभोगो यथा यथा।
तथा तथा दमः कार्यो हिंषायामिति धारणा"—इति।
फलपुष्पोपभोगतारतम्यानुरोधेनोत्तममध्यमादयो दण्डाः कस्पनीयाः। तथाच दण्डा इत्यनुदृत्तौ विष्णुः। "फलोपयोगद्रुमच्छेदी उत्तमसाहसम्। पृष्पोपयोगद्रुमच्छेदी मध्यमसाहसम्।
बन्नीगुल्मलताच्छेदी कार्षापणग्रतम्। हणच्छेद्येकम्। सर्वे च तत्खामिनां तदुत्पत्तिम्"—इति। फलपुष्पोपभोगद्रुमच्छेदकादयः
किन्नद्रुमखामिनां तदुत्पत्तिं पुनः प्रतिरोपितद्रुमफलादिभोगकालपर्यन्तं दाया इति ग्रेषः। त्रच विग्रेषमाह याज्ञवल्क्यः,—

"प्ररोहिमाखिनां माखास्कत्थर्षविदारणे। उपजीयद्रुमाणाञ्च विंमतेर्दिगुणोदमः॥ चैत्यस्ममानसीमास पुष्पस्थाने सुराख्ये। जातद्रुमाणां दिगुणो दण्डो वचेऽच विश्रुते॥ गुल्मगुच्छचुपलताप्रतानीषधिवीरुधाम्। पूर्वस्मतादर्धदण्डः स्थानेषूक्षेषु कर्त्तने"—इति।

प्ररोहिणाखिनां वटादीनां प्राखाच्छेदने खान्सच्छेदने च यथाक्रमं विंगतिपणाद्दण्डादारम्य पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर उत्तरी-दण्डोदिगुणः। विंगतिपणचलारिंगत्पणाग्रीतिपणा दत्येवं रूपः। श्वपरोहिणाखिनामाम्रादीनामुपजीव्यद्रुमाणां पूर्वेकिषु खानेषु चैत्यादिस्थानेषूत्पन्नानां द्यचाणां ग्राखादिच्छेदने, श्वश्वत्यपन्नाश्चा-दीनां ग्राखादिच्छेदनेऽपि पूर्विकाद्दण्डाद्विगुणः दण्डः। गुल्मा मास्न-त्यादयः। गुच्छाः सुरुण्डकादयः। चुपाः करवीरादयः। स्नता- द्राचाऽविसुक्ताद्यः। प्रतानाः काण्डप्ररोहर हिताः। श्रोषधः फल-पाकान्ताः ग्रालिप्रस्तयः। वीक्षोगुडुचीप्रस्तयः। एतेषु खानेषु विकर्त्तने पूर्वीकाद्दण्डादर्धदण्डो वेदितयः। कुण्डादिघाते\* ग्रहे कष्टकादिप्रचेपणे च दण्डमाद याज्ञवस्काः—

"श्रभिघाते तथा भेदे हे दे कुण्ड्यावपातने।
पणान् दायः पञ्चदग्र विंग्रतिं तहूयं तथा॥
दुःखोत्पादि ग्टहे द्रव्यं चिपन् प्राणहरन्तथा।
वोङ्गाद्यः पणं दायो दितीयो मध्यमाहमम्"—दित।

सुद्गरादिना कुडासाभिघाते, विदारणे, देधीकरणे, यथाकमं पञ्चपणो दग्रपणो विंग्रतिपण्य दण्डः। श्रवपातने पुनस्तयो दण्डाः समुचिताः, कुडासम्पादनार्थं धनमपि देयम्। परग्रहे कण्डकादि-प्रचेपणे वोङ्ग्रपणो दण्डः। विवसुत्रङ्गादिप्रचेपणे मध्यमसाहसो-दण्ड दत्यर्थः।

इति दण्डपार्थम्।

### श्रय वाक्पार्धम्।

तस्य ज्वणं नारदेनोत्तम्,—

"देशजातिकुलादीनामाकोश्रन्यद्वसंयुतम्।

यदचः प्रतिकूलायं वाक्पारुष्यं तदुच्यते"—इति।

कज्रुष्यिया गौड़ा इति देशाकोशः। श्रृतिलोलुपा ब्रह्मणा इति

<sup>\*</sup> कुष्याभिघाते,—इति काः।

जात्याक्रोभः । कूरित्ता वैश्वामित्रा इति कुलाक्रोभः । त्राक्रोभ-उत्तेभीषणं, न्यद्भमवद्यं, तदुभययुकं यदुद्वेगजननाधं वाक्यं, तदाक्-पारुष्यमित्यर्थः । तस्य चैविध्यमाच सएव,—

> "निष्ठुराश्चीलतीवलात्तद्पि चिविधं स्मतम्। षाचेपं निष्ठुरं ज्ञेयमञ्चीलं न्यद्वसंयुतम्॥ पतनीयै रूपकोग्नेसीवमाज्जर्मनीषिणः"—इति।

कात्यायनोऽपि,-

"यस्त्रसंज्ञितेरक्षेः परस्याचिपति क्षचित्।

श्रम् सेवांऽय मूलेवां निष्ठुरा वाक् स्मता बुधैः ॥

न्यग्भावकरणं वाचा कोधान्तु कुक्ते यदा।

हत्तेर्देशकुलानां वाऽयञ्जीला सा बुधैः स्मता ॥

महापातकयोन्नी च रागदेषकरी च या।

जातिअंशकरी वाऽय तीना सा प्रियता तु वाक्"—इति ॥

प्रथममध्यमोत्तमभेदेन चैविध्यमाह हहस्पतिः,—

"देश्रग्रामकुलादीनां चेपः पापेन योजनम्।

इष्टं विना तु प्रथमं वाक्पाक्यं तदुच्यते ॥

भगिनीमात्यम्बन्धमुपपातकशंसनम्।

पाक्यं मध्यमं प्रोक्तं वाचिकं श्रास्त्रवेदिभिः॥

श्रभच्यापेयकथनं महापातकदृषणम्।

पाक्यसुत्तमं प्रोक्तं तीनं सर्माभिघट्टनम्"—इति।

<sup>\*</sup> यत्तदीये,-इति शा॰।

निषुराक्षोग्ने दण्डमाच याच्चवच्चः,—

"भत्यामत्यान्ययाक्तोचेन्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम्।
चेपद्धरोति चेद्दण्डाः पणानर्द्धचयोदग्र"—इति।

मत्येनामत्येनान्ययाक्तोचेण्<sup>(१)</sup> न्यूनाङ्गादीनां तर्जनीतर्जनं यः

करोति, श्रभावद्धिकदादश्चपणं दण्डनीयः। एतसमवर्णगुणविष
थम्। तथाच चच्चतिः,—

"समजातिगुणानान्तु वाक्पारुखे परस्परम् । विनयाऽभिह्निः ग्रास्ते पणानर्द्धचयोदग्र"—इति । यनु मनुवचनम्,—

"काणं वाऽयथवा खज्जमन्यं वाऽपि तथाविधम्।
तथ्येनापि मुवन् दायो दण्डः कार्षापणावरम्"—इति।
तदिप दुर्वन्तविषयम्। माज्ञाद्याचेपकं प्रत्याच्च मनुः,—
"मातरं पितरं जायां भातरं श्वग्रुरं गुक्म्।
श्वाचारयञ्कतं दायः पन्यानं वाऽददहुरोः"—इति।
एतज्ञापराधिषु माज्ञादिषु जायायां वा निरपराधायां वेदिन्
तथ्यम्। खन्नाद्याचेपे दण्डमाच च्चन्थतिः,—

"चिपन् खसादिनं द्द्यात् पञ्चाप्रत्यणिनं दमम्"—इति।
प्रातिनोम्यानुनोम्याभ्यामान्नोग्रे दण्डमात्त मनुः,—
"प्रतं न्नाह्मणमानुष्य चिषयो दण्डमहिति।

<sup>(</sup>१) सत्येन यथा ने चार्यन्ये ने चार्यन्य स्वमसीति। खसत्येन यथाः ने चवन्तं प्रति ने चार्यन्य स्वमसीति। खन्यथास्ती चे ग्रायाः, खन्धं प्रति च चुं- थ्यानि त्रायेनासीति।

वैश्वोऽध्यर्द्घणतं देयः श्रद्रस्त वधमहोत॥
पञ्चामत् ब्राह्मणो दण्डाः चित्रयस्थाभिभंषने\*।
वैश्वे स्थादर्द्घपञ्चामत् श्रद्धे दादमकोदमः॥
वृद्धे दिगुणं तत्र मास्त्रविद्धिषदाष्ट्रतम्।
वैग्वमाचारयञ्कूद्रो दायः स्थात्रयमं दमम्॥
चित्रयं मध्यमञ्जेव विप्रमुत्तमसाष्ट्रमम्"—इति।
वाज्ञादिकेदननिष्ट्राभिभाषणे याज्ञवस्त्रयः,—
"वाज्ज्योवानेत्रस्तिखविनाभे वाचिके दमः।
मत्यस्त्रद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु॥
श्रम्भस्तु वदन्तेवं दण्डनीयः पणान् दम्म।
तथा मकः प्रतिभुवं दायः चेमाय तस्य तु"—इति।

वाझादीनां विनागे तव बाह्न हिनद्यीत्येवं वाचा प्रतिपादिते प्रत्येकं गतपरिमितो दण्डः। पादनामादिषु तु वाचिके तद्धिकः पञ्चागत्पणाधिको दण्डः। श्रग्रक्तस्त्वेवं वदन् दग्र पणान् दण्डनीयः। गक्तः पुनः चीणग्रक्तिं एवं वदन् ग्रतपणाद्यात्मकं दण्डं दला तस्य स्रेमाथ प्रतिभुवं द्यादित्यर्थः। श्रश्लीसभाषणे दण्डमाइ मएव,—

"श्रभिगन्ताऽस्मि भगिनीं मातरं वा तवेति च। गतं प्रदापयेद्राजा पञ्चविंगतिकं दमम्"—इति। तीवाकोगे दण्डमाइ सएव,—

"पतनीये हते चेपे दण्डो मध्यमसाहमः। उपपानकयुके तु दायः प्रथमसाहसम्"—इति।

<sup>&</sup>lt;u> ' दर्शोनः जियः स्तृतः,—इति प्रा०।</u>

#### मनुर्पि,-

"पापोपपापवकारो महापातकर्णसकाः। श्राद्यमध्योत्तमान्दण्डान् दृदुस्तेते यथाकमम्(१)"—इति। वैविद्याद्यधिचेपे याज्ञवस्त्यः,—

"नैविद्यनृपदेवानां दण्ड उत्तमसाहसः।

मध्यमो जातिपूगानां प्रथमोग्रामदेशयोः"--दति।

जातयः ब्राह्मणादयः। पूगाः सङ्घाः। श्रूट्रमधिकत्याहतुर्मनुनारदौ,--

"एकजातिर्दिजाति तु वाचा दारूणया चिपन्। जिक्कायाः प्राप्तुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः॥ मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः। नामजातिग्रहञ्चेषामिमद्रोहेण कुर्वतः॥ निखेयोऽयोभयः ग्रङ्कुर्ज्वननास्ये दशाङ्गुलः"—दति। चहस्यतिर्पि,—

"धर्मीपदेशं धर्मीण विप्राणामस्य सुर्वतः।

तप्तमासेञ्चयेत्तेलं वत्ते श्रोते च पार्थिवः"—इति।

काचित् वाक्पारुष्यदण्डापवादमाह सएत,—

"सच्छूद्रस्थायमुदिष्टो विनयोऽनपराधिनः।

गुणहीनस्य पारुष्ये बाह्मणो नापराध्रुयात्"—इति॥

इति वाक्पारुष्यम्।

<sup>(</sup>१) पापमुपपापात् न्यूनं विविध्तिम् । पापवता खाद्यसाइसं दर्छं द-द्यात्। उपपापवता मध्यससाइसं, महापापश्रंसक उत्तमसाइसिमत्यर्थः।

# श्रय स्तेयम्।

नस्वणमाह मनु:,—

"खासाइसं लन्दयवत्प्रसभद्धर्म चत्कतम्। निरन्वयं भवेत् स्तेयं ज्ञलाऽपव्ययते यदि"—इति।

श्रश्यां। द्रयाचकराजाध्यवादिसमचं बलावष्टकोन चत् पर-द्रयापहारादिकं क्रियते, तत्माहमं; स्तेयं पुनरसमचं वश्चित्मा चत्पपरद्रयपहणं, तदिति। यत्तु राजाध्यचादिकमाहत्य न मयेदम-पहतिमिति भयानिक्रुते, तदिप स्तेयं भवति । श्रतण्य नारदः,—

> "उपायैर्विविधेरेषा इलियलाऽपकर्षणम् । सुप्रमत्त्रमत्त्रेभ्यो द्रव्याणामपद्दारतः ॥

म्द्राण्डामनखद्वाऽस्थितन्तुचर्मत्रणादि यत् ।

ग्रमीधान्यं इतान्य चुद्रं द्रव्यसुदाइतम्॥

वासः कौग्रेयवर्जन्तु गोवर्जं पग्रवस्तथा।

हिरण्यकों लोहञ्च मदानी हियवादिकम्॥

हिरण्यरवकौ ग्रेयस्ती पुंचगजवा जिनः।

देवत्राह्मण्राज्ञां च विज्ञेयं द्रव्यसुत्तमम्"—इति।

नस्कर्जानोपायमाच याज्ञवल्यः,—

"वाइकैर्यद्वते चोरो कोश्रेणाय पदेन वा।

पूर्वकर्मापराधी च तथा चाग्रद्धवासकः ॥

श्रन्येऽपि ग्रद्भया याद्या जातिनामादिनिक्नवे।

चूतस्तीपानमकाञ्च ग्रप्कभिचमुखखराः॥

परद्रयगाहिण्य प्रकाता गूढ्चारिणः।

निराया व्ययन्तस्य विनष्टद्रव्यविकयाः"—दित ।

ग्राहकै राजपुक्षेनीश्रेणापहतभाजनादिना चौर्याचिक्रेन, नष्टद्रव्यदेशादारभ्य चौरपादानुषारेण वा चौराग्रहीतव्याः । पूर्वकर्मापराधी प्राक् प्रव्यातचौर्यः । श्रग्रद्धदाषकः श्रप्रज्ञातस्थानवाषी ।
ज्ञातिनिक्कवो नाहं ग्रद्ध दित । नामनिक्कवो नाहं जित्य दित ।
श्रादिग्रहणात् खदेश्रग्रामकुलाग्रुपलच्यते । नष्टद्रव्यविकयाः भिन्नभाजनजीर्णवस्थाद्यनिर्ज्ञातस्थामिकविकयकारिणः । एवंविधिचिक्नैः
पुरुषान् ग्रहीला चौराभवन्ति न वा दित सम्यक् परीचेत, न तु
तावता क्षेनं निश्चित्यात् । तदाह नार्दः,—

"त्रन्यहस्तात्परिभ्रष्टमकामादुत्यितं सुवि।
चोरेणापि परिचिन्नं लोशं यत्नात्परीचयेत्॥
त्रमत्याः सत्यसङ्गात्राः सत्याद्यासत्यमित्रभाः।
दृग्यन्ते विविधाभावाः तस्माद्युकं परीचणम्"—इति।
तस्करोऽपि दिविधः। तदाह व्हस्मितः,—

"प्रकाशास्त्राप्रास्त तस्करादिविधाः स्टताः।
प्रज्ञामामर्थमायाभिः प्रभिन्नास्ते सहस्रधा ॥
नेगमा वैद्यकितवाः मभ्योत्कोचकवस्रकाः।
देवोत्पातविदोभद्राः शिन्पज्ञाः प्रतिकृपकाः॥
प्रक्रियाकारिणस्रिव मध्यस्थाः कूटमाचिणः।
प्रकाशतस्कराह्येते तथा कुहकजीविनः"--दित ।
प्रतिकृपकाः प्रतिकृपकारा द्रत्यर्थः। तथाच नारदः

''प्रकाणवञ्चवाः तत्र कृटसानतुलाऽऽियताः ।

उत्कोचकाः सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः॥
प्रतिक्पकरास्वैव मङ्गलादेणवत्त्रयः।
द्रत्येवमादयोज्ञेयाः प्रकाणास्त्रक्ररा भुवि"—इति।
श्रप्रकाणतस्कराणां स्वक्पमाद व्हस्पतिः,—
"सन्धिच्छिदः पाञ्चसुखो दिचतुष्पदद्वारिणः।
उत्वेपकाः प्रस्वदरा ज्ञेयाः प्रच्छन्नतस्कराः"—इति।
स्थासोऽपि,—

"साधनाङ्गान्वताराचौ विचरम्यविभाविताः।

श्रविज्ञातिनवासाञ्च ज्ञेयाः प्रच्छनतस्कराः॥
उत्चेपकः सन्धिभेत्ता पान्यउद्गन्यिकादयः।
स्त्रीपुंषयोः पग्रस्तेयी चोरा नवविधाः स्प्रताः"—इति।
उत्चेपको धनिनामनवधानमवधार्थ तज्जनसुस्कत्य पाइकः।
सन्धिभेत्ता ग्रह्योः सन्धौ स्थिता तत्रत्यभित्तिभेत्ता। यः कान्तारादौ पिषकानां प्रस्त्यापहारकः परीधानादिग्रियतं धनं ग्रहीतुं
तद्गन्थं मोचयति, स उद्गन्थिकः। प्रकाग्रतस्कराणां नैगमादीनां
द्राह्मान्च ब्रहस्यतिः,—

"संधर्गचिक्रक्षेश्व विज्ञाता राजपूर्षेः। प्रदाष्णपद्दतं दण्डादमेः ग्रास्तप्रचोदितेः॥ प्रच्छाद्य दोषं व्यामिश्रं पुनः संस्तृत्य विक्रयो। पण्यं तद्द्वगुणं दाष्यो वणिग्दण्डाश्व तत्समम्॥

प्रान्तसुषो,—इति ग्रञ्चान्तरे पाठः ।

श्रज्ञातोषधिमन्त्रसु यश्च वाधेरतत्ववित्। रोगिणोऽधं समादत्ते स दण्डायोरवङ्गिषक्॥ क्रूटाचदेविनः चुद्रा राजभार्याहरास्य ये। गणका वञ्चकास्त्रीव दण्ड्यास्ते कितवाः सरताः॥ श्रन्यायवादिनः सभ्यास्त्येवोत्कोचनीविनः। विश्वस्तवञ्चकाञ्चेव निर्वास्थाः सर्वएव ते ॥ च्योतिर्ज्ञानं तथोत्यातमविद्वा तु यो नृणाम्। भावयन्यर्थलोभेन विनेयास्ते प्रयत्नतः ॥ दण्डाजिनादिभिर्युक्तमात्मानं दर्भयन्ति ये। हिंसन्तः इद्मना नृणां बध्यास्ते राजपूरुषैः॥ श्रन्पमूखं तु संखाय नयन्ति वक्तम्खानाम्। स्तीबालकान् वञ्चयन्ति दण्ड्यास्तेऽर्थानुसारतः॥ इमरत्रवासाद्यान् क्षिमान् सुर्वते तु ये। केतुर्मूखं प्रदाणास्ते राज्ञा ति द्वगुणं दमम्॥ मध्यसा वश्चयत्येकं स्नेहकोभादिना यदा। षाचिणञ्चान्यथा ब्रूयुः दायासे दिगुणं दमम्"-इति । श्रप्रकाशतस्कराणां मन्धिच्छिदादीनां दण्डमाह सएव,— "सन्धिच्चेदकतो ज्ञाला शूलमायाहयेत् प्रभुः। तथा पान्यसुषो रुचे गलम्बध्याऽवलम्बयेत्॥ मनुष्यद्वारिणो राज्ञा दम्धयास्ते कटाग्निना। गोद्दर्निषिकां किन्दात् बध्वा वाऽससि मझयेत्॥ उत्चेपकसु मन्दंशैर्भेत्तवी राजप्रवै:।

धानाइत्तां दग्रगुणं दाणः साद्विगुणं दमस्"-इति । यन्थिभेदकस्य दण्डमाच मनुः,-

"श्रङ्गुली ग्रन्थिभेदस्य केद्येत् प्रथमे ग्रन्हे। दितीये इस्त्रचरणी तृतीये वधमईति"—इति। श्रङ्गुली तर्जन्यङ्गुष्टी। श्रतएव नार्दः,—

"प्रथमे यन्थिभेदानामङ्गलाङ्गुष्ठयोर्वधः। दितीये चैव यच्छेषं हतीये बधमईति"—दति। वन्दिग्रहादीनां दण्डमाह याज्ञवल्काः,—

> "वन्दिग्रहान् तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः। प्रमञ्ज घातकांसेव ग्रुकानारोपयेक्ररान्"—इति।

श्रयमङ्गु लिकेदनादिपाणानिको दण्ड उत्तमसादसपाप्तियौग्य-द्रचविषयः ।

"वधः सर्व्यखहरणं पुरान्निर्वामनाइने ।
तदङ्गच्छेद दत्युकः दण्ड उत्तमसाहचे"—इति
नारदस्मरणात् । चुद्रमध्यमोत्तमद्रव्येषु प्रथममध्यमोत्तमसाहसहपदण्डनियमो नारदेन दर्शितः,—

"साहसेषु यएवासे चिषु दण्डोमनीषिभिः।

मएव दण्डः सेयेऽपि द्रयेषु चिष्यनुक्रमात्"—इति।

जात्यादिभेदेन तारतस्यमाह मनुः,—

"श्रष्टगुणं तु शृद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् । षोड्गेव तु वैश्वस्य दादिंगान् चचियस्य च॥ बाह्यणस्य चतुःषष्टिः पूर्णञ्चापि ग्रतं भवेन् । दिगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दानगुणवेदिनः॥
धान्यं दग्रभ्यः कुम्भेभ्यो दरतोऽभ्यधिकं वधः।
ग्रेषेऽप्येकादग्रगुणं दाप्यसम्य च तद्धनम्॥
सुवर्णरजतादीनामुत्तमानाञ्च वाममाम्।
रक्षानां चैव धर्वेषां ग्रतादप्यधिकं वधः॥
पञ्चाग्रतस्वभ्यधिके दस्तच्छेदनमिष्यते।
ग्रेषेघ्येकादग्रगुणं मूल्याद्ष्यं प्रकल्पयेत्॥
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणाञ्च विश्रेषतः।
रक्षानाञ्चेव मुख्यानां दर्णे वधमर्दति"—दति।

यसिमपरारे योदण्ड जनः, य श्रुद्रनर्दनेऽष्टगुणः, वैग्यनर्दने वोद्रमगुणः, चित्रवनर्दने दाचिमहुणः, ब्राह्मणकर्दने चतःविष्टगुणः भ्रतगुणो वा श्रष्टाविंभत्युत्तरभतगुणो वा। भ्रेषेषु खन्पमृत्येषु मृत्यादेकादभगुणं दण्डं कन्पयेत्। चुद्रद्रव्यानां माषात् न्यूनमृत्यानां मृत्यात् पश्चगुणो दण्डः। तथाच नारदः,—

"काष्ठभाष्डवणादीनां स्वस्थानां तथेवच। वेणुवेणवभाष्डानां तथा खाय्यस्थिचर्मणाम्॥ प्राकानामाईमूलानां हरणे फलमूलयोः। गोर्षेणुविकाराणां तथा लवणतेलयोः॥ पकावानां कतावानां मत्यानामाभिषस्य च। सर्वेषामेव मूलानां मृत्यात्पञ्चगुणो दमः"—इति। यत्पुनर्मनुनोक्तम्,—

"सूचकार्पामिकिखानां गोसयस्य गुड़स्य च।

द्धः चौरस्य तक्तस्य पानीयस्य त्यस्य च ॥
वेणुवेणवभाण्डानां लवणानां तथैवच ।
स्वायानाञ्च हरणे स्ट्रोभस्मनएवच ॥
श्रजानां पिचिणाञ्चेव तैलस्य च द्यास्य च ।
सांसस्य मधुनञ्चेव यचान्यत् पश्रमभवम् ॥
श्रन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च ।
पक्षाचानाञ्च सर्वेषां तन्यून्याद्विगुणो दमः"—इति ।
तदन्यप्रयोजनविषयम् । स्वन्यप्रयोजनद्र्यापहारादीनां न दण्डइत्याह मनुः,—

"दिजोऽध्यगः चौणवृत्तिः दाविचू दे च मूलके।
श्राद्रानः परचेत्रात्न देयं दातुमईहि॥
चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्रमाषयोः।
श्रानिषद्धिर्यहीतया मुष्टिरेका पिष स्थितैः॥
तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनस्रता।
श्रायस्तनविधानेन हर्तयं हीनकर्मणा"—इति।
महापराधेऽपि ब्राह्मणस्य न वधदण्ड दत्याह याज्ञवक्काः,—
"मचिक्नं ब्राह्मणं कला खराष्ट्रादिप्रवासयेत्।
महापराधिनमपि ब्राह्मणं नैव घातयेत्"—इति।
श्रापि तु ललाटे चिक्नं कला खदेशानिवासयेत्। तथाच मनुः,—
"गुरुतन्ते भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः।
स्रोये च श्रपदं कार्यं ब्रह्मप्रस्वािश्वाः पुमान्"—इति।
एतद्याङ्गनादि प्रायश्चिक्तमकुर्वतां दण्होक्तरकालं. न तु प्राय-

श्चित्तं चिकिर्षताम्। तथाच मनः,—

"प्राथिक्तमकुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम्।
श्रद्ध्या राज्ञा ललाटे त दाषाश्चोत्तमसाहसम्"—इति।
भक्तावकाग्रादिदानेन चोरोपकारिणं प्रत्याह याज्ञवल्काः,—
"भक्तावकाग्राम्युदकग्रस्तोपकरणव्ययान्।
चोरस्य ददतो हतें ज्ञानतोदमसुत्तमस्"—इति।
कात्यायनोऽपि,—

"चोराणाभक्षदा ये खुम्तथायुदकदायकाः। भेना तत्रेत्र भाण्डानां प्रतिग्रहणएवच। समदण्डाः स्तृता होते ये च प्रच्छादयन्ति तान्"—इति। चोरोपेचिणं प्रत्याह नारदः,—

"शकास ये उपेचने तेऽपि तहोषभागिनः। उक्षोणतां जनानान्तु च्लियमाणे धने तथा॥ श्रुता ये नाभिधावन्ति तेऽपि तहोषभागिनः"—इति। चौरादर्भने द्रस्यप्राध्यपायमाह याजवन्त्यः,—

"घातितेऽपहते दोषो ग्रामभर्त्रानिर्गते। विवीतभर्तम् प्राय चौरोद्धर्त्रश्चीतके॥ खमीन्त्र दद्याद्वामम् पदं वा यत्र गच्छति। पञ्चग्रामो विहःकोग्रात् दग्रग्राम्यथवा पुनः"—इति।

श्रवमर्थः । यदा ग्राममध्येऽपि वधी प्रव्यहरणं वा जायते, तदा ग्रामपतेरेव चोरोपेचादोषस्तत्परिहारार्थ ग्रामपतिरेव चोरं ग्रहीला राज्ञे भमर्पतेत् । तद्शाक्षौ धनिने हतं द्द्यात् । यदि ख्यामाचीरपदं निर्गतं न दृष्यते । दर्भने तु तत्पदं यच प्रविश्वति, निद्वाचाधिपतिरेव चोरं धनं चार्पयेत् । तथाच नारदः,—

> "गोचरे यस सुखेत तेन चोरः प्रयत्नतः। याच्चो दाप्योऽयवा द्र्यं पदं यदि न निर्गतम्॥ निर्गतं पुनरेतत्याच चेदन्यच याति तत्। सामन्तान्मार्गपालांच दिक्पालांचैव दापयेत्"—इति।

विवीते लपहारे विवीतस्वामिनएव दोषः। यहा लध्वन्येव तत् हतं भवति श्रविवीतने वा विवीताद्ग्यच चेत्रे, तदा चोरो- हतुं मांगपालस्य दिक्पालस्य चापराधः। यदा पुनर्यामादिहः- सीमान्तपर्यन्ते चेत्रे दोषोजायते, तदा तद्वामवासिनएव दघुर्यदि सीस्रो विद्योरपदं न निर्गतम्। निर्गते पुनर्यच तत्प्रविप्रति, सएव पामश्रोरापणादिकं कुर्यात्। यदा लनेकग्राममध्ये क्रोग्रमाचा- हिःप्रदेशे दोषादिकं जायते चोरपद्च जनसंमद्द्रिग्नं, तदा पद्यामी दश्यामी वा दद्यात्। विकन्यस्त प्रत्यासन्त्याद्यपेचया स्ववस्थितः। यदा दापयित्मभक्तोराजा, तदा खयं दद्यात्। तथाच गौतमः। "चोरहतमवजित्य यथास्थानं गमयेत् खकोभादा द्यात्"—इति। स्वेयमन्देहे निर्णयोपायमाह द्वस्मनुः,—

"यदि तिस्मिन् दाप्यमाने भवेन्मोषे तु संग्रयः।
सुषितः ग्रपयं दाप्यो बन्धुभिर्वाऽपि साधयेत्\*"—इति।
चौरवधप्रकारविभेषमाइ नारदः,—

<sup>\*</sup> दाषयेत्,—इति ग्रयानारे पाठः ।

"यांम्तव चोरान् ग्रह्णीयात्तान्तिताद्याभिवध्य च । श्रवकृष्य च मर्वव हन्याचिववधेन तु"—इति । इति स्तेयप्रकरणम् ।

## श्रथ साइसम्।

तत्त्वरूपं नारदेनोक्तम्,—

"साइसा क्रियते कर्म यत्किश्चिद्वलद्पितैः।
तत्साइसमिति प्रोक्तं सद्दोबलमिद्दोच्यते"—द्गति ॥
ननु साइसं चौर्यवाग्दण्डपारुखस्त्रीसंग्रहणेभ्यो न व्यतिरिच्यते.
तेषां तद्वान्तर्विभेषलात्। तथाच च्हस्यतिः,—
"सर्वक्रमारणञ्जीसं प्रदास्थिमर्शनस्

"मनुष्यमारणञ्जीयं परदाराभिमर्थनम् । पारुष्यमुभयञ्चेव साहसं तु चतुर्विधम्"—दति ।

तत्क्यं पृथगस्य व्यवहारपदता । सत्यम् । तथापि बलदर्पावष्टभोपाधितस्तेभ्यो भिद्यते दति दण्डातिरेकार्थं पृथगभिधानम् ।
मनुष्यमारणकृपस्य साहसस्य तेभ्योऽतिरेकात्त्तद्धं वा पृथगभिधानम् ।
तस्य च वैविध्यमाह् नारदः,—

"तत्पुनिस्तिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा। उत्तमञ्चेति ग्रास्तेषु तस्त्रोतं स्वणं पृथक्॥ फलमूलोदकादीनां चेचोपकरणस्य च। भङ्गाचेपावमर्दाद्यैः प्रथमं साहसं स्तृतम्॥ वासोपश्वन्यानानां स्टहोपकरणस्य च।

एतेनैव प्रकारेण मध्यमं माइमं स्टतम्॥ व्यापादो विषशस्त्राद्यैः परदाराभिसर्शनस्। प्राणापरोधि यज्ञान्यदुक्तसुत्तमसाहसम्"--दृति। चिविधेऽपि साहसे दण्डमाह सएव,-"तस्य दण्डः क्रियापेचः प्रथमस्य ग्रातावरः। मध्यमस्य तु गास्त्रज्ञेदृष्टः पञ्चग्रतावरः॥ उत्तमे माइसे दण्डः महस्रावर द्रव्यते। वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वामनाङ्गने ॥ तदङ्गकेद दत्युको दण्ड उत्तममाइमे"—इति। परद्रवापहरणक्षे साहसे दण्डमाह याज्ञवस्त्राः,--"तन्मून्याह्रिगुणं दण्डं निक्नवे तु चतुर्गुणम्। यः साइमं कारयति स दायो दिगुणं दमम्॥ यश्चेवसुक्षाऽहं दाता कारयेत् स चतुर्गुणम्"-इति । साहमविशेषेषु दण्डमाह याज्ञवस्काः,— "अर्घाकोणातिकमञ्जत् आत्भार्घाऽपदारकः। मन्दिष्टस्याप्रदाता च मसुद्रग्टहभेद् हत् ॥

मन्दिष्टस्वाप्रदाता च मसुद्रग्टहभेदकत्॥
माननाकुलिकादीनां गणद्रव्यस्य हारकः\*।
पञ्चाप्रत्यणकोदण्ड एषामिति विनिश्चयः॥
स्वच्छन्दविधवागामी निक्षप्टेनाभिधायकः।
मकारणे च विक्रोष्टा चण्डास्त्रश्चोत्तमान् स्पृष्ठम्॥

खपकारस्य कारकः,—इति याज्ञवन्त्रसंहितायां पाठः।

शुद्धः प्रविजतानाच्चं दैवे पिश्चे च भोजकः। श्रयुक्तं ग्रपथं कुर्वस्रयोग्योयोग्यकर्मकृत्॥ व्षचुद्रपश्नाञ्च पुंस्तस्य प्रतिघातकत् । साधारणसापसापी दासीगर्भविनाप्रकृत्॥ पितपुत्रसम्धातदमायाचार्यस्विजाम् । एषामपतितान्योन्यत्यागी च प्रतद्ख्याक् ॥ ग्रस्तावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः। उत्तमो वाऽधमो वाऽपि पुरुषस्तीप्रमापणे॥ विप्रदुष्टां स्त्रियञ्चैव पुरुषन्नीमगर्भिणीम्। चेतुभेदकरी चापु प्रिंखां बध्वा प्रवेशयेत्॥ विषाग्निदम्पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासोडीं इत्वा गोभिः प्रमापयेत्॥ चेत्रवेयावनग्रामनिवेग्रनविदाहकाः\*। राजपत्यभिगामी च दग्धवासु कटाग्निना"-इति। श्रविज्ञातकर्रभाइमिके बाइमिक्यानोपायमाच इक्सिति:-

"हतः अंदृश्यते यन घातकस्तु न दृश्यते । पूर्ववैरानुमानेन ज्ञातयः स मदीशुजा ॥ प्रतिवेष्यानुवेष्यौ च तस्य मिचारिकान्धवाः । प्रष्ट्रया राजपुर्श्योः सामादिभिद्दपक्रमेः ॥ विश्वेषोऽसाध्मंसर्गासिक्षदेष्ठेन मानवैः ।

<sup>•</sup> विश्रीतखन्तराष्ट्रकाः,—इति याच्चनन्त्रसंहितायां पाठः।

एषोदिता घातकानां तस्कराणाञ्च भावना"—इति । याज्ञवलक्योऽपि,—

"त्रविज्ञातहतस्यापि कलहं सुतवान्धवाः।
प्रष्ट्या योषितञ्चास्य परपुंसि रताः पृथक्॥
स्त्रीद्रयदृत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह।
स्त्युदेशसमासत्रं पृच्छेदाऽपि जनं श्रनैः"—इति।

<mark> इक्तज्ञानोपायासमावे तु कात्यायनः,—</mark>

"विना चिक्नेसु यत्कार्यं साहमः सम्प्रवर्त्तते। ग्रपयेः स विग्रोधः खात्मर्वनाधेष्वयं विधिः"—इति। साहसिकवधे विग्रोषमाह व्यासः,—

"ज्ञाला तु घातकं सम्यक् समहायं सवान्धत्रम् । हन्याचित्रवधोपायेक्देजनकरेनृपः"—दति । ब्रह्म्यतिरपि,—

"प्रकाशबधका ये तु तथाचोपांग्र घातकाः।

जाला सम्यम्धनं द्वला हन्त्रया विविधैर्वधैः"—इति।

एतत्ब्रह्मम्चियादिविषयम् । तदा ह बौधायनः । "चित्रया-दीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वखहरणञ्च । तेषामेव तुन्यापक्षष्टवधे यथा बन्तमनुरूपं दण्डं प्रकल्पयेत्"—दिति । बह्ननामेकघातार्थे प्रवृत्तानां दोषानुरूपदण्डाभिधानार्थमा ह कात्यायनः,—

"एकञ्चेद्वच्वो हन्युः संर्थाः पुरुषं नराः।

सर्मघाती तु यस्तेषां म घातक इति स्रातः"—इति।

यो सर्मघातकः सएव बधानुक्यदण्डभाग्भवतीत्प्रर्थः।

तथा,

"श्राश्रयः प्रस्तदाता च भक्तदाता विकर्मणाम्।

युद्धोपदेप्रकश्चेव तदिनाप्रप्रवर्त्तकः ॥

उपेचाकारकश्चेव दोषवकाऽनुमोदकः।

श्रनिषेद्धा चमो यः स्थात् भर्वे तत्कार्यकारिणः॥

ययाग्रक्षनुरूपन् दण्डं तेषां प्रकल्पयेत्"- इति ।

श्रनुरूपं दोषानुरूपम्। मर्भहन्दुर्दीषभागिलं दयोर्दर्भयति सएव, —

"श्रारभक्तसहायश्च दोषभाजौ तदर्द्धतः"—इति ।

एवं मार्गानुदेप्रकानां कालान्तरेऽपि दोषलाघवम्ह्यम्। साह-

ससदृशापराधेऽपि दण्डमाह याज्ञवल्काः,—

"वसानस्तीन् पणान् दण्डो नेजकस्त परांग्रहकम्। विकयावक्रयाधानयाचितेषु पणान् दग्ग"—दिति । एतावत्कालसुपभौगार्थं वस्तं दास्यामि त्वं मह्यमेतावद्भनं देहीति समयं कत्वा वस्त्रपदानं नेजकस्य नियमातिकमे दण्डप्राष्ट्रार्थम् । नियममार मनुः,—

"प्रात्मले फलके स्वच्छे निज्यादासांसि नेजकः।
न च वासांसि वासोभिनिईरेन्न च वासयेत्"—इति।
प्रमादान्नाप्रने. नारदः,—

"साधाष्टभागोदीयेत सकद्भीतस्य वासमः। दितीयांश्रस्तितीयांश्रञ्जतुर्घोशोऽई एवच ॥ श्रई चयात्रुपरमः पादांशापचयः कमात्। यावन् जीलमदीशं गावस्यान्त्रियतस्यः — दितः श्रष्टपणकीतस्य तेन महाद्वीतस्य वस्तस्य नाग्रने एकपणेन न्यूनं मृत्यं देयम्। दिधौतस्य पणदयेन, त्रिधौतस्य विपणेन, चतुर्धी-तस्य पणचतुष्टयम्। ततः परं प्रति निर्णेजनमविष्ठिष्टं मृत्यं पादपा-दापचयेन यावच्चीणं देयम्। जीणंस्य नाग्रने तिच्छातो मृत्यदान-कन्पनित्यर्थः। पितापुचिवरोधे साच्यादीनां दण्डमाह सएव,—

"पितापुत्तविरोधे तु शाचिणां विपणो दमः।
श्रन्तरेण तयोर्यः स्थानस्थाष्यष्टगुणो दमः"—इति।

पितापुलयोः कलहे यः माच्यमङ्गीकरोति न पुनः कलहं वारयति, म पणत्रय दण्डाः। यथ तपोः सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूभेदित कलहं वा वर्ड्डयिति, म तु चिपणाद्ष्यगुणं चतुर्विग्रतिपणं
दण्डनीय दत्यर्थः। प्रन्येष्यपि तत्मदृगापराधेषु दण्डमाह सएव,--

"तुलागायनभानानां कृटलकाणकाख च।

एभिन्तु व्यवहत्तां यः मदाष्योदमयुत्तमस्॥

श्रृतं कृटकं त्रूते कृटं यञ्चाष्यकृटकम्।

म नाणकपरीची तु दाष्य उत्तममाहमम्॥

भिषङ्भिष्या चरन् दाष्यन्तिर्ध्यनु प्रथमं दमम्।

मानुषे मध्यमं राजमानुषेषूत्तमं दमम्॥

श्रवध्यं यञ्च वध्नाति वध्यं यशु प्रसृष्टिति।

श्रप्राप्तव्यवहारञ्च स दाष्योदसस्तत्तमम्॥

शानिन तुल्या वाऽपि योऽगमष्टमकं हरेत्।

दण्डं स दाष्योदिशतं एद्धौ हानौ च कन्यितम्॥

भेषज्ञस्त्रहन्तवणगन्धधान्यगृहादिषु।

पच्चेषु प्रचिपन् शीनं पणान् दण्डास्त घोड्म ॥ म्चर्ममणिस्चायःकाष्ठवन्कस्वायसाम् । श्रजातौ आतिकरणे विक्रेयाष्ट्रगुणो दमः॥ यसुद्रपरिवर्त्तञ्च सारभाष्डञ्च क्रविमम्। श्राधानं विक्रयञ्चापि नयतो दण्डकस्पना !! सीने पणे तु पञ्चात्रात् पणे तु ज्ञतसुचाते। दिपणे दिश्रतो दण्डो मूखवृद्धौ तु वृद्धिमान्॥ सभूय सुर्वतामधं सवाधं कार्हाधिन्यनाम्। श्रर्घस्य ष्ट्रामं दृद्धिं वा जानतां दम उत्तमः॥ समूच विजां पष्यमनर्घेणोपहस्थताम्। विकीलताञ्च विहितो दण्ड उत्तमशहरः॥ राजनि खाप्यते यो प्रधः प्रत्यत्तं तेन विक्रयः। कयो वा निस्ववस्तसाद् विषजां सामकृत् स्यतः॥ खदेशपणे तु भनं विणिग् रुष्टीत पञ्चकम्। द्रमनं परदेश्ये तु थः एवः कयविकथी ॥ पद्मशोपरि संस्थाय व्ययं पद्मसमुद्भवम्। भवीऽनुपरक्षकार्थः क्रेतुर्विक्रेतुरेवच"—इति ।

तुसा तोसनदण्डः । अखादि परिमाणम् । नाणकं भुद्रा-धिक्रितं द्रधानिकादि । एतेषां कूटसदेशप्रधिद्धपरिमाणाद्व्यथा ; न्यूनसमाधिकां था, द्रभादिर्यापदारिकसुद्धितवं या, तालादिगर्भतं वा, करोति ; थस चपुसीमादिक्पेसीर्यावहरति, तालुभी प्रत्येक-

<sup>\*</sup> श्रापाते,-इति श्रा• ।

सुत्तममा इमं दण्डनीयो । यः पुनर्नाणकपरीचकः मम्यगेव कूटमिति बूते, श्रमस्यग् वा सम्यगिति, सोऽयुत्तमसाहमं दण्डनीयः। पुनर्वेदाः त्रायुर्वेदानभिज्ञएव जीवनार्थं चिकित्साज्ञोऽइसिति तिर्थ-इन्यराजपुरुषेषु चिकित्सां करोति, स यथाक्रमं प्रथममध्यमी-त्तमसाइसं दण्डनीयः। योऽपि विणगृत्री हिकार्पासादेः पण्यस्याष्ट-मांग्रं कूटमानेन कूटतुलया वाऽपहरति, श्रधौ पणानां दिश्रतं दण्डनीयः। त्रपक्तियमाणद्रयस्य पुनर्दद्वी हानौ च दण्डस्यापि वृद्धिहानी कल्पनीये। भेषजमीषधद्रवां, खेही हतादि, गन्धद्रवा-सुगीरादि। एतेष्वसारद्रवं विकयार्थं मिश्रयतः षोड्ग्रपणं दण्डः। न विद्यते बद्धमृत्था जातिर्यस्मिन् स्वमादिके, तदजाति। तस्मिन् जातिकरणे विक्रयार्थं गन्धवर्णर्धान्तरसञ्चारणेन बद्धमृख्यजातीय-मादृष्यमणादने, विक्रेयसापादितमादृष्यस्य म्हचर्मादेः पण्यस्याष्ट-गुणोदण्डः। समुद्रकस्य करण्डकादेः परिवर्त्तनं व्यत्यासः। योऽन्य-द्व सुक्तानां पूर्णं करण्डकं दर्भयिला अन्यदेव स्कटिकानां पूर्णं इल्लाघवात् समर्पयित, यस सारभाष्डं कस्त्रिकादिकं क्रिमं कला विकयमाधि वा नयति, तस्यैवं दण्डकन्पना। क्वचिमकस्द्ररि-कार्दर्भू खाभूते पणे न्यूने, न्यूनपणम् खे इति याधत्। तस्मिन् कविमे विक्रीते पञ्चाग्रत्यणोदण्डः । पणमृन्ये तु ग्रतं, दिपणमृन्ये तु दिग्रती-दण्डः। एवं म्लारद्धौ दण्डरद्धि रुनेया । राजनिक्पितार्घस्य छ्रासं दक्किं वाऽपि जाननो विष्जः कारुणिन्पिनां—कारूणां रजकादीनां गिन्यिनां चित्रकारादीमां पीड़ाकरं अर्घान्नरं लाभलोभात् सुर्वन्तः पणमुक्त दण्डनीयाः। ये पुनर्देशान्तरादागतं पण्यं चीनमृष्येन

प्रार्थयमाना उपरम्धिन महार्घेण वा विक्रीणीते, तेषामुक्तमधाइमो

रण्डः । राजिन मिनिहितेऽपि मिति, यस्तेनाघीनिरूपते, तेनार्घेन
क्रयो वा विक्रयो वा कार्यः । निस्तवः निर्गतस्तवः श्रवग्रेषः ।

तस्माद्राजिनिरूपितादर्घात् योनिस्तवः, मएव विण्जां लाभकारी,

न पुनः खक्कन्दपरिकल्पितादर्घात् । श्रर्घकरणे विग्रेषमाइ मनुः,—

"पञ्चराचे सप्तराचे पचे मासे तथा गते। कुर्वीत चैषां प्रत्यचमर्घसंखापनं नृपः"— इति।

खदेशपणे शतपणमूखे पञ्चनं नाभार्थं ग्रह्मीयात्, परदेश्ये तु दग्रपणं नाभं ग्रह्मीयात्; यस्य पण्यग्रहणदिवसएव विक्रयः। यः पुनः कानान्तरे विक्रीणीते, तस्य कानोत्कर्षवश्राम्नाभोत्कर्षः कस्त्यः। देशान्तरादागते पण्ये देशान्तरगमनप्रत्यागमनभाण्डग्रहणग्रह्मादि-स्थानेषु प्रयुक्तमर्थं परिगण्य्य एण्यमृत्येन सह मेन्नियाना, यथा शतपणमूत्ये पण्ये दश्रपणोनाभः सम्पद्यते, तथा क्रीविकिचोरनु-ग्रह्मार्थर्षीराज्ञा स्थापनीयः।

इति साइसप्रकर्णम्।

## श्रथ स्त्रीसङ्गहणम्।

तस्य चैविध्यमाह रहस्यतिः,—

"पापमूलं मङ्ग्रहणं चिप्रकारं निबोधतः ।

बलोपाधिकते दे तु हतीयमनुरागजम् ॥

<sup>\*</sup> पद्मराचे पद्मराचे पत्ते पत्ते ,-इति मुद्रितमनुसंहितायां पाठः ।

श्विष्क्या विषक्तं मत्तोन्मत्तकतं तथा।

प्रविषे यत्तु रहिष बलात्कारकतं तु तत्॥

क्याना ग्रहमानीय दला वा सदकारणम्।

संयोगः कियते यत्तु तदुपाधिकतं तिदुः॥

श्वान्यमनुरागेण दूतसम्प्रेषणेन वा।

कतं क्पार्थलोभेन क्षेयं तदनुरागजम्"—इति।

पुनरपि नैविध्यमाह सएव,—

"तत्पुनिस्तिविधं प्रक्तं प्रथमं मध्यमोत्तमम्।
श्वपाङ्गप्रेचणं हास्यं दूत्रमग्रेषणं तथा॥
स्वर्णश्च श्रूषणं स्त्रीणां प्रथमं मङ्गहः स्तृतः।
प्रेषणं गत्थमान्यानां धूपश्चणवासमाम्॥
सम्भावणं रष्टिस च मध्यमं ठङ्गहं विदुः।
एकण्रय्याऽऽसनं जीड़ा चुम्बना जिङ्गनं तथा॥
एतसङ्गहणं प्रोक्तसुत्तमं ग्रास्तवेदिभिः"—दिता।

"पुत्रान् सञ्चल्णे याद्यः नेत्रानेत्रि परस्तिया। सरो वा नामजेखिकैः प्रतिपत्तिर्दयोस्थोः॥ जीवीसनप्रावर्णस्वियनेत्रावसर्पणम्। श्रदेशकास्त्रस्थानं सर्देकस्थानं सेवच"—दित ।

धोषित्यङ्ग इण्ज्ञानोपायमा चाज्ञवल्यः,—

खीपंसयोभिषुनीसावः सङ्गाहणम्। तत्र प्रवत्तः, परभार्ध्या सह केजाकेणिकी इनेनः यद्य श्रासनवैः कामनैः करसहद्यनादिकत्रण-किक्नैः, दयोः सम्यतिपन्या वा, याद्यः। योऽपि परदारपरिधान- यन्त्रिप्रदेश-कुषप्रावर्ण-जधन-शिरोह्हादिस्पर्धनं साभिलाव इव करोति; निर्जनदेशे जनाकीर्णेऽयन्धकाराकुले, श्रकाले संलाप-इरोति, परभार्थया सहैकच मञ्चकादौ तिष्ठति, सोऽपि ग्राह्यः। सनुर्पि,—

> "स्तियं स्पृग्नेद्देग्ने यः स्पृष्टो वा मर्थयेत्तथा। परस्परस्थानुमते ववं बङ्गादणं स्प्रतम्॥ दर्पादा यदि वा मोद्यात् स्वाधवादा स्वयं वदेत्। पूर्वं मयेथं भुकेति तच बङ्गादणं स्प्रतम्"—इति।

तच दण्डमाच याजवन्काः,—

"खजातावुत्तमो दण्डः त्रानुलोम्येषु मध्यमः।
प्रातिलोम्ये वधः पुंषो नार्य्याः कर्णादिकर्त्तनम्"—इति।
चतुर्णामपि वर्णानां बलात्कारेण सजातीयगुप्तपरभार्य्यागमने
सामीतिपणयस्यं दण्डः। यदा लानुलोम्येन सीनवर्णगुप्तपरभार्यागमनं, तदा मध्यमसास्योदण्डः। यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानुलो-

म्येन गुप्तां वा प्रजति, तदा मनुना विश्रेष उन्नः,—

''बहसं ब्राह्मणोदण्डो गुप्तां विप्रां बलाङ्कणन्। प्रतानि पञ्च दण्डाः स्थादिस्क्रन्या सह सङ्गतः॥ सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दायो गुप्ते तु ते व्रजन्। स्ट्रासां चित्रयविष्योः सहस्तन्तु भवेद्दमः"—दिति॥

एतहुरुषस्थिभार्थादियतिरिक्तविषयम् । तच दण्डान्तरविधा-मात् । तदाच मारदः,—

"माता माहब्बमा श्रमूर्भातुकानी पिहस्बमा।

पित्व्यमिषिशियस्ती भगिनी तत्मखी खुषा।
दुहिताऽऽचार्य्यभार्या च मगोचा श्ररणागता॥
राज्ञी प्रविज्ञता धाची माध्वी वर्णात्तमा च या।
श्रामामन्यतमां गच्छन् गुरुतन्यग उच्यते॥
शिश्रस्थोत्कर्त्तनं तच नान्योदण्डो विधीयते"—दित।
प्रतिनोम्येन उत्त्रष्टस्तीगमने चिचयदिर्वधः। एतहुप्ताविषयम्। श्रन्यच धनदण्डः। तथाच मनुः,—

"उभाविप हि तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह।
विभ्नती ग्रह्रवद्दण्ड्यो दम्धन्यो वा कटाग्निना॥
बाह्मणीं यद्यगुप्तान्तु सेवेतान्यः पुमान् यदि।
वैग्धं पञ्चगतं कुर्य्यात् चित्रचन्तु सहस्त्रिणम्"—इति।
ग्रह्रस्थागुप्तोत्वष्टस्तीगमने लिङ्गच्छेदनसर्वस्वहरणे, गुप्तगमने तु

"श्रुद्रोगुप्तमगुप्तं वा दैजातं वर्णमावसन्। श्रुगप्तिकाङ्गमर्वस्वी गुप्ती सर्वेण हीयते"—इति। श्रुवेव विषये बहस्यतिर्पि,—

"मुहसा कामयेद्यसु धनं तस्याखिलं हरेत्। जलत्य लिङ्गत्वषणौ भामयेद्वर्दभेन तु"—दति।

शृद्धेत्वनुरुत्तौ गौतमः। "श्रार्थित्वयाऽभिगमने लिङ्गोद्धारः भर्वेखहरणम्"—इति। नार्थाः पुनर्ही नवर्णगमने नासादिकर्त्तनम्।

ष्ट्रिश्वस्थोत्न र्तनान्,—इति ग्रह्मान्तरधतः पाठः।

श्रयं बधायुपदेशो राज्ञः, तस्वैव पासनाधिकारात्. न दिजातिमा-प्रस्थ । "ब्राह्मणः परीचार्यमपि ग्रस्तं नाददीत"—इति ग्रस्तग्रस्णस्य निषेधात् । यदा तु राज्ञोनिवेदनेन कास्नातिपातग्रद्धाः, तदा दिज्ञातिमाचस्रापि बधाधिकरोऽस्थेव,

"प्रस्तं दिजातिभिर्याद्वं धर्षा यत्रोपर्धते।
नाततायिषधे दोषो हन्तुर्भवति कञ्चन ॥
प्रकाणं वाऽप्रकाणं वा मन्युस्तं मन्युम्हच्छति"—इति
प्रस्त्रप्रहणाभ्यनुज्ञानात्। चित्रयवैष्ययोरन्योन्यस्यभिगमने यथाक्रमं षहस्रपञ्चणतपणात्मकौ दण्डो। तदाह मनुः,—

"वैष्यसेत् चित्रयां गुप्तां वैष्यां वा चित्रयो वजेत्। यो बाह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमईतः"—इति। याधारणस्तीगमने दण्डमाइ याज्ञवस्त्यः,—

"त्रवस्द्वासु दामीषु भुजिखासु तथैवच।

गम्याखिप पुमान् दायः पञ्चाश्रत्यणकं दमम्"—इति । उक्रस्वणा वर्णस्तियो दास्यः । ताएव खामिना श्रश्रूषाञ्चानिब्युदामार्थं ग्रष्टएव स्थातव्यमित्येवं पुरुषान्तरभोगतो निरुद्धाश्रवरद्धाः । नियतपुरुषपरिग्रहाभुजिष्याः । यदा दास्योऽवरुद्धाभुजिष्या वा भवेयुः, तासु तासु । चश्रब्दात् वेश्वास्त्रेरिणीनामिष साधारणस्त्रीणां भुजिष्यानां ग्रहणम् । तासु च सर्वपुरुषसाधारणतया गम्याखिष गच्छन् पञ्चाश्रत्यणं दण्डनीयः । परग्रहीतलेन तासां परदारतुष्यलात् । एतदेवाभिष्रेत्य नारदोऽिष,—

"स्वेरिण्यत्राह्मणी वेग्या दासी निष्कासिनी च या।

गम्याः खुरानुसोस्येन स्तियो न प्रतिस्तोमतः॥
श्वास्तेव तु भुजिष्यासु दोषः खात्परदारवत्।
गम्यास्तिष हि नोपेयाद्यतसाः संपरिपद्याः"—इति।
निम्कासिनी अस्यनदरुद्वा दासी। श्वनवरुद्धदाखाद्यभगमने
याञ्चवस्त्यः,—

"प्रसन्ध दास्यभिगो दण्डोदश्यपणः स्हातः। बह्ननां यद्यकामाऽषी चतुर्विशतिकः प्रयक्"—इति।

पुरुष्यभोगजीविकासु दार्म खिरिष्णादिषु च गुज्कदान-मन्तरेण बसात्कारेणाभिगच्छतो त्रापणोदण्डः । अनिच्छन्ती-केकां गच्छतां बह्दनां प्रत्येकं चतुर्विंग्रातिपणात्मकोदण्डः । कन्या-इर्णे दण्डमास् याज्ञवल्ह्यः,—

> "श्रलङ्कृतां हरन् कन्यासुत्तमं लन्ययाऽध्यस्। दण्डं दद्यास्प्रवर्णसु प्रातिकोग्ये बधः स्वतः। सकामाखनुकोमासु न दोषक्वन्वया दमः"--इति।

त्रसङ्घतां विवाहाशिसुखीं कन्यां त्रपहरन् उत्तमसाहमं दण्ड-नीयः। तदनशिसुखीं सवर्णां त्रपहरन् प्रथमसाहसं दण्डनीयः। उत्तमवर्णजां कन्यामपहरतः चित्रयादेवेधएव। त्रानुस्तोस्थेन सका-सापहारे तु दण्डो न भवति। त्रकामासबहरन् प्रथमसाहसं दण्ड-नीयः। कन्यादूषणे तु दण्डमाह सण्व,—

> "दूषणे तु करच्छेद उक्तमायां बधः स्वतः। यतं स्वीदूषणे दद्याद्वेतुमिष्याऽभिष्यंगने॥ प्रमृन् गच्छन् यतं दायो चीनस्वां स्वीं च मध्यसम्"—इति।

थदा कन्यां बलात्कारेण नखचतादिना दूषयति, तदा तस्य करच्छेदः। यदा पुनस्ताभेव ऋङ्गुलीप्रचेपेण योनिचतं कुर्वन् दूषः यति, तदा विभेषमाह मनुः,—

"श्रभिषद्य तु यः कन्यां कुर्याद्पेण मानवः।
तस्याग्र कर्त्यं श्रङ्गुन्यो दण्डञ्चाईति षट्भतम्॥
सकामां दूषयंख्नुन्यो नाङ्गुन्ति च्छेदमईति।
दिभतं तु दमं दायः प्रसङ्गविनिष्टन्तये॥
कन्येव कन्यां या कुर्यान्तस्याः स्याद्विभतोदमः।
ग्रह्नं च दिगुणं दद्यात् भिषाञ्चेवाभुयाद्या।
या तु कन्यां प्रकुर्यात् स्ती सा सद्यो मौण्ड्यमईति॥
श्रङ्गन्योरेव च केदं खरेणोदहनं तथा"—इति।

यदा पुनरू त्रष्टजातीयां कन्यां सानुरागामकामां गच्छिति, तदा तस्य चित्रयादे वधः । यदा सवर्णां सकामां श्रमिगच्छिति, तदा गोमियुनं ग्रुल्कं तिषित्रे दद्यात् । श्रिनच्छिति पितरि दण्डक्षेण राज्ञे दद्यात् । सवणां मकामां तु गच्छतो वधएव । तदाह सनुः,—

> "उत्तमां सेवमानम् जघन्यो वधमईति । गुरुकं दद्यासेवमानः ममामिक्केत्यिता यदि ॥ योऽकामां दूषयेत्कन्यां स मद्यो वधमईति । भकामां दृषयंमुखो न वधं प्राप्नुयान्तरः"—इति ।

चलडान्धादिगमने दण्डमाह मएवं,-

<sup>ः</sup> सानुरागामकामां वा,---इति पाठौ सवित् युक्तः।

<sup>।</sup> सर्द्धियादर्शापन्तकिष्यिक्षमिव पाठः। प्रम्तु अन्याम्गिमने, नहत्वः स्विचनद्दर्भयाजनन्त्रसाहताशां पत्रते

"श्रन्याऽभिगमने लङ्क्यः कुवन्धेन प्रवासयेत्। श्रद्धस्तयाऽङ्याएव स्थादन्यस्थार्थ्यागमे वधः॥ श्रयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मेहतः\*। चतुर्विंग्रतिको दण्डः तथा प्रवृज्ञितासु च"—इति।

श्रन्यां चण्डालीम्। तां गच्छनां नैवणिंकं प्रायश्चित्तानिभमुखं,
"महस्रं लन्यजस्तियम्"—इति मनुवचनानुसारेण महस्रं दण्डयिवा कुत्सितवन्थेन भगाकारेणाङ्गयिवा पुरान्तिर्वासयेत्। स्ट्रः
पुनः चण्डालीं गच्छनङ्काएव। श्रन्य इति पाठे चण्डालएव भवति।
चण्डालस्य द्वल्लष्टजातिस्तियाभिगमने बधएव। योषां सुखादावभगच्छतः पुरुषं वा सुखे मेहतः प्रविज्ञतां गच्छतः चतुर्विंग्रतिपणोदण्डः। वञ्चनया स्तीसङ्गहे दण्डमाह व्हस्यितः ,—

"विवाहादिविधिः स्त्रीणां यत्र पुंसां च कीर्त्यते। स्त्रीपुंसयोगमंज्ञन्तदिवादपदसुच्यते"—इति। स्त्रीरचणमाच मनुः,—

"त्रखतन्त्राः ख्रियः कार्याः पुरुषेः खेर्दिवानिमम्। विषये सज्जमानाञ्च संस्थाया ह्यातानो वमे॥

<sup>\*</sup> पुरुषं वाऽभिमेह्तः,-इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति।

<sup>ं</sup> स्वत्र कियान् रात्यांशः स्वादर्शपुस्तकेषु परिश्वष्ट इत्यनुमीयते। यतः समन्तरोद्भुतवचनं स्त्रीपंसयोगात्यव्यवद्वारपदस्य लच्चणपरमेव, नतु वस्त्वया संग्रह्यो दण्डविधायकम्। भवितव्यन्वच, वस्त्वनया स्त्रीसंग्रहे दण्डविधायकेन प्रमायोन। तत्तु न दृष्ट्यते। स्वतः कारणात् कियान् रात्यांशः प्रतीनहत्यवगम्यते। समनन्तरोद्भृतं विवाहादिविधिः स्त्रीणामित्यादिवचनं नारदस्थेति द्वाता मिताच्चरादावुद्भृतमस्ति।

स्कीभगेऽपि प्रसङ्गेभः स्तिधोरच्या विशेषतः ।

हयोर्च सुन्योः श्रोकमावच्युररचिताः ॥

हमं हि सर्ववर्णानां प्रसन्तो धर्ममुत्तमम् ।

यतन्ते रचितुं भार्थां भर्तारो हूर्वना श्रपि ॥

खां प्रसृतिस्च वित्तश्च सुन्यात्मानमेवच ।

खस्र धर्मा प्रयत्नेनां जायां रचन् हि रचिति ॥

न कस्विद्योषितः शकः प्रसद्य परिरचितुम् ।

एतेरुपाययोगेस्त शक्यास्ताः परिरचितुम् ॥

श्रयंख यङ्गाचे चैनं वये चैन नियोजयेत् ।

श्रीचे धर्मीऽस्रपत्तास्त्र पारिणाय्यस्य रचणे"—हित ।

खैः पुरुषेः भर्तभः वर्षदा श्रखतन्त्राः कार्याः । विषये गीता-दावासकास्त्रतो व्यावर्त्तनीयाः । श्ररचितास्त दुस्ररितेन भर्तिपत्त-सुस्त्रयोः ग्रोकं सुर्युः । तस्त्रात् सुस्त्रदयद्युर्थं रच्छास्ताः । यद्यपि प्रमद्य रचित्रमग्रकास्त्रथापर्यभङ्गदादौ नियोजनेन पुरुषान्तर-विनानावसरस्वाप्रदानेन रचेदित्यर्थः । व्रद्यतिर्पि,—

"स्रक्षेभ्योऽपि प्रमङ्गेभ्यो निवार्थ्या स्त्री खबन्धुभिः। यत्र्यादिभिः गुम्स्त्रीभिः पालनीया दिवानिप्रम्"—इति। दोषरिहतस्त्रीपरित्यागिनं प्रत्यात्र नारदः,—

"त्रनुकू समदुष्टां वा दचां साध्वीं प्रजावतीम्। त्यजन् भार्य्यामवस्थायो राज्ञा दण्डेन भ्रथसा"—इति।

<sup>#</sup> प्रस्ति चरिषध्,— हत्वन्यत्र पाठः। † प्रजास्ति,—हति ग्रा॰।

दण्डेन खापथितुममको लाह याज्ञवस्काः,—
"द्वाद्याममादीनीं दत्तां वीरसूं प्रियवादिनीम् ।
त्यजन् दायः ततीयांममद्रयो भरणं स्तियाः"—इति ।
वुध्वा स्तियं त्यजेदित्याह नारदः,—

"श्रुक्योनां त्यज्ञतो धर्मः खादन्योन्यविग्रद्भये।
क्षिपुंषयोः न चोड़ाया व्यभिचारादृते स्त्रियाः"—इति ।
विवाहमंस्काररहितयोरत्यन्तजातीयस्त्रीपुंषयोर्विरोधेनान्योन्यन्यज्ञतो दोषोनास्ति । विवाहमंस्क्रतायास्त व्यभिचारादेव त्यागोन विरोधमावेण । एतच स्रष्टस्त्र स्त्रुव्यभिचारिणीविषयम्,

"ख्च्हन्त्गा तु या नारी तस्याख्यागो विधीयते"--इति

यमस्मरणात्। शिष्यगाद्या ऋषि धन्द्याच्याः। तथाच विश्वष्ठः,—

"चतस्तस्तु परित्याच्याः शिष्यगा गुरुगा तथा।

पतिन्नी तु विभेषेण जुङ्गितोषगता तथा"-इति।

हारीतोऽपि। "गर्भन्नीं श्रधमवर्णशिष्यसुतगामिनीं पानव्यसनासेकां धनधान्यविक्रयकरीं विवर्जयेत्"-इति। विवर्जनं च व्यव
हारपरित्यागः। तथाच विस्रष्ठः,—

"व्यवायतीर्थगमनधर्मीभ्यस निवर्त्तते"—इति । व्यवायः सभोगः । तीर्थगमनग्रव्देन सार्त्तकर्म लच्छते, धर्म-ग्रव्देन च श्रीतम् । चग्रव्देन सभाषणादिकम् । व्याधितादीनान्तु सभोगमात्रस्य त्याग इत्याच देवलः,—

> "याधितां स्तीप्रजां बन्ध्यासुनात्तां विगतार्त्त्वाम्। श्रद्धां सभते त्यकुं तीर्थाच लेव कर्षाणः"—इति।

तीर्थासभोगात्,—इत्यर्थः। तथाच नारदः,—

"बन्धां स्तीजननीं निन्दां प्रतिकृताञ्च सर्वदा।

कामतो नाभिनन्देत सुर्वन्नेवं न दोषभाक्॥

वादिनीं पूर्वाभिनीञ्च भक्तां निर्वासयेत् ग्रहात्।

स्तीं धनश्रष्टसर्वस्वां गर्भविष्वंसिनीं तथा॥

भर्तञ्च धनमिक्कनीं स्तियं निर्वासयेतृहात्"—इति।

बौधायनोऽपि,—

"भर्तुः प्रतिनिषेधेन या भार्या स्कन्दयेदृत्म् । तां ग्राममध्ये विख्याय श्रूणन्नों तु नयेत् ग्रहात् ॥ श्रह्मश्रूषाकरीं नारीं वन्धकीं परिहिंसकाम् । त्यजन्ति पुरुषाः प्राज्ञाः चिप्रमिष्यवादिनीम्"-हित ।

त्यागय त्रनिधनेन कार्यः। तथाच यमः,-

"खच्छन्दयभिचारिष्णाः विवखांख्यागमववीत्। न वधं न च वैरूषं वधं स्तीणां विवर्जयेत्॥ न चैव स्तीवधं कुर्यात् न चैवाङ्गविकर्त्तनम्"—इति। स्तीणां वधं कुर्वन् तामां विवर्जनं कुर्याङ्गर्ताः, न कर्णनामादि-

कर्त्तनिमत्यर्थः। श्रयञ्च स्त्रीपुंधर्मं श्राचाराध्याये प्रपञ्चित इति नाच कथ्यते।

दति स्तीयङ्गन्दः।

## अय दायभागास्यं व्यवहारपदं कथ्यते।

तच नारदः,-

"विभागोऽर्थस पित्यस पुनैर्यन प्रवस्थते । दायभाग इति प्रोक्तं स्वन्हारपदं नुधैः"—इति ।

दायोनामः यद्भनं स्वामिसन्वस्थादेवान्यस्य स्वस्थवित (१), तद्भ्यते । य दिविधः श्रप्रतिवन्धः सप्रतिवन्धः सेति । पित्रधनं पितामद्दधनं वा श्रप्रतिवन्धो दायः । पुचाद्दिधनं तु पिचादीनां सप्रतिवन्धो दायः (१) । तस्य विभागोदायविभाग दत्युच्यते । श्रतस्व दायप्रब्देन पित्र-दाराऽरगतं सात्रदाराऽरगतं च द्रयमेवोच्यते दति । संग्रहकार्श्य,—

"पित्रदाराऽऽगतं द्रव्यं मात्रदाराऽऽगतञ्च यत् । कथितं दायग्रब्देन तस्य भागोऽधुनोन्यते"—इति ।

विभागकालमाच मनुः,--

"जधें पित्य मात्य यमेत्य धातरः यह।
भजेरन् पैद्धकं खक्यं श्रनीशास्ते हि जीवतोः"—इति।
जधें पितुरिति पिद्धधनविभागकानः। मात्रक्रधिमिति माद्ध-

<sup>(</sup>१) खामिनः धनखामिनः सम्बन्धः खामिसम्बन्धः। स च दायभाग-प्रकरणोक्तः प्रचतादिरूपण्य याद्यः न तु क्रेट्टत्यादिः। तेन खा-मिनः सकाष्रात् क्रीतं धनं न दायः।

<sup>(</sup>२) सर्वस्थामेवावस्थायां पित्रादिधनं एत्रादिर्जभते इति तत्र प्रति-बन्धामावात् तदप्रतिबन्धोदायद्वयुच्यते । एत्रादिधनन्तु पित्रादेः सप्रतिबन्धोदायः। तत्एत्रादौ विद्यमाने तद्धनस्य पित्रादेर्जन्यम-प्रस्थतया सप्रतिबन्धत्वात्।

धनविभागकातः। ततस्रितदुकं भवति। पित्रक्धं मातरि जीवन्यामिप पित्रधनविभागः कार्यः। तथा मात्रक्धं पितरि जीवितेऽपि
मात्रधनविभागः कार्याएव। श्रन्यतर्धनविभागे उभयोक्धंकालप्रतीचणानुपयोगादिति। तदुकं संग्रहकारेण,—

"पित्र्व्यविभागस्य जीवन्यामपि मातरि। श्रस्ततन्त्रतयाऽस्वाम्यं यसान्मातुः पतिं विना॥ मात्र्व्यविभागोऽपि तथा पितरि जीवति। मत्स्वपत्येषु यसान्न स्तीधनस्य पतिः पतिः"—इति।

श्रवमर्थः । पितमर्णे पित्रभार्याद्याः पत्युपरमाद्खातन्त्रोण न खामिलं, यसाचापत्येषु विद्यमानेषु भार्याधनस्य भार्यामर्णे-ऽपि पितनं खामी, तसात्त्रयोरन्यतरस्मिन् जीवत्यपन्यतर्धन-विभागोयुक्तः—इति । एतेन जीवतोस्तत्त्त्रस्यविभागेषु पुचाणां न खातग्र्यमित्यर्णादुक्तं भवति । तथा ग्रह्यः । "न जीवित पितरि पुचा रिक्यं भजेरन् । यद्यपि स्थात् पश्चाद्रधिगतं, ते अनर्षापव पुचाः । अर्थधर्मयोः अखातग्त्र्यात्"—इति । अस्थार्थः । यद्यपि जन्मानन्तरमेव पुचाः पित्रधननिमित्तं प्रतिपन्नाः, तथापि पितरि जीवित तद्धनं न विभजेरन् । यतो धर्मार्थयोरखातग्त्र्यादिभाग-कर्णेऽनर्द्यः । अर्थाखातग्त्र्यं नाम, तदादानप्रदानयोरखातग्त्र्यम्—इति । तथाच हारीतः । "जीवित पितरि पुचाणां अर्थादान-विभगीचेपेष्यखातग्त्र्यम्"—इति । अर्थादानमर्थापभोगः । विभगी-व्ययः । आचेपोस्त्यादेः ग्रिचार्थमधिचेपादिः । धर्माखातन्त्र्यं, एथ-गिष्टापूर्त्ताद्वावप्रदित्तः । यनु देवलेनोक्तम्,—

"पितर्थुपरते तच विभजेरन् पितुर्धनम्। त्रखाम्यं हि भवेत्तेषां निर्देषि पितरि खिते"—इति।

तद्यसात्क्यप्रतिपाद्नपरं। पित्रधने पुत्राणां जन्मना खास्यस्य लोकसिद्धलात्। ननु प्रास्त्रेकसमधिगस्यस्य खल स्य कथं लोकि सिद्धता। प्रास्तिस्द्वलञ्च, "खासी स्वक्यकयसंविभागपरिग्रहाधिन्यसेषु । ब्राह्मणस्याधिकं लक्षं चित्रयस्य विजितं निर्वष्टं वैद्यम्यस्योः"—दिति गौतमवचनादवगस्यते। स्रप्रतिवन्धोदायः। स्रविभागः सप्रतिवन्धोदायः। स्रविभागः सप्रतिवन्धोदायः। स्रविभागः सप्रतिवन्धोदायः। स्रविभागः परिग्रहः। निध्यादिप्राप्तिरिधगमः। एतेषु जलत्रणकाष्टादेः स्त्रीकारः परिग्रहः। निध्यादिप्राप्तिरिधगमः। एतेषु निमित्तेषु सत्यु खासी भवति। ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना यस्त्रस्यं, तद्धिकमसाधारणम् । चित्रयस्य विजयदण्डादिलस्यं यत्तद्वस्य साधारणम् । वैद्यस्य क्रियोरचादिलस्यं निर्वष्टं, तदसाधा-रणम् । ग्रद्रस्य दिजग्रप्रश्रूषादिना स्रतिक्रपेण यस्त्यं, तदसाधा-रणम् । एतमनुलोसप्रतिलोसजानां स्रस्विविद्दितायसारस्यादिना यस्रस्यं तदिधकमित्यर्थः। तन्त्रेव संग्रहकारोन्यायसाहः,—

"वर्त्तते यस यद्धसे तस्य खामी सएव न"-इति ।

श्रन्यख्यान्यइसे स्थितस्य दर्भनेन तस्थेव खामिलापत्तेः । श्रतः ग्राम्तेत्रसमधिगम्यं खललम् । किञ्च, यदि यस्थान्तिके यद्भनं दृष्टं तस्य सएव खामी, तर्द्धास्य खमनेनापद्यतमिति न ब्रूयात् । यस्थै-वान्तिके दृष्टं तस्थैव खामिलात् । खलस्य लौकिकले,

> "योऽदत्तादायिनो हम्सा सिधेत ब्राह्मणो धनम्। याजनाधापनेनापि यथा सेनस्रयेव सः"—इति

थाजनादिना त्रदत्तादाथिनः सकाग्राह्रव्यमर्जयतो दण्डविधा-नमनुपपसं श्वात्। तस्राण्कास्त्रेकसमधिगम्यं खलम्।

मैनम् । लौकिकमेन खलं लौकिकार्यक्रियाधाधनतात् । व्रीद्यादितत् । श्राष्ट्रवनीयादीनां वैदिकादीनामपि लौकिकपाका-दियाधनतमस्तीत्यनेकान्निको हेतः—इति चेत्। न। न षि तेषा-माष्ट्रवनीयादिरूपेण पाकादिमाधनतं, किं तर्षं लौकिकाग्नादि-रूपेणत्यस्ति वैषम्यम् (१)। किञ्च, पामराणामपि खलव्यवष्टारदर्भनात् खलस्य लौकिकतमनगम्यते (१)।

यत्तु गौतमवचनम्। "खामी खम्यक्रयमं विभागेषु"—दत्याद्य-नुपपक्षमित्युक्तम्। तत्त्व। प्रतिपद्याद्युपाषस्यास्य सौक्तिकते स्थिते ब्राह्मणादीनां प्रतिग्रहाद्युपायनियमार्थतात् प्रास्तस्य (१)। यद्युक्तं, श्रन्यस्य खमन्येनापद्यतम्—इति न ब्रूयादिति। तद्यत्। स्नत्वहेतु-

<sup>(</sup>१) संखारिवश्रिषसंकृतोह्यसिराइवनीयउच्यते। खिला च तत्र रूप-द्वयमाद्वनीयत्वमसित्वच। तत्राजीतिकहे।मसाधनत्वमजीकिकेना-द्ववनीयत्वेन रूपेग्र। जीकिकपाकादिसाधनत्वन्तुं जीकिकेनासित्वेनेव रूपेग्रेति भावः।

<sup>(</sup>२) खलस्य प्रास्त्रेकसमिधाम्यसे तु प्रास्तानभिष्ठानां पामराणां सत्त-व्यवचारएव न सम्भवति। न चि प्रास्त्रमिविष्ठाय तदेकसमिधाम्यो-ऽर्थः प्रकाते ज्ञातुमिति भावः।

<sup>(</sup>३) प्रतिग्रहाद्यपायमं खतं नौनिकमेनेति स्थिते तेषां प्रतिग्रहाद्यपा-यानामनियमेन सर्व्वेषां सर्व्वच प्राप्तौ सत्यां ब्राष्ट्राण्याधिकं नव्यमि-त्यादिगौतमवचनेन ब्राष्ट्राण्येव प्रतिग्रहः चाचियस्थैव विजय इत्यादि-रीत्या खदृष्टार्थतया उपाया नियम्यन्ते। तिब्रयमातिक्रमात् प्रत्यस्व प्रत्यवैति खलन्तु जायते स्वेति भावः।

भृतक्रयादिषन्देशात् ख्रवणन्देशोपपत्तेः । षद्पि चोक्तं, "चाऽह्ता-दायिनः"—इति श्रद्तत्तादायिनः सकाष्ठात् याजनादिना द्रष्य-प्रजीयतुर्दण्डविधानसनुपपत्रमिति । तद्यसत् । प्रतिग्रशादिनिय-तोपायकस्थेव ख्रवस्य सौकिकतात् नियमातिकसेण द्रयमर्जयतो-दण्डविधानसुपपद्यते । एवं, "तस्थोत्सर्गेण ग्रुध्यन्ति"—इति प्राय-श्चित्तविधानमपि । एवं च ख्रवस्य सौकिकते श्रस्तप्रतिग्रशादिस्थं धनं तत्पुचादीनां दायतेन स्वभिति विभाज्यम्(१)। न तेषां दोष-सन्वस्थस्थ(१) ।

"सप्त वित्तागमा धर्म्या दायोलाभः कयोजयः। प्रयोगः कर्मयोगस्य सत्प्रतियच्चर्यः—-इति मनुस्प्ररूपात्।

इदमव चिन्ननीयम्। विभागात् खं खस्य वा विभागः—इति। श्रवायं पूर्वपचः। विभागात् खं, जन्मनेत्र खंले उत्पन्नमाचस्य पुचसापि खं शाधारणिसिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु पितुरिधकार-विधिनं स्थात् (१)। सिद्य,

<sup>(</sup>१) खलख ग्रास्त्रेकसमधिमम्यले स्नसत्प्रतिग्रहादिना सब्धेष खलमेव म खात् तस्योत्सर्गावधानात् । खलस्य मौकिकत्वे लसत्प्रतिग्रहादि-सब्धेव्यपि खलं भवत्वेव । तस्योत्सर्गेण श्रुध्यन्तीति प्रायखिकत्तु खर्च्चितुरैव न तत्पुत्रादीनाम् । स खन्चर्च्चियता यथोक्तं प्राय-खिक्तमकुळ्न् प्रत्यवायभागी भवति, तस्य तद्धनमधर्म्यं भवति । तत्पुत्रादीनान्तु दायरूपनेव तद्धनमिति न तेषां प्रत्यवायः । तेषां सक्षमस्य धरम्येलादित्याग्रयः ।

<sup>(</sup>२) साधारवधनस्येकेन विनियोगासम्भवादिति भावः।

"भर्षा प्रीतिन यहनं एतिये तिस्तान्गृतेऽपि तत्। सा यथाकाममश्रीयाद्द्यादा स्थावरादृते"—दित प्रीतिदानवचनमधानुषपन्नं स्थात्। यद्षि,— "मणिभुक्ताप्रवालानां सर्वस्थेव पिता प्रभुः। स्थावरस्य तु सर्वस्थ न पिता न पितामदः॥ पित्रप्रवादात् भुज्यन्ते वस्ताण्याभरणानि च। स्थावरं तु न भुज्येत प्रसादे सति पैत्वके"—दिति। तत्पितामद्दोपात्तस्थावरविषयम् । तस्मात्, स्नामिनागादि-भागादा स्नतं न जन्मनेव।

राद्वान्तस्त । जन्मनेव खलं खोके प्रसिद्धम् । विभागमञ्द्रस् यद्धस्यासिकधनविषये लोके प्रसिद्धो नान्यदीयधनविषयो न प्रशिण-विषयः (१) । किञ्च "उत्पत्त्यैवार्थं खासिलासभेतेत्याचार्थाः"—इति गौतसवचनाञ्जन्मनेव खलसवगन्यते ।

यदुक्तम्, मणिसुक्ताप्रवालानाम्,—इत्यादिवचनं पितामसोपान्त-खावरविषयमिति। तद्युक्तम्। न पिता न पितामस इति वचनात् पितामस्ख हि खार्जितमपि धनं पुचपौचयोः सतोर्देयमिति च जन्मना खलकुभयतीति।

यद्णुक्रम् । क्वर्यशाधेष्वाधानादिषु पितुरनिधकार इति । तद्युक्रम् । वचनादेवाधिकारावगमात् । यदपि चोक्रं, अक्रानेव

<sup>(</sup>१) जन्मनेव खत्वे स्थावरस्य प्रसाददानत्य प्रसिक्तरेव नास्तीति तद्य प्रति-विश्वेत । तस्मादिभागादिना खत्वं न जन्मनेति भावः।

<sup>(</sup>२) न प्रश्लीखिवयो न निर्व्विषय हत्वर्थः।

खले भर्मा गीतेन यहत्ति । तद्ययुक्तम् । साधारक्षेऽपि द्रयस्य वचनादेव ग्रीतिदाने पितुर-धिकारोपपत्तेः । स्थावरादौ तु खार्जितेऽपि पुत्रादिपारतन्त्र्यक्षेव ।

"स्वावरं दिपद्श्वेव यद्यपि ख्वयमर्जितम्।

श्रमभूय स्तान् स्वांत्र दानं न च विक्रयः॥

ये जाता येऽयजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः।

वृत्तिश्च तेऽभिकाङ्गन्ति न दानं न च विक्रयः"—

हत्यादिवचनात्। श्रापदादौ तु खातन्त्र्यमस्थेव।

"एकोऽपि स्थावरे कुर्याद्दानाधमनविक्रयम्।
श्रापत्काले कुटुम्बार्थे धमार्थेषु विभेषतः"—इति

स्राणरात्। तस्रात्, सुष्टूकं जन्मनेव ख्वमिति। प्रक्रतमनुषर्काः।

श्रपर्मिप विभागकास्त्रमास्र याज्ञवस्क्यः,—

"विभागश्चित्पिता कुर्यादिष्क्या विभनेत्सुतान्। च्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा खुः समांश्चिनः"—इति। यदा पिता विभागं कर्तुमिष्क्यति, तदा पुचानात्मनः सकाश्चा-दिष्क्या विभनेत्। दष्क्या विभागप्रकारः, च्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति। श्रेष्ठभागः सोद्वारविभागः। उद्घारप्रकारः स्वत्यन्तरे दर्शितः,—

"च्चेष्ठस्य विंग उद्घारः मर्वद्रयाच यदरम् । ततोऽधं मध्यमस्य स्थानुरीयं तु यवीयमः"—दति । श्वयवा । मर्वे च्येष्टादयः पुचाः समांग्रभाजः(१)। श्वयञ्च<sup>(२)</sup> विषमोभागः

<sup>(</sup>१) इदच सर्वे वा स्यः समाधिन इत्यस्य व्याख्यानम्।

<sup>(</sup>२) खयस्रीत से। द्वारविभागरूपहत्वर्थः।

खार्जितद्रव्यविषयः । क्रमागते तु सर्वेषामपि समाग्रः स्थात्। पितु-रिष्क्या विषमविभागस्थायुक्तवात् । नारदोऽपि कालान्तरमासः

"त्रत कथ्वं पितः पुत्रा विभन्नेयुर्धनं समम्।
मातुर्निद्दने रजगि प्रतास भगिनीषु च॥
निद्दने वाऽपि रमणे पितर्थुपरतस्पृष्टे"—इति।

ग्रह्मोऽपि। "त्रकामे पिति इस्यविभागो द्रष्ट्वे विपरीते चेतिस दीर्घरोगिण च"—इति। त्रसार्थः। त्रकामे विभागम-निच्छति पिति त्रतिद्रद्धे विपरीतेऽप्रकृतिस्थे दीर्घरोगिण त्रचि-कित्यरोगगसे च पुत्राणामिच्छयेद विभागो भवतीत्पर्थः। दीर्घ-रोगपदणमतिकुपितादेरूपक्चणम्। त्रतएव नारदः,—

"व्याधितः सुपितस्वैव विषयासक्तमानसः। श्रययाधास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रसुः"—इति। पित्रा समविभागकरणे विशेषमाच याज्ञवस्काः,—

"यदि कुर्यात्ममानंशान् पत्यः कार्याः समाधिकाः। न दत्तं स्तीधनं यासां भर्जा वा यग्रुरेण वा"— इति।

यदि खेच्हया पिता पुत्रान् समभागिनः करोति, तदा श्रद-मस्तीधनाः पत्योऽपि पुत्रसमांग्रभाजः कार्याः। दन्ते तु स्तीधने, "दन्ते लर्ड्ड प्रकन्पयेत्"-दित पुत्रांग्रादर्ड्डांग्रभाजो भवन्ति। पितु-हृध्वं धर्मविदृद्ध्यं विभागः कर्त्त्य द्वाह प्रजापितः,—

"एवं सह वसेयुवां प्रयावा धर्मकाम्यया।
प्रयाववर्धते धर्मक्तकाद्धमां प्रथिक्वया"—इति।
ब्रह्मातिर्पि,—

"एकपानेन वसतां पिटदेविद्वजार्चनम् ।

एकं भवेदिभक्षानां तदेव स्थाद् ग्रहे ग्रहे" (१)—इति ।

पिचोक्दर्भं विभागे प्रकारनियममाह याज्ञवक्क्यः —

"विभजेयुः सुताः पित्रोक्ष्धेत्वस्यम्णं समस्"—इति । नतु पित्रोक्ष्धें विभागेऽपि विषसविभागो मनुना दर्शितः। जन्धें पितुस्य मातुश्चेत्युपक्षम्य.—

"च्येष्ट एव तु ग्राह्मीयात् पिद्यं धनमभेषतः।
भेषास्तसुपनीवेयुर्ययेव पितरं तथा॥
च्येष्टस्य विंग उद्घारः सर्वद्रयाच यदरम्।
ततोऽर्धः मध्यमस्य स्थानुरीयन्तु यवीयसः"॥
तथा, "उद्घारेऽनुद्भृते तेषामियं स्थादंभकन्यना।
एकाधिकं हरेच्चेग्रष्टः पुत्रोऽधध्यं ततोऽनुजः॥
भंग्रमंशं यवीयांस दति धर्मात्यवस्थितः"—दति।

गौतमोऽपि। "विंग्रतिभागो च्छेष्ठस्य मियुनसुभयतोदयुको-रघो गोटवः। काणः खोडः कूटः वण्डोमध्यमस्यानेकस्थेत्। ऋवि-धांन्यायषी ग्रहमनोयुकं चतुष्पदां चैक्षेकं यवीयषः। समं चेतरतः सर्वम्"—इति। श्रयमर्थः। सर्वस्नात् पित्रधनादिंग्रतितमोभागो-च्छेष्ठस्य। सियुनं गोमियुनं प्रसिद्धम्। उभयतोदक्तोऽश्वाश्वतरगर्दभाः, तेषां यथाषक्षवं श्रन्यतराभ्यां युक्तोर्थः। खोड़ोतृद्धः। कूटः ग्रहक्व-विक्षःः। वण्डो विस्नोपितवाल्धिः। श्वविग्नेषितवात् गवाश्वादीनां

<sup>(</sup>१) खनेन वजनेन खखासाधारयधनेन एचक्एचक् पित्राद्यर्थनात् विमाशे धन्निखिखिरिति दिर्धितम्।

यथासकावं श्रन्यतरस्थोद्धारः कर्न्योमध्यमस्य । यवीयसस्त, धान्यं ब्रीस्मादि, श्रयो लोहम्। श्रनोयुकं प्रकटयुक्तम्। चतुष्पदां गवादी-नासकेकं पृथक् पृथगानुपूर्वीण यवीयस उद्घारः। रूस्सितिरपि,—

"जम्मविद्यागुणश्रेष्ठो द्वांग्रं दायादवाप्नुयान्"—इति । कात्यायनोऽपि,—

"यथा यथा विभागोत्यधनं यागार्थतासियात्।
तथा तथा विधातव्यं विदक्षिभागगोरवस्" (१)—इति।
जीविदभागेऽपि विषमविभागो नारदेनोक्तः,—
"पितेव वा ख्वयं पुचान् विभजेदयिष स्थितः।
व्येष्ठं श्रेष्ठविभागेन यथा वाऽस्य सिर्तभंवेत्॥
पिचैव तु विभक्ता ये समन्यूनाधिकैर्धनैः।
तेषां सएव धर्म्यः स्थात् सर्वस्य हि\* पिता प्रभुः॥
दावंग्रो प्रतिपद्येत विभजनात्मनः पिता"—इति।
व्हस्पतिरपि,—

"समन्यूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकल्पिताः।
तयैव ते पालनीया विनेदास्ते खुरन्यथा"—इति।
तस्माच्चीविद्यागेन च विषमविभागोऽस्तीति कथं सताः

म सर्वेख, --- इति का०।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष पुन्तकेषु । परमयं पाठः न समीचीनः । जन्यादमाग्रीप्रचीविष्यागे च,— इति पाठन्त समीचीनः प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>१) चानेन धनस्य वागाधालं यथा भवति. तथा भागाधान्यं कत्त्रशांसित बुवता विद्यादिगुणवतां भागाधिकां चापितम् । तदीयधनस्योत्सर्गतोः यागार्थात्मस्य सम्भाव्यमानत्वादिव्यभिप्रायः।

समसेव विभनेरन्तिति नियम्यते । मैरम् । सत्यं प्रास्ततो विषम-विभागोऽस्ति, तथापि लोकविदिष्टलादनुबन्ध्यादिवत् नानुष्ठीयते । उक्तञ्च संग्रहकारेण,—

> "यथा नियोगधर्मीऽयं नानुबन्ध्यावधोऽपि वा। तथोद्धारविभागोऽपि नैव मन्प्रति वर्त्तते"—इति।

न्नापस्तमोऽपि। "जीवनेव पुनेश्वो दायं विभनेत् समम्"—इति स्तमतमुप्यस्य "च्येष्ठोदायादद्रत्येने"—इत्येकीयमतेन कृत्सधनग्रहणं च्येष्ठस्योपन्यस्य, देग्रविग्रेषे, "सुवणं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं च्येष्ठस्य रयः पितः परिभाण्डञ्च, ग्रहोऽलङ्कारो भार्य्याया ज्ञातिधनं चेत्येने"—इत्येकीयमतेनेवोद्धारविभागं दर्गयिला "तच्चास्तप्रतिषिद्धम्"—इति निराक्ततवान्। तञ्च ग्रास्तप्रतिषेधं स्वयमेव दर्गितवान्, "मनुः पुनेश्यो दायं यभनदित्यविग्रेषेण् श्रूयते"—इति । तस्तादिषम-विभागः ग्रास्त्रसिद्धोऽपि लोकविरोधाच्छ्रतिविरोधाच नानुष्ठेयः,—इति समनेव विभनेरिन्निति नियमे। घटते ।

खयं द्रयाक्रोनममर्थतया पितद्रयमनिक्कतोऽपि यत्किश्चिद्वा दायविभागः कर्नयः तत्पु वादीनां दायग्रहणेक्कानिरुक्षयंभित्याष याज्ञवस्काः,—

"ग्रामकानी हमानस्य किश्चिह्ता पृथक् किया"—इति । . पुत्राणां मात्रधनिविभागो दुहित्रभावे द्रष्ट्यः । तथाच सएव,—

"मातुर्द् हितरः भेषम् णात्ताभ्य च्रतेऽत्वयः"—इति । मातृक्षतणांपाकरणादिभिष्टं मातृधनं दुहितरोविभजेरन्। श्रतस्र, मातृक्षतणममं न्यूनं च मातृधनं दुहित्हणां सङ्गावेऽपि पुचाणव विभन्नरन्,—इत्यर्णाद्वगम्यते (१) । श्रम गौतमेन विभेषोदिर्भितः । "खोधनं दुहित्हणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च"—इति । जड़ाऽनूड्-दुहित्दसम्वाये मात्रधनमनूड़ानामेव (१) । जड़ाखिप सधनिर्धन-दुहित्दसमवाये निर्धनानामेवेत्यर्थः (१) । पैताम हे पौचाणां विभागे विभेषमाह याज्ञवस्त्यः,—

"श्रनेकपित्वकाणान्तु पित्रतो दायकस्पना" – इति।

यदा पित्तः ऋविभक्ता श्रातरः पुचानुत्पाच स्ताः, तचेकस्य दी पुची, ऋन्यस्य चयः, ऋपरस्य चलारः। तच पौचाणां पैतामहे द्रवे यद्यपि अन्ननेव खलं पुचेरविधिष्टः, तथापि पिश्यंष्रं दावेकं चयो- उप्येकं चलारोऽयोकं सभन्ते द्रत्यर्थः। एतदेवाभिष्रेत्य व्हस्यतिः,—

"तत्प्चा विषमसमाः पित्भागद्याः स्राताः"—इति ।

तत्पुद्धाः प्रमीतिपित्वकाणामेकेकस्य पुत्राः, विषमसमाः न्यूना-धिकसङ्घाः, स्तं स्तं पैत्वकं भागमेव समन्ते इत्यर्थः । यहा स्तस्त-योर्विभक्तयोर्मध्ये कश्चित् भाता खतः तत्स्तुतस्तु पितामसाद्यप्राप्तांश्रः पितामसादिप नासीत्, तदा लास् कात्यायनः,—

> "श्रविभक्तेऽतुने प्रेते तस्तुतं खक्यभागिनम्। कुर्वीत जीवनं येन ककं नैव पितामहात्॥ कभेतांग्रं ष पिश्चं तु पित्रयात्तस्य वा सुतात्।

<sup>(</sup>१) तथाच विभजेरन् सुताः विचोरूद्धंखक्यम्यं समसिति मात्याने पुत्रा-আमधिकारः एतदिवयहति भावः।

<sup>(</sup>२) इदमप्रतानामित्यस्य खाखानम्।

<sup>(</sup>३)तथाच खप्रतापरमन्द्रापरम्,खप्रितिष्ठतापर् विधैगापरिमिति भावः।

मएवांत्रास्तु सर्वेषां आहणां न्यायतो अवेत्॥
सभेत तत्सुतो वाऽपि निरुक्तिः परतो भवेत्"—इति ।
सभेत तत्सुतो वा,—इत्यस्य श्रयमर्थः। तस्यापि विभाव्यधनस्तासिपौत्रस्य सुतोऽपि पितुर्भावे तद्भागं सभेत, तत कर्ध्वं तत्स्यन्ततौ
रह्मपितामस्थनविभागकरणिनरिक्तिः,—इति । तथाच देवसः,—

"त्रविभक्तविभक्तानां कुलानां वसतां यह।

भयो दायविभागः खादा चतुर्यादिति खितिः।

तावत् कुखाः विपिष्डाः खुः पिष्डभेद्द्यतः परम्"—इति।

जीवित्पद्यकस्य पुनः पिचा यह कयं पितानद्वधनविभाग
दिखाकाङ्गायामाह वृहस्पतिः,—

"द्रखे पितामशोपाचे जङ्गमे खावरेऽपि वा। सममंत्रिलमाखातं पितुः पुचख चैव हि"—इति। याज्ञवस्कोऽपि,—

"भूखा पितामशोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा। तच स्थात् सहुगं स्वाग्यं पितुः पुचस्य चौभयोः"—इति।

भः ग्राकिचेषादिका। निवन्धः एकस्य पर्णभारस्य इयन्ति पर्णानि, तथैकस्य क्रमुकभारस्य इयन्ति क्रमुकपत्तानीत्यासुक्रसस्य । इयं सुवर्णरजतादि। यत् पितामधेन प्रतिपद्दविजयादिस्यम्, तच पितः पुचस्य च खान्यं सोकप्रसिद्धमिति विभागोऽस्ति। चि यसात् सदृगं समानं खान्यं, तसात् न पितुरिष्क्रयैव विभागो-नापि पितुर्भागदयम्। ततस्य, पिहनो भागकस्पनेत्येतत्त्वास्ये समानं नेऽपि वास्तिकम्। श्वतः,—

"दावंग्रौ प्रतिपद्येत विभजनातानः पिता"—

दत्येवसादिकं युगान्तरे विषमविभागप्रतिपादमपरतया खापि-तस् । खार्जितद्रव्यविषयं वा । पैतामहधनविषये तु न कापि विषमविभागः,—इति । तथा, श्रविभक्तेन पिचा पैतामहे द्रये दी-यमाने विकीयमाणे वा पौचख निषेधेऽप्यधिकारोऽस्तीति गम्यते।

पैतामहोपात्तेऽपि कचित् पितुरिच्छयेव खार्जितवदिभागी-भवतीत्याच मनुः,—

> "पैत्रकं तु पिताइ समनवाप्तं यदाप्तुयात्। न तत्प्चैर्भजेत्यार्धमकामः खयमर्जितम्"-इति।

चितामहार्जितं केनायपहतं यदि पितोद्धरित, तदा खार्जिन तमिव पुनैः बार्द्धमकामतः खयं न विभन्नेत्,—इति। एवं च बित, पितामहोपार्जिते न खेच्छयाविभाग इत्युक्तं भवति। ब्रह्मातिरपि,—

"पैतामहं इतं पिचा खप्रक्षा यदुपार्जितम्। विद्याग्रीर्थादिना प्राप्तं तच खाम्यं पितुः स्वतम्"—इति। कात्यायनोऽपि,—

"खग्नाऽपद्यतं द्रवं खयमाप्तश्च यद्भवेत्। एतसर्वं पिता पुचैर्विभागं नैव दाष्यते"—इति।

यत्परेत्पद्दतं क्रमायातं खप्रक्षेवोद्भृतं, यसष्टं क्रमायातं, यस विद्या-ग्रीर्थादिना खयमेवार्जितं, तत्त्वें पिता विभागं पुनैनं दाषद्द्यर्थः। विभागोत्तर्काकोत्पस्य भागकस्पनाप्रकारमाद्द याज्ञवस्कः,—

<sup>•</sup> निषेधेऽप्यविरोधोऽस्तीति,— इति शा॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । पितामहोपात्तेऽपि,—इति अवितुमुश्वितम् ।

"विभक्तेषु स्तोजातः सवर्णायां विभागभाक्"—इति ।
श्रयमर्थः । विभक्तेषु पुत्रेषु सवर्णायां भाष्यायां जातः पुत्रः
पित्रोभीगं भजते इति विभागभाक्—इति । मादभःगञ्चासत्यां
दुहितरि, ताभ्य स्वतेऽन्वयः,—इत्युक्तनात् । श्रसवर्णायां जातस्तु
स्वांग्रमेव पिश्चास्तभते, मादकं तु सर्वसेव । श्रतएव मनुः,—

"कर्षं विभागाच्यातस्त पिद्यमेव हरेद्धनम्"—इति । पिचोरिदं पिद्यम्,

"सनीयाः पूर्वजाः पिचोः श्वाहभागे विभक्तजाः"- इति
स्मरणात्। मातापिचोर्भागे विभागात्पूर्वमृत्यको न खामी,
पिचा पद पूर्वं विभक्तलात्। विभक्तजञ्च श्वात्पर्धने न खामीत्वर्थः।
विभागोत्तरकाकं पिचा खयमजितमपि विभागोत्तरकाक्षमुत्पन्नस्वैव। तथाच मनुः,—

"पुनै: यह विभक्तेन पिचा यत् खयमर्जितम्। विभक्तजस्य तसर्वमनीग्राः पूर्वजाः स्रताः" - इति। ये च विभक्ताः पुनः पिचा यह यंस्रष्टास्तेषां विभागोन्तर्कास-युत्पसेन यह विभागोऽस्तीत्याह मनुः,—

"मंद्रष्टास्तेन वा ये खुर्विभनेत स तैः सद"—इति । यजीवदिभागोत्तरकासं जातस्य पुषस्य भागकस्यनामाद याज्ञ-वस्त्रः,—

"दृष्णदा निद्यागः खादायययविश्वीधिनात्"—इति । पिति स्ते धादिनभागसमयेऽखएगर्भायां माति आदि-भागोत्तरकासमुत्पस्य विभागः, दृष्णाद्धादभादिभर्यशीनात् श्वायय- विश्रोधितात् उपच्यापच्याभ्यां शोधिताद्धमात् किञ्चिदुर्धत्य खांश्रममोदातचः खादित्यर्थः।

एतच स्तभादभाव्यासिष विभागसमये श्रस्षष्टगर्भायां विभागादूर्भस्तपन्नसापि वेदितयम्। स्वष्टगर्भायां तु प्रस्वं प्रती-स्थैव विभागः कर्त्तयः। "श्रय भाद्रणां दायविभागो याद्यान-पत्थाः स्त्रियसासापुत्रसाभात्"—इति विशिष्टसारणात्। विभ-केथः पिदश्यासर्यदाने विभक्षत्रस्य पुत्रस्य निषेधाधिकारोनास्ति, दन्तं च तेन न प्रत्यास्त्रयमित्यास् याद्यवस्त्यः,—

"पित्रभां यस यहत्तं तत्तस्वेव धनं भवेत्"—इति। श्रजीविद्यमागे मातुरंग्रकस्पनामात् याञ्चवस्त्यः,—

"पित्रकृष्वे विभजतां माताऽयंशं यमं हरेत्"—इति । एतच स्त्रीधनस्य श्रग्रहाने वेदितस्यम् । दत्ते लर्धमेव, "इत्ते लर्धाग्रहारिणी"—इति स्ररणात् । श्रतएव स्रत्यन्तरम्,—

"जनन्यपधना पुनैर्विभागेऽंग्रं षमं इरेत्"-इति ।

श्रपधना प्रातिस्तिकस्तीधनश्र्न्या जननी पुनैर्विभागे कियमाणे पुनांग्रधममंग्रं हरेदित्यर्थः । जननीयहणं सापत्यादेहपज्ञचणार्थम् । तथाच व्यासः,—

"श्रद्धतास्तु पितुः पत्थः समानांगाः प्रकीर्तिताः।
पितामस्त्रश्च सर्वास्ता मात्तत्रस्थाः प्रकीर्त्तिताः"—इति।
यन्तु केश्विदुक्तं, माताऽयंगं समं हरेदिति जीवनोपयुक्तमेव
भनं माता स्वीकरोतौति। तन्न। श्रंग्रसमग्रन्दयोरानर्थकाप्रसङ्घात्।

<sup>\*</sup> दत्तं चेत्तज्ञ,—इति ग्रा॰।

चयोच्येत, यद्वधने जीवनोपयुक्तं यद्याति खरणधने पुचसमां । मिति। तद्पिन। विधिवैषम्यप्रयङ्गात् (१)। भिन्नमाहकाणां सवर्णानां समसङ्खानां विभागप्रकारमा इ व्यासः,—

"समानजातिसङ्घा ये जातास्त्रेकेन खूनवः। विभिन्नमादकास्त्रेषां मादभागः प्रग्रस्थते<sup>(२)</sup>"—इति। रुष्यतिरपि.—

"यद्येकजाता वद्दवः समानाजातिसङ्ख्या। सधनेस्तिर्विभक्तव्यं माद्यभागेन धर्मतः"- दति।

विषमसञ्चानान्तु विभागं सएवास-

"सवर्षासङ्ख्या ये विभागस्तेषु ग्रस्थते"—इति ।

भिषाजातीनां पुचाणां विभागमाच याज्ञवब्द्यः,—

"चतु स्विद्वोकभागाः खुर्वर्णेष्ठी बाह्यणात्मजाः।

चच्चास्तिद्वेकभागा विड्ञास्तु ह्वेकभागिनः"—इति ।

वर्षप्रोत्राच्यणात्मजाः, बाह्यणादिवर्णस्तीषु<sup>(२)</sup> बाह्यणेनीत्पषा-जाच्यण्यमूर्धाविकाम्बष्टनिषादाः<sup>(४)</sup> यथाकमम् प्रत्येकं चतुस्दिद्योक-

<sup>\*</sup> खबर्खाखद्मसम्बद्धा वे,—हति हा।।

<sup>(</sup>१) वाष्प्रभेदप्रसप्तादिखर्थः।

<sup>(</sup>२) एकस्यां स्त्रियां यावनाः प्रता जाताः खपरस्यामपि तावनारव वैच्याताः तदा मातुरैवायं विश्वामहित काला तैर्व्विभक्तस्यमिलाश्रयः।

<sup>(</sup>१) तथाच वर्षेष्रहत्वत्र वर्षेष्रव्देव ब्राष्ट्रवादिवर्थाः व्हिय उच्चन्ते। तक्ताचाधिकरवकारके वीष्णायां प्रक् प्रवयः।

<sup>(</sup>०) ब्राचायेन व्राच्यस्यामुत्यत्री व्राच्ययः, च्राचियायां सूर्डाविस्तः, वैद्यायामनकः, मूहावां निवादः । चनयैव रीत्वा उत्तरसम्यास्थेयः ।

आगा भवेथुः। चित्रयादिवर्णस्तीषु चित्रयोगेत्पन्नाः चित्रयमाचि-श्रोग्रास्तिद्वीकभागाः, वैश्वेन वैश्वायासुत्पन्नौ वैश्वकर्णौ द्वोकभा-गिनौ। मनुर्षि,—

"ब्राह्मणखानुपूर्वण चनससु यदि स्तियः।

ताषां पुनेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्ततः॥

सर्वं वा खक्यजाननु दणधा प्रविभन्य तु।

धर्म्यं विभागं सुर्वोत विधिनाऽनेन धर्मवित्॥

चतुरंणान् हरेदिपः चीनंणान् चिचासुतः।

वैक्षापुनो हरेदृद्वांणं एकं ग्रद्रासुनो हरेत्"—इति।

एतत् प्रतियहप्राप्तस्यतिरिक्तविषयम्। श्रतएव हहस्यतिः,—

"न प्रतियहसूर्देया चिचादिसूताय वे।

यद्ययेषां पिता द्याकृते विप्रासुतो हरेत्"—इति।

प्रतियहविभेषणसामर्थात् क्रयादिस्ताय सः चिचादिसुतानामिष भवत्येव। ग्रद्रापुच्य विभेषप्रतिषेधाञ्च ()।

"ग्रुद्धां दिज्ञातिभिक्तांतो न भूसेभांगमईति"—इति।

षन् मनुवचनम्,—

"ब्राह्मणचिषिवियां ग्रह्मपुची न च्यक्यभाक्। यदेवाच्य पिता दचात्तदेवाच्य धनं भवेत्"—इति। तन्त्रीतिदत्तधनसङ्गावविषयं इत्यविबद्धम्। श्वानुखोग्येन जात-

<sup>(</sup>१) यदि चि क्रवादिक्या भूमिः चित्रवादिएत्रामामि न भवेत्, तदा श्रृहाएत्रस्य विश्वेषविधी नीयपद्यते । श्रृहाएत्रस्य विश्वेषविध-सामकात्र चित्रवादिएवामां नत्राधिकारीऽस्त्रीति मावः ।

खैकपुनख खक्यग्रहणप्रकारमा इदेवलः,-

"श्रानुलोस्येन पुत्रसु पितुः सर्वस्वभाग्धवेत्"—इति।

एतच निषादयितिरिक्तविषयम्। श्रतएवोक्तं तेनैव,—

"निषादएकपुत्रसु विप्रस्तस्य दतीयभाक्।

दौ सपिण्डः सकुत्यो वा स्वधादाता तु संस्रेत्"—इति।

यन् मनुत्रचनम्,—

"यद्यपि स्थान्तु धत्पुची यद्यपुचीऽपि वा भवेत्। नाधिकं दशमाद्द्यास्कूद्रापुचाय धर्मतः"—इति।

तदग्रमूषुग्रद्रापुचिषयम्। चिचयेण वैध्येन वा श्र्द्राचासुत्यकः एकः पुचः श्रद्धंमेव घरेत्, न निषादवत् व्रतीयमंग्रम्। तथा चहिष्णुः। "दिजातीनां ग्रद्धस्त्वेकः पुचोऽर्द्धधरोऽपुचस्य स्वस्थस्य या गितः सा भागार्धस्य"—इति । प्रत्यासम्मपिण्डस्यान्यद्धं भवन्ति । प्रत्यासम्मपिण्डस्यान्यद्धं भवन्ति । श्रत्यासम्मपिण्डस्यान्यद्धं भवन्ति । श्रत्यासम्मप्ति । श्रिक्तिविभागे केषुचित् भावस्त्रस्य इत्यास् स्वासः,—

"श्रमंकृतास्त ये तत्र पैत्वादेव ते धनात्। मंस्कार्या आत्माः जोष्टैः कन्यकाश्च यथाविधि"—इति। भगिनीमंस्कारे तु विशेषमात्र याज्ञवस्काः,—

"त्रमंस्नतास्त मंस्कार्या आहिंभः पूर्वमंस्नतेः। भगिन्यस निजादंशाद्दवा वंशं तुरीयकम्"—इति।

पित्रहर्भे विभन्नद्विभीतिभरमंक्ता भातरः षशुद्रायद्रवेष मंस्कर्तवाः। भगिन्यश्वामंक्तताः निनादंगाद्यकातीया कन्यका तक्जातीयपुत्रभागात् तुरीयं चतुर्थे भागं दला मंस्कर्तवाः। श्रानेन पित्रक्षीं दुहितरोऽयंग्रभागिन्य इति गम्यते। श्रतएव मनुः,—
"तेभ्योऽंग्रेभ्यस्त कन्याभ्यः खं द्युर्भातरः पृथक्।
खात् खादंगाचतुर्भागं पतिताः खुरदित्सवः"—इति।

ब्राह्मणादयो स्नातरः ब्राह्मणादिस्यो- भगिनीस्यो दिजाति-विह्तिस्थाऽ ग्रेस्थः (१) खात् खादं ग्रादात्मीयाद्वागाचतुर्यभागं दयुः।

एतदुकां भवति । यदि कछचिद्वाह्माछेव पत्नी पुत्रश्चेकः कत्या चैका, तत्र पित्रं द्र्यं देधा विभज्य तत्रेकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयांग्रं कत्याचे दला ग्रेषं पुत्रो ग्रज्जीयात्। श्रथ दी पुत्रो कत्या चैका, तदा पित्रधनं चेधा विभज्य तत्रेकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयांग्रं कत्याचे दला ग्रेषं दी पुत्रो विभज्य ग्रज्जीतः। श्रथ एकः पुत्रः दे कत्ये, तदा पित्रं धनं विधा विभज्य तज्ञेकं भागं चतुर्धा विभज्य दो भागौ दाभ्यां कत्याभ्यां दलाऽविग्रष्ट सर्वे पुत्रो ग्रज्जाति। एवं समानजातोयेषु समविषमेषु भात्यषु भगिनोषु च समविषमासु योजनीयम्।

यदा तु ब्राह्मणीपुच एकः चित्रया कर्या चेका, तच पिद्यं द्रश्यं सप्तधा विभज्य चित्रयपुचभागान् चीन् चतुर्धा विभज्य तुरी-यांग्रं चित्रयक्तन्याये दला ग्रेषं ब्राह्मणीपुची ग्रह्णाति। यदा तु दी ब्राह्मणीपुची चित्रया कन्येका, तच पित्र्यं धनभेकाद्शधा विभज्य चीन् भागान् चतुर्धा विभज्य चतुर्थमंग्रं चित्रयक्तन्याये दला ग्रेषं सर्द्धा ब्राह्मणीपुची विभज्य ग्रह्मीयाताम्।

<sup>(</sup>१) तेभ्योऽ भ्रोभ्य इति तच्छव्देन ब्राह्मणादीनां प्रचाणां सखनातिः विद्यता खंग्राः पराम्यस्थन्ते । तदिदमुक्तं, दिनातिविद्यितेभ्योऽ ग्रोभ्य इति ।

एवं जातिवेषस्ये आहणां भगिनीनां च सङ्ख्या वेषस्ये च सर्ववायं नियम दित मेधातियेर्थाखानम् । एतदेव विज्ञानेश्वरयोगिनोऽष्य-भिग्नेतम् । भारुचिस्त । चतुर्भागपदेन विवाइसंस्कारमाचोपयोगि द्रयं विवचितम् । श्रतो दायभाक्षमसंस्कातकन्यानां नास्तीति मन्यते । तदेव चन्द्रिकाकारस्थाप्यभिग्नेतम् । तदाइ । "श्रतएव न दायभा-गार्थसंग्रहरणम्, किन्तु विवाइसंस्कारार्थम् । श्रतएव देवलेनोक्रम्,—

"कन्याभ्यस पित्रद्रयं देयं वैवाहिकं वसु"—इति ।

श्रव यद्युक्तियुक्तं, तद्गाद्यम् । जीवदिभागे त यत्किञ्चित् पिता ददाति तदेव लभते कन्या, विभेषाश्रवणात् । पिश्यधना-भावे नारदः,—

"त्रविद्यमाने पित्रर्थे खांग्रादुद्भृत्य वा पुनः।
त्रवायकार्थाः संस्काराः सङ्गोचोऽत्र विविचतः (९)"—इति।
भादणां भगिनीनां च संस्काराः जातकर्याद्याः पूर्वसंस्कृतैः
भादिभः पित्रधनाभावेऽपि सावस्थकलेन कर्त्त्रयाः। पैत्कद्रयविभागकाले खदत्तालङ्कारादिकमपि कन्यका प्राप्नोतीत्याद प्रङ्काः,—

"विभज्यमाने वे दाये कन्याऽलङ्कारमेव हि"—इति। किञ्चित् स्तीधनं च सभेतेति<sup>(२)</sup>। सुख्यगौणपुत्राणां खरूपं दायग्रहणक्रमञ्चाह याजवस्त्यः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेध्वादर्शयुक्तकेषु । मम तु, पिह्नद्यात्,—इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति ।

<sup>(</sup>१) पिढड्याभावे भाद्यभगिगीगां संस्तारे खयक्रासः कर्त्तखद्रव्यभिपायः।

<sup>(</sup>२) व्ययमप्पंताः प्रयुवचनस्येव प्रोबद्दति प्रतिभाति।

"श्रीरसो धर्मपत्नीजः तस्त्रमः पुचिकासुतः। चेचजः चेचजातस्त सगोचेणेतरेण वा॥ ग्रटेह प्रच्छ्च उत्पन्नो गूढ़जस्त सुतः स्हतः। कानीनः कन्यकाजातः मातामहस्तो मतः॥ श्रचतायां च।यां वा जातः पौनर्भवः स्हतः। दद्यान्याता पिता वा यं स पुचो दत्तको भवेत्॥ क्रीतस्र ताभ्यां विक्रीतः छचिमः स्थात् स्वयं छतः। दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढ़जः॥ चत्मृष्टो ग्रह्मते यस्तु सोऽपविद्वो भवेत्सुतः। पिण्डदोऽंग्रह्मसेषां पूर्वाभावे परः परः"—इति।

एषां पुत्राणां दाद्यानां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तर उत्तरः पिण्डदः श्राद्धदः, श्रंग्रहरो धनहर दत्यर्थः। श्रोरसपुचिकयोः समवाये श्रोरससीव धनग्रहणे प्राप्ते श्रपवादमाह मनुः,—

"पुचिकायां क्रतायां तु यदि पुचोऽनुजायते। समज्जच विभागः स्थात् ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः"—इति। विसष्ठोऽपि कचिदपवादमाह। "तिस्त्रिंखेत् प्रतिग्रहीते श्रीरसः प्रतिपद्यते चतुर्थभागभागी स्थाद्यकः"—इति। कात्यायनोऽपि,—

"उत्पन्ने नौरसे पुने चतुर्थां ग्रहराः सुताः।

सवर्णा श्रमवर्णा वा यासाच्छादनभाजनाः"—इति ।

खवर्णाः चेत्रजदत्तकादयः। ते श्रौर्षे सर्द्यपि चतुर्थां<mark>ग्रहेराः।</mark> श्रमवर्णाः कानीनगृढ़ोत्पस्रमहोद्र<mark>पौनर्भवाः<sup>(१)</sup> श्रौरये स्रति न</mark>

<sup>(</sup>१) कानीनादीनां प्रक्रवीत्मवलेन न सवर्धलिमखाश्रयः।

चतुर्थां शहराः, श्रिष तु ग्रामाच्छादनमेव सभनो दत्यर्थः। यनु विष्णुनोक्तम्,—

"श्रप्रभसास्त कानीनगृहोत्पन्नसहोहजाः।
पौनर्भवञ्च ते नैव पिण्डच्हक्यांग्रभागिनः"—इति।
तदौरसे सति चतुर्थांग्रनिषेधनपरमेव<sup>(१)</sup>। यञ्च मनुनौक्तम्,—
"एकएवौरसः पुत्रः पिद्यस्य वस्तनः प्रभुः।
ग्रेषाणामानृग्रंस्याचे प्रद्यात्तत्रजीवनम्\*"—इति॥
तदौरसप्रग्रंसापरमेव न चतुर्थांग्रभागनिषेधपरम्। श्रन्यथा
चतुर्थांग्रभागप्रतिपादकविश्वष्ठकात्यायनवननयोरानर्थक्यप्रसङ्गात्।

"षष्टं तु चेत्रजस्यांग्रं प्रद्यात्पेलकाद्धनात्। श्रौरमोविभजन् दायं पिद्यं पञ्चममेवच"—इति।

तवेयं यवस्या । श्रायनगुणवन्ते चतुर्थांग्रभागिलं, प्रतिकूलल-निर्गुणलयोः षष्टांग्रभागिलं, प्रतिकूललमाचे निर्गुणलमाचे च पञ्च-मांग्रभागिलमिति । यदिष हारीतेनोक्तम् । "विभिजिस्यमाण एकविंगं कानीनाय दद्यात्, विंगं पौनर्भवाय, एकोनविंगं?

धद्पि तेनैबोक्तम्,—

<sup>\*</sup> प्रदद्यानु प्रजीवनम्, — इति का॰।

र सकविं भ्रत्, -इति भा।।

<sup>‡</sup> विंश्रत्,—इति शा॰।

<sup>ु</sup> रक्तानविंग्रत्,—इति ग्रा॰।

<sup>(</sup>१) न तु ग्रासाच्छादननिष्धेषपरिमिति भावः।

<sup>(</sup>२) तथाच प्रतिकूलत्वनिर्मुग्रत्वे मिलिते षष्ठांशप्रयोजिके, प्रत्येकन्तु पच्चमांशप्रयोजिके इति भावः।

ङ्यामुख्यायणाय, श्रष्टाद्यांग्रं च चेवजाय, मन्नद्यांग्रं पुचाय\*, इत-रदौरमाय पुचाय दद्यात्''—इति । एतद्यवर्णनिर्गुणपुचविषयम् । यन् मनुना,—

> "श्रीरसः चेत्रजञ्चैव दक्तः क्रतिमएवच । गूढ़ोत्पन्नोऽपविद्धस्य दायदावान्धवास्य षट्॥ कानीनस्य सरोदस्य क्रीतः पौनर्भवस्तपा। स्वयंदत्तस्य ग्रीदस्य षड्दायादवान्धवाः"—

दति षद्भदयमभिधाय पूर्वषद्भस्य दायादवान्धवतं उत्तरषद्भस्या-दायादवान्धवत्ममुक्तं, तत् पुनः समानगोचलेन सिपण्डलेन वा खदकप्रदानादिकार्यकरतं षद्भद्भयस्यापि समसेवेति व्याख्येयम् । पित्यधनप्रदणं तु पूर्वस्थाभावे सर्वेषामस्येव ।

"न भातरो न पितरः पुत्रा ऋक्यहराः पितुः"—इति
श्रीरमयतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां धर्वेषां स्वक्यहारितस्य
अनुनैव प्रतिपादितलात्<sup>(१)</sup>। द्वासुयायणस्त जनयितुरपि स्वक्यं
अजते। तथाच याज्ञवस्क्यः,—

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । परन्वसमीकीनोऽयं पाठः । कस्यापि एकविषेषस्य भ्रात्र निर्देश उचितो ग एत्रमात्रस्य । † एषप्रतिनिधीनामपि,—इति पाठो भवितुसुचितः ।

<sup>(</sup>१) वचने प्रचा इति वज्जवचनीपादानात् प्रतिनिधी श्रुतण्ञव्दप्रयोगस्य सिद्धान्तसिद्धतया च एचप्रतिनिधिव्यपि एचण्रव्दप्रयोगीपपत्तेः सर्वेषानेव एचायां ऋक्षश्रसं प्रतिषादितमिति भावः।

"त्रपुचेण परचेचे नियोगोत्पादितः स्तः । उभयोरणमौ ऋक्यी पिण्डदाता च धर्मतः"—इति ।

यदा गुर्वादिना नियुक्तो देवरादिः खयमप्यपुत्रः सम्मपुत्रस्थ जैने खपरपुत्राधं प्रवृक्तो यं जनयित, स दिपित्वको द्वासुष्यायणी-दयोरिप खक्यदारी पिण्डदश्च। यदा खयं पुत्रवान् परपुत्रार्थमेव परचेने पुत्रसुत्पादयिति, तदुत्पन्नः चेनिण्एव पुत्रो भवति न वीजिनः। यथोक्तं मनुना,—

> "क्रियाऽभ्युपगमादेव वीजार्थं यग्रदीयते। तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी चेचिकएवच॥ फलं लनभिषन्थाय चेचिणं बीजिनं तथा। प्रत्येकं चेचिणामर्थां बीजाद्योनिर्वनीयमी"—इति।

त्रसार्थः। श्रनोत्पन्नमपत्यसुभयोरिप भवतु,—इति संविदं हाला यत् नेत्रं खामिना बीजावापार्थं बीजिने दीयते, तिसान् देने उत्पन्नस्थापत्यस्य बीजिनेत्रिणो खामिनो। यदा तु तनोत्पन्नमप-त्यमावयोरिस्तित संविद्महाला परचेत्रे बीजिना यदपत्यसुत्पाद्यते, तदपत्यं चेत्रिणएव न बीजिनः। यतो बीजाद्योनिर्वलीयसी। गवाश्वादिषु दृष्टलादित्यर्थः। गुर्वादिनियोगोऽपि वाग्दत्ताविषय-एव। श्रन्यस्य नियोगस्य मनुना निषद्धलात्।

> "देवरादा सपिण्डादा स्तिया सद्भिः नियुक्तया। बीजेप्सिताऽधिगन्तया सन्तानस्य परिचये॥ विधवायां नियुक्तस्तु छताक्तो वाग्या निश्चि। एकसुत्पादयेत्पुचं न दितीयं कथः।॥

पुत्रे नियोगाद्रत्यसे यथाविद्धवेव सा।
नात्यस्मित्वधवा नारी नियोक्तया दिजातिभिः॥
श्रत्यस्मिन् हि नियुद्धाना धर्मः हन्युः सनातनम्।
नोद्धाहिकेषु मन्तेषु नियोगः कीन्येते कवित्॥
न विवाहविधौ युक्तं विधवावेदनं पुनः।
श्रयं दिजेहिं विदद्धिः पद्धधर्मा विगहितः॥
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेणे राज्यं प्रभाषति।
स महीमखिलां भुद्धन् राजर्षप्रवरः पुरा॥
वर्णानां सद्भरं चक्ते कामोपहतचेतनः।
तदा प्रश्रति यो मोहात्प्रभीतपतिकां स्तियम्॥
नियोजयत्यपत्यार्थे तं विगर्हन्ति साधवः'—इति।

नन्व विकन्पोऽसु, विधिप्रतिषेधयोर्भयोर्द्रप्रनात् । श्रती-विनियोगस्य वाग्दत्तादिविषयत्मनुपपन्निमिति चेत्। न। मनुनैव नियोगस्य तदिषयत्प्रितिपादनात्।

"यखा वियेत कन्याया वाचा मत्ये हते पतिः।
तामनेन विधानेन निजीविन्देत देवरः॥
यथाविध्यभिगम्येतां ग्रुक्तवस्तां ग्रुचिनताम्।
सिथो भनेताप्रमवास्त्रक्षहृताहृतौ"—इति।
इस्तकादीनां न बीजिष्टक्यभाक्षम्। तथाच मनुः,—
"गोचष्टक्ये जनयितुनं भनेद्दिमः सुतः।
गोचष्टक्यानुगः पिष्डोयपैति दद्तः ख्रधा"—इति।

क्षत्रिमग्रहणं वोपलचणार्थम्\*। दत्तव्यतिरिकानां गौणपुचाणां करस्यभाक्षप्रतिपादकानि दाक्यानि युगान्तरविषयाणि, कलौ युगे तेषां पुचलेन परिग्रहणस्य स्रत्यन्तरे निषद्धलात्।

"दसोर मेतरेषान्तु पुत्रलेग परिग्रहः। देवरेण सुतोत्पत्तिः वानप्रसाश्रमग्रहः॥ कर्लो युगे लिमान् धर्मान् वर्ष्यागाङ्गमेनीषिणः"—इति। गृहधनविभागे विग्रेषमाह याज्ञवन्त्यः,—

''जातोऽपि दास्यां गृहेण कामतोऽ ग्रहरो भवेत्। म्हते पितरि कुर्युक्तं भातरस्वर्धभागिनम्॥ स्रभादको हरेत्स्वं दुहित्हणां सुतादृते''—इति।

कामतः पित्रिक्छ्या भागं लभते। स्ते पितरि यदि परिणीतापुत्राभातरः सन्ति, तदा ते दासीपुत्रं खभागाद्धंभागिनं
कुर्धः। त्रय परिणीतापुत्रा दुहितरो वा तत्पुत्रा वा न सन्ति,
तदा तद्धनं दासीपुत्रो लभते। तसद्भावे ऋद्धंभेव। दिजातीनां
दास्यासुत्पत्रस्तु पित्रिक्छ्यायंगं न लभते नायर्द्धम्। जातोऽपि
दास्यां शद्देणित विभेषणात्। किन्वनुक् स्रोजीवनभात्रं लभते
दत्यभिगयः। त्रपुत्रदायग्रहणक्रमभाह याज्ञवल्काः,—

"पत्नी दुहितरश्चेत्र पितरो आतरस्तथा। तत्सुतो गोत्रजो बन्धः शिखः सब्रह्मचारिणः॥

इत्यमेव पाठः सर्व्यः। सम तु, दिनमग्रहणं चौपलद्यार्थम्,— इति पाठः प्रतिभाति। तथाच दिनमादयः एता जनियतुर्गोत्त्रऋद्ये न मनेरन्,—इति पर्यवसितौवचनार्थे इति भावः।

एवामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्धातस्य स्वपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः"—इति।

श्रीरसादयो दादमविधपुत्रा यस न सन्यसावपुतः। तस स्तस्य धनं पत्यादीनां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तरोत्तरोग्रहाति । श्रयं दायग्रहणक्रमः सर्वेषु सृङ्गाविसिकादिस्वतुकोमजेषु वर्णेषु च ब्राह्म-णादिषु वेदितस्य दत्यर्थः। पत्नी विवाहादिसंस्नता नारी। सा प्रथमं पत्युर्धनं ग्रहाति। तदाह व्हस्पतिः,—

"कुलेषु विद्यमानेषु पित्रभात्मनाभिषु। श्रमुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भनहारिणी"—इति। श्रम विभेषमाह रहमनुः,—

"अपुचा श्रयनं भर्तुः पालयन्ती वृते स्थिता। पत्येव दद्यात्तत्पिण्डं कत्त्वमंशं लभेत च"-इति।

तद्यं श्रपुत्रदायग्रहणक्रमः। दादग्रविधपुत्रग्रत्यस्य स्टतस्य धनं पत्नी ग्रह्माति। तद्भावे दुहिता। तद्भावे दौहितः। तद्भावे साता। तद्भावे पिता। तद्भावे भाता। तद्भावे तत्पुत्रः। तद्भावे पितामहौ। तद्भावे तद्भावे पितामहौग्रह्माति तत्पुत्रा-सत्पुत्रास्थ । पितामहमन्तानाभावे प्रपितामहः तत्पुत्रास्तत्पुत्रास्थिति सप्तमपर्य्यन्तं गोत्रजा धनं ग्रह्माता। सपिण्डानामभावे समानोद्का-धनं ग्रह्माता। समानोद्कास्य सपिण्डानासुपरि सप्त पुरुषाः, जन्म-नामज्ञानपर्यन्ता वा। तद्कं स्हम्मनुना,—

"सपिण्डता तु पुरुषे सप्तसे विनिवर्त्तते । समानोदकभावसु निवर्तेताचतुर्देशात् । जन्मनामस्रतेरेके तत्परं गोचमुच्यते"—इति । गोचजानामभावे वान्धवा धनं ग्रहन्ति । वान्धवास्य चिविधा-बौधायनेन दर्भिताः,—

"श्वातापित्व्यसुः पुत्राः श्वातामात्व्यसुः सुताः। श्रात्ममातुलपुत्रास्य विज्ञेया श्रात्मबान्धवाः॥ पितुः पित्रबसुः पुत्राः पितुर्मात्रबसुः सुताः। पितुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेयाः पित्वान्धवाः ॥ मातुः पित्व्वसुः पुत्राः मातुर्मात्व्वसुः सुनाः। मातुर्मातुलपुत्राञ्च विज्ञेया मात्वान्धवाः"-इति । वन्ध्विप वस्तासन्नतरः सएव पूर्वं ग्टहाति। त्रतएव चहत्पतिः,— "बह्वो ज्ञातयो यत्र मकुल्या बान्धवास्त्रथा। यस्वासवतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत्"—इति। <mark>बन्धूनामभावे पाचार्यः । त्राचार्याभावे ग्रियः । तदाह मनुः,—</mark> "यो यो स्ननन्तरः पिण्डात् तस्य तस्य धनं भवेत। त्रत जध्वं सकुत्यः सादाचार्यः प्रिष्य एवच"—इति । त्रापसम्बोऽपि । "सपिण्डाभावे श्राचार्यः श्राचार्य्याभावे श्रन्ते-बासी"-इति । शिखाभावे मब्रह्मचारी, तस्थाभावे यः कश्चित् श्री वियो राष्ट्राति । तदा ह गौतमः । "श्री विया ब्राह्मण्यानपत्यस्य श्वक्यं भनेरन्"—दति । तदभावे ब्राह्मणः। तदाइ मनुः,—

"सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा ऋक्यभागिनः।

<sup>\*</sup> यो ह्यासन्नतरः पिग्हः, -- इति शा॰।

वैविद्याः ग्रुचयोदानाास्त्रया धर्मी म शियते"—इति । प्राञ्चणधनं म कदाचिदपि राजगामि । चित्रयादिधनं तु सम्ब्राचारिपर्यम्तानासभावे राजगामि । तदुक्तं मनुना,—

"श्वष्ठार्थं ब्राह्मण्ड्रयं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे ष्टरेष्ट्रपः"—इति। नार्देनापि,—

"ब्राह्मणार्थस्य तस्राग्ने दायादश्चेष्म कस्रम । ब्राह्मणायेव दातव्यमेनस्त्री स्थासृपोऽन्यथा"-इतिः। संग्रहकारेणापिः—

"पितर्थ्यविद्यमानेऽपि धनं तत्पित्तमस्यन्ततेः।
तत्थामविद्यमानायां तत्पितामस्यन्ततेः॥
स्रमत्यामपि तत्थान्तु प्रपितामस्यन्ततेः।
एवमेवोपपत्तीनां\* सपिष्डा स्वस्थभागिमः॥
तदभावे सपिष्डाः सुराचार्थः भिष्य एववा।
सम्रस्थानी सदिप्रः पूर्वाभावे परः परः॥
स्रद्रस्थेकोदकाभावे राजा धनमवाप्रुयात्।
स्राचार्यस्थायभावे तु तथा चित्रयंवैद्ययोः"—इति।

नन्त्रनपत्यस्य धनं प्रथमनेव पत्नी ग्रहातीत्येतदनुपपन्तम् । पत्नी-सद्भावेऽपि भातृणां धनग्रहणस्य पत्नीनां वा भरणमाचस्य नारदे-नोक्तवात्,—

24

<sup>\*</sup> खबसेयोपपातीगां,—इति का॰। पाठदयमप्यसमीचीनं प्रतिभाति । † चच, खकुच्याः,—इति पाठो भवितुसुचितः।

"भात्णामप्रजाः प्रेयात् कश्चिचेत् प्रव्रजेत वा\*।

विभजेरन् धनं तस्य प्रेषास्ते स्त्रीधनं विना॥

भरणं चास्य कुर्वीरन् स्त्रीणामाजीवनचयात्।

रचन्ति प्रय्यां भन्तुं चेदाहिन्दुरितरासु तत्"—इति।

तन्न,

"मंसृष्टानां तु योभागसेषाञ्चेव स दखते"—
दित प्रक्रम्य आत्रणामप्रजाः प्रेयादित्यादिवचनस्य पठितत्वेन
संसृष्टभात्थाणामनपत्यानां भरणमाचं संसृष्टभात्रणां च धनयहणम् ।

"सस्छानान्तु यो भागसोषासेव स इत्यते। श्रनपत्यां ग्रभागो हि निर्वीजे स्वितरानियात्"—

दत्यनेन पौनक्त्यप्रमङ्गात्। श्रथ वा। श्रविभक्तविषयत्वमस्तु, याज्ञवक्कावचनं तु विभक्तस्थासंसृष्टिनो भर्त्तृधनं पत्थेव प्रथमं यहातीत्येवंपरमित्यविरोधः। यन्तु मनुनोक्तम्,—

"पिता हरेदपुत्रस्य स्वस्यं भातर एवजा"—इति । यदपि कात्यायनेनोक्तम्,—

"विभन्ने मंस्थिते द्रकं पुत्राभावे पिता हरेत्। भाता वा जननी वाऽष माता वा तित्यतः क्रमात्"—इति। १मनुवचनं तावत् न क्रमप्रतिपादनपरम्, एव वेति विकल्प-

<sup>\*</sup> प्रत्रजेब्रगः,--इति पार ।

<sup>†</sup> अव कियानि ग्रस्थः प्रलीन इति प्रतिभाति।

<sup>🙏</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यत्र । भर्त्तर्धनिभिति तु समीचीनः पाठः प्रतिभाति ।

<sup>🐧</sup> छत्र, तत्र,—इति भवितुम्चितम्

श्रवणात्। कात्यायनवचनंतु पत्थां यभिचारिष्यां पिचादेरपत्य-धनगाचित्रपतिपादनपरम्।

"भर्नुर्धनहरी पत्नी या खादयभिचारिणी।

त्रपचारिक्रयायुक्ता निर्जञ्जा वाऽर्थनाणिका।

यभिचाररता या च स्त्री धनं सा न चाईति"—इति

तेनैवोक्तलात्। धनं जीवनायोपक्रुप्तं चेचांग्रं नाईतीत्यर्थः।
धारेश्वरस्त, श्रनपत्यधनं पत्नी ग्रह्णातीत्येवमादिवचनसञ्ज्ञातस्य प्रकारान्तरेण विषययवस्थामारः। नियोगार्थिनी पत्नी श्रनपत्यस्थ
विभक्तस्य यद्भनं ग्रह्णाति\*। तथाच मनुः,—

"धनं यो विश्वाद्वातः स्तस्य स्तियमेव वा। सोऽपत्यं भात्रस्त्याद्य द्धात्तस्वेव तद्भनम् ॥ कनीयान् च्येष्टभार्यायां पुत्रमुत्पाद्येद्यदि। समस्तत्र विभागः स्थादिति धर्मी व्यवस्थितः"—इति।

विभक्तधने भाति खते श्रपत्यदारे हैं पत्थाधनसम्बन्धः, नान्यथा। श्रविक्रधनेऽपि तथैनेत्यभिप्रायः। गौतमोऽपि। "पिष्ड-गोचर्षिसम्बन्धा खन्यं भनेरन् स्ती वा श्रनपत्यस्य बीजं वा सिपो-त"—इति। संग्रहकारोऽपि,—

"भावषु प्रविभक्तेषु संस्रष्टेष्यपसत्तु वा।
गुर्वादेश्रानियोगस्या पत्नी धनमवाप्रयात्"—इति।
तदनुपपनं, पत्नी दुष्टितर दत्यत्र नियोगात्रवणात्। श्रश्रुतोऽपि

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । तद्यक्काति इति तु भवितुमुचितम् ।

नियोगो गौतमाहिवचनबलात्मस्यते इति युक्तमिति चेत्। न।
गौतमाहिवचनानामर्थाम्तरपरतात्। तथा हि। तच यद्गौतमवचनं,
"सिपण्डसम्त्रा स्विधम्त्रमा स्वस्यं भनेरन्। स्ती वा त्रनपत्यस्य
बीजं लिप्पेत"—इति। तस्य नायमर्थः, यहि बीजं लिप्पेत तहा
पत्नी त्रनपत्यधनं रह्मातीति। त्रिपं तर्म्यनपत्यस्य धनं पिण्डगोचर्षिसम्बन्धारसीयुः। जाया न। सा स्ती बीजं वा लिप्पेत संयता व।
भवेहिति।वात्रस्य पचान्तरवचनतेन यद्यर्थं प्रयोगाभावात्। यहिप धनं यो विध्याहित्याहि मनुवचनं, तहिप चेचलस्यः
विक्ता न पत्था इति। त्रञ्चवचनमि संयताया एव धनसम्बन्धं
विक्ता, न तु देवराहिनियुक्तायाः। त्रन्थया,

"त्रपुचा प्रयमं भर्तुः पाष्ययमी वृते स्थिता। पत्नेव द्धान्तिषण्डं कत्त्वमंग्रं स्रभेत च"—इति। तथा,

"त्रपुचा ग्रयनं भर्तः पाष्ययनी वर्ते खिता। अञ्जीतामर्णात् चान्ता दायादा उर्ध्वमाप्तृयुः"— इति मनुकात्यायनव्यनिवरोधप्रयङ्गात्। तखादनपत्यस्य विभन्न-स्थायंस्ट्रिनो मृतस्य धनं पत्नी ग्रयाति इत्येव व्यवस्या व्यायसी। यन्तु स्तीणां धनसम्बन्धाभावप्रतिपादकवयनम्,—

> "यज्ञारें द्रव्यसुत्पसं तचानधिस्तास्त ये। तदृक्यभाजसे सर्वे पासास्त्रदनभाजनाः॥

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेष । सम तु, षाश्यक्षभाञस्ते,—इति पाठः प्रतिभाति ।

यज्ञायं विहितं वित्तं तस्मात्ति विषोजयेत् । स्थानेषु खेषु जुष्टेषु न स्वीमूर्ख विधर्मिषु"—इति । तद्यज्ञार्थमेव समादितधनविषयम् । यदि कात्यायनेनोक्तम्,—

"श्रदाचिकं राजगामि योचिद्दृष्यौर्ध्वदेशिकम्। श्रपास्य श्रोचियद्वयं श्रोचियेश्यस्तद्र्पयेत्"—इति।

त्रपंणमणनाकादनोपयुक्तं धनिनः त्राद्वाद्यपयुक्तञ्च सुद्धाः त्र्याद्यक्षभनं राजगामि भवति । त्रोत्रियद्रयं तु योषिद्दन्यौर्ध-देषिकमपास्य त्रोत्रियस्ये न राज्ञ दत्यर्थः । यदपि नारदेननोक्रम्,—

"श्रन्यत्र ब्राह्मणात्किश्चिद्राजा धर्मपरायणः।
तत्स्वीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्तरः"—दित ।
तदुभयमण्यवस्द्वस्वीविषयं, पत्नीश्रन्दश्रवणात् (१)। यदपि द्यारीतेनोक्तम्,—

"विधवा यौवनस्या चेत् पत्नी भवति कर्कमा।
न्नायुषो रचणार्थं तु दातवं जीवनं तदा"—इति।
तदपि मिक्कतव्यभिचारस्तीविषयम्। यदपि मजापतिवचनम्,—
"न्नादकं भर्नृहीनायाः दद्यादामरणान्तिकम्।"—इति।

खयगामग्रनाच्छादनोपयुर्ता, — इति का॰। पाठदयमप्यसमीचोनं प्रति-भाति।

<sup>†</sup> दद्यादा रमणात् स्त्रियाः,—इति सा॰।

<sup>(</sup>१) पत्नी दुष्टितरः इत्यादि धनाधिकारनेधिकवचनेव्यिति भ्रोवः।

यद्पि सरत्यनारे,—

"श्रह्मार्थं तण्डुलप्रस्थमपराक्ते तु मेन्थनम्" - इति ।
तदेतदचनदयं हारीतवचनेन ममानार्थम् । या च श्रुतिः ।
"तमात् स्वियोनिरिन्द्रिया श्रदायादाः"—इति। मा पाबीवतग्रहे<sup>(१)</sup>
तत्पत्या श्रंगोनाम्तीत्येवस्परा । दन्द्रियग्रव्दस्य "दन्द्रियं वे मोमपीयः"—इति मोसे प्रयोगदर्भनात् । यन्तु पत्याः स्थावरग्रहणनिषेधकं व्रहस्पतिवचनम्,—

"यदिभने धनं किञ्चिद्धाधादिविधिषंस्ततम्।
तज्ञाया स्थावरं मुक्का लभेत गतभर्दका"—इति।
तिदितरदायादानुमितमन्तरेण स्थावरिविजयिनिषेधपरम्। ऋन्यथा,—
"जङ्गभं स्थावरं हेम रूप्यं धान्यरसाम्बरम्।
श्वादाय दापयेत् श्राद्धं माससंवत्सरादिकम्॥
पित्वयगुरूदोहिचान् भन्तः स्वसीयमातुलान्।
पृजयेत् कव्यपृतांभ्यां दृद्धानाथातिथींस्तथा"—इति
श्वनेन विरोधप्रमङ्गात्। मंस्टृष्टिविभागप्रकारमाह मनुः,—
"विभक्ताः मह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि।
ममस्वविभागः स्थाज्ञ्येष्ट्यं तच न विद्यते"—इति।
समिवभागविधानादिव विषमविभागनिराकरणसिद्धेः ज्येष्ट्यं
तच न विद्यते दित पुनर्विषमविभागनिराकरणं विषमधनेन

<sup>(</sup>१) चान्ति पालीवतोग्रहः। तेन पात्रविश्वेषा यत्रमानेन सोमः पीयते। तत्र सोम पत्ना खंशो नान्तीत्वर्थः।

संस्थानां धनानुसारेण विषमविभागप्राष्ट्रार्थम्। संसर्गः कैरित्य-पेचिते रूच्यातिः,─

> "विभन्नो यः पुनः पित्रा श्रात्रा वैकन पंस्थितः। पित्रचेणायवा शीत्या तत्वंदृष्टः स उच्यते"—इति।

यः पूर्वं पित्रादिना विभक्तः पुत्रादिः पुनः भौत्या तेन सर समापनः, स संसृष्ट उच्यते । येन नेनापि सहवासमापन दत्यर्थः । काचित्रंसृष्टिनां विषमविभागमाह सहस्रातिः,—

"संस्ष्टानान्तु यः कश्चित् विद्याभौर्यादिनाऽधिकम्।
प्राप्नोति तच दातयोद्धांग्रः भेषाः समांभिनः"—इति।
विद्यादिना प्राप्ते ऋधिके धने श्रंग्रदयं दातयं न सर्वस्मिनिति।
एतत्संस्रष्टद्रयानुपरोधेनार्जितेऽपि विभान्यत्माष्ट्रार्थम् ११। श्रपुचस्य
संस्र्ष्टिनः स्वस्यग्राहिणं दर्भयति याज्ञवस्त्यः,—

"संस्रिष्टिनस्तु संस्रष्टी सोदरस्य तु सोदरः। दद्याचापहरेचांग्रं जातस्य च स्ततस्य च"—इति।

श्रयमर्थः। संस्विनो म्हतस्थांग्रं विभागकासे श्रविज्ञातगर्भायां भार्यायां पञ्चादुत्पवस्य पुत्रस्य इतरः संस्वृष्टी दद्यात्, पुत्राभावे संस्वृष्टीवापहरेत्; न पत्यादि। पत्नीनामप्रत्तदृष्टितृणां च भरण- माचम्। तदाष्ट्र नारदः,—

<sup>(</sup>१) साधारणधनीवघातेनार्ज्ञियतुर्भागादयस्य सामान्यतस्य प्राप्तस्यात् संस्ट्रण्डिवये विशेषवचनारस्थस्यार्थवन्तार्थं तज्ञानुपद्यातार्ष्कितेऽिष संस्ट्रधने सर्क्षकस्य दावंश्री इतरेषामेक्षेकाऽंश्रद्धति सस्वते इति भावः।

"भरणं चास्य बुर्वीरन् स्तीणामाजीवनस्त्रयात्। रंच्यन्ति ग्रय्यां भर्त्तेश्वदाष्ट्रिन्दुरितरासु तत्॥ यदा दुहितरस्तस्याः\* पिश्वीऽंग्रो भरणं मतः। श्वा संस्ताराद्धरेद्वागं(१) परतो विस्थात् पतिः"—इति।

षोदरस्य तु षोदर इति, मोदरस्य मंद्यष्टिनः तस्यां घोट्रः भंदृष्टी पञ्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्य द्यात्। तदभावे स्वयभेवापहरेत्, न भिन्नोदरः। मंद्यृष्टीति पूर्वोक्तस्यापवादः । मंद्यृष्टिनो भिन्नोदरस्य षोदरस्यामंद्यृष्टिनः सद्भावे उभयोरिप विभन्न धनग्रहणमित्याह सग्व,--

"त्रन्योदर्थेसु मंसृष्टी नान्योदर्थीधनं हरेत्।
प्रसंस्कापि वाऽऽद्यास्तोद्रो नान्यसादनः"—इति।

सापत्यभाता मंसृष्टी श्रन्योदर्थधनं दरेत् न तमंसृष्टी। श्रमं-सृष्ट्यपि सोदरः सोदरस्य धनमाददीत। न पुनरन्योदर्थः संस्र-स्वेव। श्रतएव मनुः,--

> "येषां खेषः किनष्ठो वा हीयेतां प्रप्रदानतः। वियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न सुष्यते॥ सोदर्खा विभन्नेयुक्तं समेत्य मिहताः समम्। भातरो ये ह संस्कृष्टा भगिन्यञ्च सन्।भयः"—इति।

यदा तु दु चिता तस्याः,—इति का॰।

<sup>†</sup> बाद्ययमंत्रः का॰ पुक्तके।

<sup>(</sup>१) भागोऽच भरखरूवः।

खबनर्थः । येवां बंद्ध हिनां भिन्नोदराणां श्राहणां मधे यः कोऽपि ब्येष्ठः किनिष्ठो मध्यमो वा विभागकाले देशान्तरगमनादिना खांश्रात् श्रद्धोत, तद्ध भागो न खुष्यते—पृथगुद्धरणीयः । न बंद्ध- हिनप्व य्यजीयुः । किन्तु तसुद्धृतं भागमधंद्ध हिनः सोदराः संदृष्टि- व्य भिन्नोदराः सनाभयो भगिन्यश्च देशान्तरगता श्रपि समागस्य क्ष्मुय न्यूनाधिकभावमन्तरेण विभन्नेयुः । श्रन्ये मन्यन्ते ।

"ऋषंस्छापि वा द्चात् षंस्छो नान्यमाहजः"—

रत्यक्षायमर्थः। यन संस्था भिन्नोदराः श्रमंस्थाय सोदराः, तमासंस्था श्रिप सोदरा एव धनं ग्रहीयः न तु भिन्नोदराः संस्था श्रिपीत। यनु, येषां व्यष्ठदत्यादिमनुवचनं संस्थानां भिन्नोदराणामसंस्थानामेकोदराणां च सर्वेषां धनग्रहणप्रतिपाद-कम्। तत् अङ्गमस्यावरात्मकोभयद्रव्यसद्भावविषयम्। श्रतप्रव प्रजापतिः,—

> "श्रमार्धनम् यद्द्रश्यं संस्रष्टानां च तद्भवेत् । अमि ग्रचं तसंस्रष्टाः प्रग्रहीयुर्धचाऽं प्रतः"—इति ।

श्रयमर्थः । संस्ष्टानां भिन्नोद्रस्नातृणामन्तर्धनं गूद्धनं द्रशं वा जङ्गमात्मकं यथाऽंग्रतो भवेत् । सोद्राणामसंस्रष्टानां ग्रष्ट-खेषादिकं खावर्रूपं यथाऽंग्रतो भवेत्,—द्रति<sup>(१)</sup>। याञ्चवल्कावयनन्तु जङ्गमखावरयोरन्यतरसद्भावविषयमिति । तच यद्युकं तद्गाद्यम् ।

चदा तु षंस्ष्टभिषोद्राभावः, तदा पिता पित्रयोवा यः षंस्रष्टः

<sup>(</sup>१) तथाच भूमिरुच्योः एथगुपादागात् द्रव्यपदं जक्षमपरम् । तेन खावरमसंस्थापि सोदरस्य रहीयात् । जक्षमन्तु संस्विनीभिन्नो-दराः खसंस्विनः सोदरा विमन्य रहीयः ।

सएव रहिषात्। तथाच गौतमः। "संस्कृति प्रेते संस्कृते-खक्यभाक्"—दिता यदा पिता पित्रको वा संस्कृते न विद्यते, तदा लमस्कृभिकोदरो भाता रहिष्यात्। तदभावे लसंस्कृपिता, तदभावे माता, तदभावे पत्नी। तदाह प्रह्वः। "खर्यातस्य स्थपु-चस्य भातगामि द्र्यं तदभावे पितरौ हरेयातां तदभावे ज्येष्ठा वौ"—दिति। ज्येष्ठा संयता, न तु पूर्वीदा। संस्कृत्रात्पुचाफां पत्यात्र समवाये धनग्रहणप्रकारमाह नारदः,—

> "मृते पतौ तु भार्यासु स्वभातिपत्नमातकाः। मर्न्यो सपिण्डाः स्वधनं विभजेयुर्यथाऽग्रतः"--इति।

पत्नीभातिपत्मातभाविणिष्टा त्रभातिपत्काभार्थाः सर्वे सिप्छा भातपुत्रादयः। तत्र भातपुत्राणां स्विपित्रं श्वतः भार्याणां भत्रं श्वतः भार्याणां भत्रं श्वतः संस्कृष्ट्यनस्य विभाग दत्यर्थः। पत्नीनामभावे संस्कृष्टापुत्रां श्रं तद्भगिनी गरहाति। तथाच चहस्पतिः,—

"या तस्य भगिनी मा तु नतीऽ मं लभुमर्हति। श्रनपत्यस्य धर्मीऽयमभार्यापितकस्य च"--इति।

चग्रन्थो आहमातभावममुख्यार्थः । केचिन्, 'या तस्य दुष्टिता"—इति पहिला पत्नीमामभावे दुष्टिता ग्रन्थोतेत्याज्ञः । दुष्टित्सगिन्योरभावे,

''श्रनन्तर' सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् --दत्युक्तप्रत्यासन्तिकसेण सर्व सपिण्डादयो धनं रटकीयुः । प्रति-पचे दोषाणासभावात् । श्रतएव स्डस्पतिः,—

"कृतोऽनपत्योऽभार्यश्चदभारतिवसारकः।

सर्वे सिपण्डास्तद्दायं विभजेयुर्ययाऽंग्रतः"—दित । वानप्रस्थयतिनेष्ठिकब्रह्मचारिणां धनं को वा यहातीत्यपेचिते श्राह याज्ञवस्त्यः,—

> "वानप्रस्थयतित्रद्वाचारिणां सक्यभागिनः। क्रमेणाचार्यमस्त्रिध्यधर्मभाचेकतीर्थिनः"—इति।

श्रव प्रातिकोस्यक्षमेण नेष्ठिक ब्रह्मचारिणां धनं श्राचार्याग्रह्माति, न पिचादिः । उपकुर्वाणकस्य धनं पिचादयएव ग्रह्माति ।
यतेस्त धनमधात्मश्रास्तश्रवणधारणतदनुष्ठानचमः सिक्कियो ग्रह्माति । दुर्वत्तस्य भागानर्छवात् । वानप्रस्थधनं धर्मभाचेकतीर्थी
ग्रह्माति । धर्मभाता समानाचार्यकः। एकतीर्थी एकाश्रमी । धर्मभाता
चामावेकतीर्थी च धर्मभाचेकतीर्थी ।

श्रयवा । वानप्रख्यितिबद्धाचारिणौ धनमाचार्यमच्छियधर्म-श्राचेकतीर्थिनः क्रमेणैव ग्रह्मिनः। पूर्वपूर्वाभावे उत्तरोत्तरोग्रह्माती-त्यर्थः। यत्तु विषष्ठेनोक्तम्। "श्रनंशास्त्राश्रमान्तरगताः"—इति । तदन्याश्रमिणामन्याश्रमिधनग्रहणनिषेधपरम्। न तु समानाश्रमिणां परस्थरच्छक्यग्रहणनिषेधपरम्।

नन्वेतेषां धनसम्बन्धएव नास्ति कुतस्तिक्षागः। प्रतिग्रहादे-र्धनार्जनोपायस्य निषिद्धलात्। "श्रनर्थनिचयो भिचुः"—इति गौतस-स्मर्णाच । तच,

> "म्रक्तोमामस्य षर्षां वा तथा मंवत्यरस्य च। मर्थस्य निचयं कुर्यात् स्तमाम्ययुजे" त्यजेत्"—

<sup>\*</sup> कमादश्वयुने,—इति ग्रा॰।

दित वानप्रख्य धनसंयोगोऽसि ।

"कौपीनाच्छादनार्थं तु वासोऽपि विस्वाद् यतिः।
योगसभारभेदां यु ग्रह्मीयात् पादुके तथा"-दित वचनाद्यतेरिप वस्तपुर्वकादिकं विद्यतएव । नेष्ठिकस्थापि
प्रतीरयाचार्थं वस्तपरिग्रहोऽस्थेवेति तदिभागो घटतएव । दायानर्षानाह सनः.-

"त्रनंशो क्रीवपिततो जात्यत्थविधरौ तथा।
उन्मक्तज्ञ स्वाञ्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः"—इति।
निरिन्द्रियाः व्याधिना विकलेन्द्रियाः। नारदोऽपि,—
"पित्रदिट् पिततः षण्डो यञ्च स्वादौपपातिकः।
श्रीरभा श्रपि नेतेऽंगं लभेरन् चेचजाः कुतः" –इति।
विश्रिष्ठोऽपि। "श्रनंशास्त्राश्रमान्तर्गताः"—इति। याज्ञवस्क्यः,—

"क्रीबोऽघ पतिनस्तकः पङ्गुरुत्मनका जडः।

श्रन्थोऽचिकित्यरोगाद्याः भर्तवाः खुर्निरंग्रकाः"-इति ।

तकः पिततीत्पन्नः । त्रादिशब्देन मकादयो ग्रह्मन्ते । एते निरंश्वकाः स्वयभाजां न भवन्ति । केवनमणनास्कादनेन भर्त्तव्याः पोषणीयाः । त्रभरणं तु प्रत्यवायमारु मनुः.--

> "सर्वेषामपि तत्रायं दातं प्राच्या मनीषिणः। यासाच्छादनमत्यनं पतितो स्वददद्ववेत्"—इति।

<sup>\*</sup> षान्धाऽचिकित्खरोगात्ती,-इति का॰।

<sup>ं</sup> इत्यमेव पाठः चादर्शपुस्तकेषु, सञ्चाम्यं,—इति तु पाठः समीचीवः प्रतिमाति।

त्रत्यनां यावच्जीविमत्यर्थः । पतिनस्य भर्तयत्वादि नासीत्यास् देवतः,—

"तेषां पिततवर्जिशो भन्नं वस्तं प्रदीयते" - इति । पिततप्रव्येन तच्चातोऽप्युपलच्यते । श्रास्त्रमान्तरगता श्रिपि ते भर्त्त्रयाः । त्रतप्रव विष्ठष्टः । "श्रनं प्रास्त्वात्रमान्तरगताः । कीबो-स्त्रस्पिततस्परणं कीबोन्यत्तानाम्" "—इति । श्रंप्रानद्शेणां पुत्रा-स्त्रंप्रभाजः । तदाद्व देवलः.—

"तत्पुत्राः पित्रदायां श्रं सभेरन् दोषवर्जिताः"—इति । निरंग्रकानां पुत्रा श्रीरमाः चेत्रजाश्च क्रीव्यादिदोषवर्जिता-भागद्दारिणो न दत्तकादयः । श्रतण्य याज्ञवस्त्राः परिमंच्छे,—

"त्रीरसाः चेत्रजास्तेषां निर्दीषा भागहारिणः"—इति । निरंग्रकानां दुहितरी यावत् विवाहं भर्त्तेयाः संस्कर्त्तयाः, पत्रयस्य साधवृत्तयो यावज्ञीवं भर्त्तयाः । तथाच मएव.—

"स्तासैषां च भर्त्तवा यावहै भर्तमात्हताः।
श्रपुत्रा योषितसैषां भर्त्तवाः साधुरुत्तवः॥
निर्वाखाव्यभिचारिष्यः प्रतिकृत्वाक्षयेवच"-इति।
श्रव्यानिष भागानद्दान् दर्भयति याञ्चवक्यः.—
"श्रक्तमादासुतसैव मगोचादयञ्च जायते।

<sup>(</sup>१) की बोन्मत्तानामाश्रमान्तरगतानामपि की बोन्मत्तस्मरण मेव। खर्णात् की बोन्मत्तानां स्त्रत्या यदुच्यते भरणादिकं, खाश्रमान्तरगतानामपि तेषां तदेव भवतीति भावः।

प्रवच्याऽविषतस्वेव न स्थक्यन्तेषु चार्चति"—इति। मनुरपि,—

"श्रानियुक्तास्तस्त्रेव पुचिछाऽऽप्तस्य देवरात् । उभौ तौ नाईतो भागं जारजातककामजौ"—इति । स्तीधनविभागमाद्य याज्ञवस्त्रः,—

"पितदत्तं श्रातमातदत्तमध्यम्युपागतम् । त्राधिवेदनिकाद्यञ्च स्तीधनं परिकीत्तितम् ॥ वन्धुदत्तं तथा ग्रस्कमन्वाधेयकमेवच । त्रप्रजायामतीतायां वान्धवास्तदवाप्नुयुः"-इति । त्रध्यम्युपागतं विवाहकालेऽग्निसिन्निधौ मातुसादिभिद्त्तम् । तथाच कात्यायनः,—

"विवाहकाले यत् स्तीभ्यो दीयते ह्याग्रिषिषधी।
तद्धग्रिकतं सिद्धः स्तीधनं परिकीर्त्तितम्"—इति।
श्राधिवेदनिकमधिवेदनिनिम्त्तमधिविल्लिये दत्तम्(१)। श्राधग्रब्देन श्रधावाहिनकख्यक्रयादिप्राप्तम्। तथाच मनुः,—
"श्रधम्बधावाहिनकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि।
भादमादिपिदप्राप्तं षिद्धधं स्तीधनं स्त्ततम्"—इति।
षिद्धधिमिति न्यूनसङ्खायवच्छेदार्थम्। नाधिकसङ्खायवच्छेदाय।
श्रधावाहिनकप्रीतिदत्त्तयोः खक्षपं कात्यायनेनोक्तम्,—
"यत्पुनर्जभते नारी नीयमाना पितुर्ग्रहात्।

<sup>(</sup>१) एकस्यां स्त्रियां विद्यमानायां यदान्यां स्त्रियमुद्ध इति, तदा पूर्व्वी । स्त्री स्विधिवित्रे स्वच्यते।

श्रधावाहिनकं नाम स्तीधनं तदुदाहतम्॥

प्रीत्या दत्तञ्च यिकिञ्चिदन्येन श्रग्नरेण वा।

श्राधिवेदिनकञ्चेव प्रीतिदत्तं तदुच्यते"—दित।

वन्धुदत्तं कन्यामात्विपित्वन्धुभिर्दत्तम्। ग्रन्कं, यद्ग्रहीना कन्या

दीयते। श्रन्वाधेयकं परिणयनादनु पश्चाहत्तम्। तदुकं कात्यायनेन,—

"ग्रहोपस्करवाह्यानां दोह्याभरणकर्मिणाम्।

मूख्यं खन्धन्तु यिकिञ्चित् ग्रुष्कं तत् परिकीर्त्तिनम्॥

विवाहात्परतो यत्तु खन्धं भर्त्तः कुखात् स्त्रिया।

श्रन्वाधेयं तु तद्वयं खन्धं पित्वकुखात् तथा"—दिति।

पित्रादिभिः स्त्रीभ्यो धनदाने विग्रेषमाह कात्यायनः,—

"पित्रमात्तपतिभात्वज्ञातिभिः स्त्रीधनं स्त्रियै।

यथाग्रम्या दिसाहसं दात्रयं स्थावराहृते"—इति।

यथाश्रिक स्थावर्यतिरिक्तं धनं दिसहस्रकार्षापणपर्यन्तं दातय-मित्यर्थः । श्रयञ्च नियमः प्रत्यब्ददाने (१) वेदितयः । श्रनेकाब्दे ह्य-पजीवनार्थं सक्तदेव दाने नायमविधनियमः । नापि स्थावरपर्यं-दासः । तथाच चहस्यतिः,—

"दद्याद्धनञ्च पर्याप्तं चेत्रांगं वा यदिच्छिति"—इति । श्वतण्व सौदायिके स्थावरेऽपि यथेष्टविनियोगाईलमुक्तन्तेनैव,— "काद्या कन्यया वाऽपि भर्त्तः पित्रग्रहेऽपि वा । भातुः सकामात् पित्रोवी स्थं सौदायिकं स्मृतम् ॥

<sup>(</sup>१) प्रत्यब्ददानस्व स्थावरपर्ध् दासः न तूपजीवनार्धं दाने इति भावः।

मौदायिकं धनं प्राप्य स्तीणां स्वातग्त्यिमियते।

यस्मात्तदानृगंश्वायें तदेतदुपजीवनम् ॥

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेस्विपि"--इति।

पतिदत्तस्थावरेऽपि विभेषमा चारदः,-
"भर्चा प्रीतेन यह्तं स्तिये तस्मिकृतेऽपि च।

सा यथाकाममन्नीयात् दद्यात् वा स्थावरादृते"--इति।

पित्रादिभिष्पाधादिना दत्तं स्तीधनं न भवतीत्या च कात्या
यनः,--

"तत्र सोपाधि यह्तं यच योगवभेन वा ।
पित्रा श्रात्राऽयवा पत्या न तत् स्त्रीधनसिय्यते"--इति ।
उत्सवादौ धारणार्थं दत्तमलद्वारादिकं सोपाधिदत्तम् । योगवभेन
वचनादिनेत्यर्थः । भिन्पादिप्राप्तमिष स्त्रीधनं न भवतीत्याह सएव,--

"पाप्तं भिन्पेस्त यहत्तं पीत्या चैव यदन्यतः।

भर्तुः खास्यं तदा तत्र प्रेषं तु स्तीधनं स्रतम्"--इति।
श्रन्यतः खादित इति यावत् (१)। तदेतम् स्तीधनं दुहित्दरीहित्रपुत्रहितायां स्त्रियामतीतायां बान्धवा भर्त्तादयो ग्रह्णाना।
श्रत्रेवं क्रमः। मातरि वृत्तायां प्रथमं दुहिता ग्रह्णाति। श्रतण्वीकं
तेनैव,—

<sup>\*</sup> तेर्दं तत् प्रजीवनम्, - इति यञ्चान्तर छतः पाठः।

<sup>†</sup> यहित्तं,—इति ग्रह्यान्तरप्टतः पाठः।

<sup>‡</sup> भवेत्,—इति ययान्तरधतः पाठः।

<sup>(</sup>१) खं चातिः।

"मातुर्दुहितरः ग्रेषस्णात्ताभ्यः चर्तेऽत्वयः"--इति ।
गौतमोऽपि । "स्त्रीधनं दुहित्हणां श्रप्रत्तानां श्रप्रतिष्ठितानां
च"--इति । दुहित्हणामभावे दौहित्यो ग्रह्णां । तद्दुहित्हणां
प्रस्ता चेदिति याज्ञवक्कसरणात् । भिन्नसात्काणां दौहित्राणां
विषमाणां समवाये सात्तो भागकत्वना । तथाच गौतमः ।
"पित्रमात्वस्त्वर्गे भागविग्रेषः"--इति । दुहित्दौहित्रीणां
समवाये मनुः,--

"यस्तामां खुर्दुहितरस्तामामि यथाऽईतः।
मातामह्याधनात् किञ्चित् प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्"—इति।
दौहिचीणामणभावे दौहिचाधनहारिणः। तथाच नारदः,—

"मातुर्द्हितरोऽभावे दुहित्णां तदन्वयः"-दति। दुहित्दुहित्णामभावे तदन्वयो दौहिचौ ग्रह्णातीत्यर्थः। दौहिचाणामभावे,

"विभनेरन् सुताः पिचोक्ष्धं ऋक्यमृणं ममम्"—
दत्यादियाज्ञवस्क्यवचनतः मात्रऋणापाकरणतोऽविणिष्टं मात्रधनं
पुचा ग्रह्णनि । यन् मनुगोक्तम्,—

"जनन्यां संस्थितायान्तु ममं सर्वे सहोदराः। भजेरन् मात्रकं ऋक्यं भगिन्यस मनाभयः"— इति।

एतत् पुत्राणां दुहित्वणां च मभूय मात्रक्क्यग्राहित्वपरं न भवतिः किन्तु तेषां धनमम्बन्धे प्राप्ते ममविभागप्राष्ट्रार्थः, समग्राद्ध-श्रवणात्। यदपि शङ्कालिखिताभ्यासुत्राम्। "समं सर्वे महोदरा-मात्वकं ऋक्यमर्हन्ति कुमार्थक्षः"—इति। तदपि मनुवचनेन समा- नार्थम्। श्रय वा, एतदचनदयं भर्त्तुः कुललक्षस्तीधनविषयम्। श्रिसिन्नेव विषये रहस्पतिः,—

"स्तीधनं तदपत्यानां दुहिता च तदंशिनी।
श्रप्ता चेत्रमूढ़ा तु लभते सा न माटकम्"—इति।
श्रपत्यानां पुमपत्यानाम् । यनु पारस्करेणोक्तम्,—
"श्रप्तायासु दुहितुः स्तीधनं परिकीर्त्तितम्।
पुत्रसु नेव लभते प्रत्तायां तु समांश्रभाक्"—इति।
तदप्रतिष्ठितो षण्डदुहित्विषयम् । श्रतप्व मनुः,—
"मातुसु यौतकं यत् स्थात् कुमारीभागप्व सः"—इति।
थौतुकं पित्रकुललस्थम्।श्रनपत्यहीनजातिस्तीधनं उत्तमजातिसपत्नीदुहिता ग्रह्णाति, तदभावे तदपत्यम्। तदुक्तं मनुना,—
"स्त्रियासु यद्भवेदित्तं पित्रा दत्तं कथञ्चन।
श्राह्मणी तद्भरेत्कन्या तदपत्यस्यं वा भवेत्"—इति।
श्राह्मणी जात्यधमजात्युपलचणार्थम् । पुचणासभावे पौचा ग्रह्णन्ति
पौचाणामपि पितामद्यूणापाकरणम्। पुचपौचाणां देथमिति श्रिध-

<sup>\*</sup> मान्यागाम्, — इति का॰।

हिल्लामेव पाठः सर्व्येव्वादर्शेषुक्तकेषु। सम तु, अप्रतिस्तितादत्तदुष्टिह-विषयम्,—इति पाठः प्रतिभाति ।

<sup>‡</sup> ब्राह्मणी नात्यत्तमनात्यपनद्यमार्थम्,—इति का॰। पाठदयमप्यसभी-कीनं प्रतिभाति। ब्राह्मणीपदसुत्तमनात्युपनद्यार्थम्,—इति तु पाठः समोकीनो भवति।

कारश्रवणात्। श्रस्तु ऋणापाकरणेऽधिकारः। ऋस्यभाक्षं सुतद्ति चेत्। तन्न। "ऋस्यभाजः ऋणं प्रतिकुर्युः"—द्गति गौतमवचनेन ऋस्यभाजामेव ऋणापाकरणाधिकारश्रवणात्। पौचाणामप्यभावे भर्वाद्योऽपि ऋस्यभाजः। श्रवैव विवाहभेदेन विशेषमाह मनुः,—

"ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्थेषु यद्भनम् ।
श्रप्रजायामतीतायां भर्त्तरेव तदिष्यते ॥
यत्तस्यै स्याद्भनं दत्तं विवाहेष्यासुरादिषु ।
श्रतीतायामप्रजायां मातापित्रोस्तदिष्यते"—इति ।

ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्यविवाहेषु संक्षताया भार्याया यद्भनं तद्दु हिचादिपौचान्ततद्भनहारिसन्ततेरभावे स्रति भर्वगामि, न पुन-र्माचादीनामित्यर्थः। श्रासुरराच्सपैग्राचिववाहसंक्ष्वतायाः भार्याया-धनं मातापिचोर्भवतीत्यर्थः। यत्तु कात्यायनेनोक्तम्,--

"बस्युदत्तन्तु बस्यूनामभावे भर्तगामि तत्"—इति । तदासुरादिविवाइसंक्षतस्त्रीविषयम् । श्रतएवोक्तं तेनैव,— "श्रासुरादिषु यम्नसं स्त्रीधनं पेत्रकं स्त्रियाः । श्रभावे तदपत्यानां मातापित्रोः तदिस्यते"—इति ।

भर्तादिभिर्दत्तमि ग्रुक्ताखं स्तीधनं मोदरएव ग्रह्णाति। तथाच गौतमः। "भगिनीग्रुक्तं मोदर्थाणामुर्धं मातुः"—इति। मोदर्थाणामभावे मातुर्भवतीत्प्रर्थः। यत्पुनस्तेनैवोक्तम्। "खञ्च ग्रुक्कं वोद्गार्ऽक्ति"—इति। तच्चुक्तग्रहणानन्तरं संस्कारात् प्राक् मृतायां द्रष्ट्यम्। त्रतएव याज्ञवक्त्यः,—

"स्तायां दत्तमाद्दान् परिशोध्योभयव्ययम्"—इति ।

यत्तु कन्याये मातामहादिभिर्दत्तं भूषणादि, तदपि सोदरा-एव ग्रहीयुः । तथाच बौधायनः,—

"च्क्यं स्ताया ग्रह्णीयुः कत्यायाः सोद्राः समम्।
तदभावे भवेन्मातुस्तदभावे पितुर्भवेत्"—इति ।
त्रमावे भवेन्मातुस्तदभावे पितुर्भवेत्"—इति ।
त्रमावे पितृस्ति सोद्रो ग्रह्णाति । तथाच पैठीनिसः,—
"प्रेतायां पुचिकायान्तु न भर्त्ता दायमर्हति ।
त्रपुचायां कुमार्याञ्च भाचा तद्याञ्चमित्यपि"—इति ।
पुचिकायां पितुः पञ्चादौर्षसङ्कावे सएव ग्रह्णीरणत् न भर्त्ता।
यन्तु मनुवचनम्,—

"श्रपुत्रायां स्तायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन ।
धनं तु पुत्रिकाभर्त्ता हरेचैवाविचारयन्"—इति ।
तत्पञ्चादुत्पन्नभात्रभावे वेदितव्यम् । यनु कचिदनपत्यं स्त्रीधनं
खसीयादीनां भवतीत्युकं दृहस्पतिना,—

"माद्रव्यमा मातुलानी पित्रव्यस्ती पित्रव्यमा ।

श्वेत्रुः पूर्वजपत्नी च माद्रत्त्व्या प्रकीर्त्तिता ॥

वदाऽऽधामौरमो न खात् सुतो दौहित्र एवच ।

तसुतो वा धनं तामां खसीयाद्याः ममाप्नुयुः"—इति ।

श्रखायमप्रः । ब्राह्मादिविवाष्ट्रेषु भर्त्त्रभावे, श्रासुरादिषु माता
पित्रोरभावे, माद्रव्यसादीनां धनं यथाक्रमं माद्रव्यसीयाद्या
ग्रह्मीयुः । क्रिक्जीवन्त्याः सप्रजाया श्रपि पत्याधनं भर्त्ता ग्रह्मी
यादित्याद्य याज्ञवल्काः,—

"दुर्भिचे धर्मकार्ये च बाधी संप्रतिरोधके।

ग्रहीतं स्तीधनं भर्ता न स्तिये दातुमर्हति"—इति। संप्रतिरोधके वन्दिग्रहादौ स्वकीयद्रव्याभावे स्तीधनं ग्रहीला पुनस्तस्ये न दद्यात्। प्रकारान्तरेण ग्रहीतं पुनर्दद्यादेव। तथाच कात्यायनः,—

"न भर्ता नेव च सुतो न पिता भातरो न च।
श्रादाने वा विसर्गे वा स्तीधने प्रभविष्णवः॥
यदि चैकतरोऽष्णेषां स्तीधनं भचयेद्वलात्।
सञ्चिद्धकं प्रदाषाः स्थाइण्डच्चेव समाप्तृयात्॥
तदेव यद्यनुद्धाष्य भचयेत्रीतिपूर्वकम्।
सूलमेव म दाषाः स्थाद् यद्यसौ धनवान् भवेत्"—इति।
देवलोऽपि,—

"वृत्तिराभरणं ग्रुच्कं लाभश्च स्तीधनं भवेत्। भोक्ती तत् खयमेवेदं पितर्नाईत्यनापदि॥ वृथा मोचे च भोगे च स्तियै दद्यात् मबद्धिकम्"—इति। विभाज्यद्रयमाद्द कात्याथनः,—

"पैतामहञ्च पित्रञ्च यचान्यत्वयमर्जितम्।

दायादानां विभागे तु धर्वमेव विभज्यते"—इति।

पित्रद्र्योपजीवनेन खयमर्जितं यत्तद्विभजेत् तदनुपजीवनेनार्क्जितस्याविभाज्यलात्। एतन्तितयमपि स्थणाविष्रष्टं विभजेत्।

तथाच मएव,—

"ऋणं प्रीतिप्रदानञ्च दत्ता ग्रेषं विभाजयेत्"—इति। ऋणप्रदानार्थं धनाभावे पित्रऋणमपि विभन्नेत्। स्वस्यं स्टणं समिति वचनात्। ऋक्यं ऋणमिति वचनादिनिवृत्यर्थं ग्रोध-मित्याह्\* मएत्र,—

"चणमेवंविधं ग्रोधं विभागे बन्धुभिः सदा।

ग्रहोपम्करवःह्याञ्च दोह्याभरणकर्मिणः॥
दृग्यमाना विभञ्चन्ते कोगं गूढ़ेऽत्रवीत् सगुः"—इति।
श्रव कोग्रग्रहणमितरदिव्यप्रतिषेधार्थम्। तथाच सएव,—

"ग्रंकाविश्वासस्याने विभागे ऋक्थिनां सदा।

कियासमृहकर्दते कोग्रसेवं प्रदापयेत्"—इति।

श्रविभाज्यद्रव्यमाह याज्ञलक्यः,—

"पित्रद्रवाविरोधेन यद्न्यत् खयमर्जितम् । मैत्रमौदाहिकच्चैत दायादानां न तद्भवेत् ॥ क्रमादभ्यागतं द्रवं हतमभ्युद्धरेत्तु यः । दायादिभ्यो न तद्दयात् विद्यया लक्षसेवच"—इति ।

पित्र द्याविरोधेन यत् खयं हाव्यादिना उपार्क्तितं, यच विद्या-दिना लक्षं, विवाहाच यलक्षं, तद्भावादीनां न भवेत्। यत्य-चादिकमायातं चोरादिभिरपहतमन्येरनुद्भृतं द्र्यं पुत्राणां मध्ये यः कियदितराभ्यनुज्ञयोद्धरति, तत्तस्येव भवति। चेत्रं तु तुरी-यांश्रमेवोद्धनां ग्रह्णाति शेषं तु सर्वेषां ममसेव। तथा श्रङ्कः,—

> "पूर्वनष्टान्तु यो स्वामं यः कश्चिदुद्धरेत् श्रमात्। यथाभागं सभन्तेऽन्यं दलाऽंगन्तु तुरीयकम्"—इति।

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्वेत्र। परमयमसमीचीनः पाठः।

विभागकाले तत्तस्य नान्वेष्ट्यं च स्विष्यिभिः"—इति । स्विभाज्यविद्याधनस्य लचणमाह कात्यायनः,—

"परभक्षोपयोगेन प्राप्ता विद्याऽन्यतस्तु या।
तया प्राप्तं धनं यन्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥
उपन्यस्तेषु यस्त्रश्चं विद्यया पणपूर्वकम् ।
विद्याधनं तु तदिद्यात् विभागे न नियोच्यते ॥
प्रिय्यादार्तिच्यतः प्रश्नात् सन्दिग्धप्रश्ननिर्णयात् ।
स्वज्ञानग्रंसनादाऽपि स्त्रश्चं प्राधान्यतस्य यत् ॥
परं निरस्य यस्त्रश्चं विद्यातो द्यूतपूर्वकम् ।
विद्याधनं तु तदिद्यात् न विभाज्यं दृदस्यतिः ॥
सन्निविद्ये हि धर्माऽयं स्त्रस्थाद्यन्ताधिकस्थवेत् ।
विद्यावस्त्रकृतिविद्यो यान्यस्तिक्ष्यतस्त्रया ॥

<sup>•</sup> विद्यया षाध्यापनादिना,—इति का॰।

<sup>†</sup> रख,-इति का॰।

र्म जिल्लोयि हि धर्मो। ८ मूल्या द्यचा धिकं भवेत्, — इति यस्यान्त-शियः पाठः।

<sup>🐧</sup> यानतः प्रिष्यतस्त्या,--इति काः ।

एति दिवाधनं प्राष्ठः सामान्यं यदतोऽन्यवा"—इति ।
श्वतो विद्याधनादन्यवास्तमविभक्तपिचादिद्रव्योपवीगप्राप्तं तदविभक्तानां सामान्यं साधारणिमिति वावत् । किचिदिवाप्राप्तमिप धनं विभाज्यमित्याच नार्दः,—

"कुटुमं विस्यात् भातुर्यीविद्यामधिगक्कतः । भागं विद्याधनात्तस्मात् स सभेताश्रुतीऽपि सन्\*"—इति। कात्यायनेनापि,—

"कुले विनीतविद्यामां श्रात्वणां पित्रतोऽपि वा। ग्रौर्यप्राप्तं तु यदित्तं विभाष्यं तत् ष्टइस्पतिः"—इति।

श्विभक्तस्य कुले पित्रसादेः पित्रतोऽपि वा प्राप्तिवद्यानी स्वद्भां श्रीर्यादिना प्राप्तं विद्ययेव प्राप्तं, तदिद्याधनं विभाष्यिति। पित्रद्रसार्जितेनार्जिते धने भागदयमेकस्याद्य विषष्टः। "येन वैद्यां सदुप्रार्जितं स्वाद्द्यंश्रमेव स्रभेत"—इति। यन्तु,—

"सामान्यार्थससुत्याने विभागस्त समः स्तृतः"—इति ।
तिद्देशतरक्रयाद्युपार्जितधनविषयम् । श्रविभाष्यविद्याधने श्रर्जकेष्क्रया श्रंप्रमाद गौतमः । "ख्यमर्जितं चैव वैद्येभ्यो वैद्यः कामं
दद्यात्"—इति । इष्काभावे लाह नार्दः,—

"वैद्यो वैद्याय गाकामो द्यादंशं खतो धनात्। पिटद्रयं घमात्रित्य न चेन्तद्भनमाचतम्"--इति।

<sup>\*</sup> भागं विद्याखनात्तसात्त्वतोऽपि त्रभेत् समम्,—इति द्या॰।
† प्राप्तं विद्यार्थिनां यद्धनं,—इति त्रा॰।

श्ववैद्याय बकामोऽपि न दद्यात् । तदाह कात्यायनः,—

"नाविद्यानान्तु वैद्येन देयं विद्याधनं कचित् ।

समविद्याधिकानान्तु देयं वैद्येन तद्भनम्"—इति ।

विद्याप्राप्तधनवत् ग्रौर्थ्यादिप्राप्तमपि धनसविभाष्यमित्याह
सएव,—

"ग्रीर्थप्राप्तं विद्यया च स्तीधनं चैव थत् स्ततम्।
एतस्ववं विभागे तु विभान्यं नैव स्विक्थिभिः॥
ध्वजाद्दतस्थवेद् यत्तु विभाज्यं नैव तत् स्ततम्"—दति।
ध्वजाद्दतस्थ स्वचणं तेनैदोक्तम्,—

"संग्रामादाइतं यत्तु विद्वाय दिषतां बन्नम् । स्नाम्यर्थे जीवितं त्यक्ता तद्धजाइतसुच्यते"—इति । एइस्प्रतिर्पि,—

"पितामस्पिटभ्यां च दन्तं माचा च यहवेत्।
तस्य तसापस्र्त्तंयं शौर्यभार्याधनं तथा"—इति।
ग्रीर्यप्राप्तधनखरूपं च कात्यायनेन दर्धितम्,—
"त्रास्य संग्रयं यच प्रसमं कसं कुर्वते।
तस्मिन् कसंणि तुष्टेन प्रसादः खामिना जतः॥
तच ख्यं तु यत्किस्तित् धनं ग्रीर्येण तह्नवेत्"—इति।
पिचादिह्योपजीवनेन विद्याग्राप्तधनवत् ग्रीर्यप्राप्तधनेऽपर्जकस्म

🐱 "बाधारणं बमात्रित्य यत्कि चिदाहनायुधम् ।

आगदयमार वास:,-

पितामद्विष्वयागां,—इति ग्रा॰।

शौर्यादिनाऽऽप्नोति धनं भातरस्तत्र भागिनः॥
तस्य भागद्यं देयं श्रेषास्त समभागिनः"—इति।
श्रन्यदयविभाज्यमाह मनुः,—

"वस्तं पत्रमलङ्कारं कतान्तमुदकं स्त्रियः। योगचेमप्रचारञ्च न विभाज्यं प्रचचते"—इति।

वस्तं धतं वस्तम् । पित्रधतं वस्तं पितुरूधं विभागे श्राद्धभौते दातव्यम् । तथाच चहस्पतिः,—

> "वस्तालङ्कारणयादि पितुर्यदाह्यनादिकम् । गन्धमाच्यैः ममभ्यर्च श्राद्धभोन्ने तदर्पयेत्"—इति ।

श्रम्यानि तु वस्ताणि विभाज्यान्येव । पत्रं वाहनं, पत्रं श्रश्चश्रिविकादिवाहनम् । तद्पि यद् येनारूढ़ं तत्त्वस्थेव । श्रनारूढ़ं तु
सर्वेविभाज्यम् । श्रसङ्कारोऽपि यो येन धृतः, स तस्यैव । श्रध्तः
साधारणोविभाज्य एव,

"पत्यौं जीवित यत् स्तीभिरखद्वारो धतो भवेत्। न तं भजेरन् दायादाः भजमानाः पतिन्त ते"—इति तेनैव धत इति विशेषेणोपादानात्। क्वतान्नं तण्डुलमोद-नादि। तद्पि यथामभवं भोक्तव्यम् न विभाज्यम्। उदकं तदा-धारः कृपादिः। सोऽपि विषमः पर्य्यायेणोपभोक्तव्यो न मूख्यदा-रेण विभाज्यः। स्त्रियस्य दास्रोविषमाः पर्य्यायेण कर्म्य कार्याः-तव्याः। तथाच चहस्यतिः,—

> "एकां स्त्रीं कार्येत् कर्मा यथाऽंग्रेन ग्रहे ग्रहे। बच्चः समांग्रतो देया दासानामण्ययं विधिः"—इति।

पिचाऽवस्द्धासु समा ऋषि न विभाज्याः। तथाच गौतमः। "स्तीषु संयुतास्त्रविभागः"—इति। योग इति स्रौतस्त्राक्तां ग्रिसाध्यमिष्टं कर्षा चत्यते। चेमः इति चश्चपिचणहेत्स्रतं विह्वेदिदान-तड़ागारामनिर्माणादि पूर्त्तं कर्षा चत्यते। तदुभयं पित्रद्रयविरो-धार्जितमप्यविभाज्यम्। तदुकं खोगाचिणा,—

"चेमं पूर्त्तं यागिमष्टिमित्याङ्गस्तत्वदर्श्यनः। श्रविभाज्ये च ते प्रोते प्रयनासनसेवच"—इति।

श्रयवा। योगचेमग्रन्थेन इवचामर्गास्तवाहनादिप्रस्तय उच्चन्ते। प्रचारोग्टहारामादिषु प्रवेशनिर्गममार्गः। सोऽप्यविभाज्यः। यनु उश्रमसा चेवस्थाप्यविभाज्यत्रमुक्तम्,—

"त्रविभाज्यं सगोत्राणामासहस्रकुलादिप । वाष्यं चेत्रच पत्रच कृतान्तसुदकं स्त्रियः"—इति । तत्प्रतिग्रहलक्षचेत्रं चित्रयासुतेन सार्द्धं ब्राह्मणीसुतेन त्रावि-भाज्यमित्येवं परम ।

"न प्रतिग्रहभूदेंया चिचयादिसुताय च"—

द्रित सार्णात्। श्रन्ये मन्यन्ते। वस्ताद्योऽपि विभाष्या एव। तथाच बहस्पतिः,—

> "वस्तादयोऽविभज्यायेक्तं तेर्न विचारितम्। धनं भवेत्सम्द्रद्वानां वस्तासङ्कारसंत्रितम्॥ मध्यस्थितमनाजीयं दातं तैः कस्य प्रकाते। युक्ता विभजनीयं तदन्यथाऽनर्थकं भवेत्॥

<sup>\*</sup> याञ्चं,—इति ग्रञ्चान्तर्पृतः पाउः।

विकीय वस्ताभरणम्णसङ्ग्राह्म लेखितम् ।

कतानं वा कतानेन परिवर्त्य विभन्यते ॥

खड्गृत्य कृपवाणस्थस्तनुसारेण ग्रह्मते ।

एकां स्तीं कारयेत् कर्म्म यथाऽभेन ग्रहे ग्रहे ॥

बह्मः समांभतो देया दासानामण्यं विधिः ।

योगचेमवतो लाभः समलेन विभन्यते ॥

प्रचारस्य यथाऽभेन कर्त्तयो स्विक्थिभः सह"—इति ।

तेन वस्तादीनामविभज्यलप्रतिपादकं मनुवचनसुप्रनोवचनं चा-नादरणीयम् । तदनुपपन्नम् । विरोधे चि वचनानां विषयव्यव-खाऽऽत्रयणं युक्तं, न चान्ययाकरणम् । ब्रच्यतिवचनानान्तु श्रष्टत-वस्तादिविषयलम्, मन्वादिवचनस्य तु ध्रतवस्त्रादिविषयलम् पूर्व-मेवोक्तमिति विषयव्यवस्या घटते इति ।

विभागकाले केनचिदश्चितं पश्चादुद्वावितं चेत्, तत्सर्वं समं विभजेयुः। तथाच याज्ञवलकाः,—

"श्रन्योन्यापद्यतं द्रव्यं विभन्ने यन्तु दृष्यते ।
तत्पुनस्ते समेरंग्रेः विभन्नेरिष्विति स्थितिः"—इति ।
समग्रन्दो विषमविभागनिरासार्थः । विभन्नेरिक्ति बद्धवचनेन
येन दृष्टं तेनैव न याद्यमिति दर्भयति । मनुरिष,—
"च्रणे धने च सर्वस्मिन् प्रविभन्ने यथाविधि ।
पश्चाद्दृष्यते यत्निश्चित् तसर्वे समतां नयेत्"—इति ।
श्रपद्तद्वयवच्छास्तोन्नानिक्तमेण विषमभागतयाः विभन्नमिष

विषमभागयता,— इति नान्ति का॰ पुन्तके।

बमतां नयेत्\*। तथाचे कात्यायनः,—

"बन्दोन्यापहतं द्रव्यं दुर्विभक्तञ्च यद्भवेत् ।
पञ्चात्प्राप्तं विभज्ञेत समभागेन तद्भगुः"—इति ।
एवं च सति विञ्चतद्रव्यस्य पञ्चाद् दृष्टस्वेव विभागविधानात्
पूर्वं विभक्तस्य पुनर्विभागोनास्तीत्यवगस्यते । यनु मनुनोक्तम्,—

"विभागे तु क्रते किञ्चित् सामान्यं यत्र दृश्यते । नासौ विभागो विज्ञेयः कर्त्तवाः पुनरेव हि"-इति ।

तिद्वभन्नां निर्विषयतापत्तेः। श्रवात्योन्यवञ्चने दोषोऽप्यस्ति।
त्याच श्रुतिः। "यो वै भागिनं भागान्तुदते चयते वैनं स यदि
वैनं न चयतेऽय पुचमय पौनं चयते"—दति। श्रयमर्थः। यो भागिनं भागार्षं भागान्तुदते भागाद्पाकरोति भागं तस्मै न प्रयच्चतीति
यावत्। श्रय भागाञ्चातः एनमपहारकं चयते नाग्रयति पापिनं करोतीति यावत्। यदि तं न नाग्रयति, तदा तस्म पुचं पौचं वा नाग्रयतीत। यत्तु मनुनोक्तम्,—

"यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभात् आह्न यवीयमः।

मोऽज्येष्ठः खादभागञ्च नियन्तयञ्च राजभिः"—इति।

तत्त्वतन्त्रस्थापि ज्येष्ठस्य समुदायद्रव्यापद्वारे दोषोऽस्ति किमु-

<sup>\*</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्य । परमयमसमी चीनः पाठः । अत्र कियानि प पाठे। अस्टोऽन्यया जातोवे खनुमीयते ।

<sup>†</sup> खन, खन्यथा, — इति भवितुमुचितम्।

तास्त्रतन्त्राणां यवीयसामित्येवंप्रतिपादनपरम् । न तु ज्येष्टस्वै दोषप्रतिपादनपरम् । श्रन्यथा स्त्रत्या श्रुतेः सङ्गोचापत्तेः । विभकानां कर्त्तव्यमाद्द नारदः,—

"यद्येकजाता बहदः पृथाधमाः पृथक्कियाः।
पृथक्कमंगुणोपेता न चेत् कार्येषु समाताः॥
स्वभागान् यदि दद्युसे विक्रीणीयुरथापि वा।
कुर्युर्थथेष्टं तत्वर्वमीग्रास्ते स्वधनस्य च"—इति।

एकस्माज्ञाता विभक्तास्नातरः परस्परानुस्तिसन्तरेण धनमा-ध्येष्टापूर्त्तादिधर्मकारिणो सवेयुः। तथा, धनसाध्यक्त्यादिकर्मकारि-णो भवेयुः। तथा, विभिन्नोन्त्रखन्तमुमनादिकर्मीापसर्जनद्रव्योपेताः स्युः। तथाच कार्य्येषु स्नातरो यदि न सम्मताः, तदा ताननादृत्य कार्य्यं कुर्य्युः। तथा, विभक्ता स्नातरः स्वभागान् यदि दद्युर्विक्री-नीयुर्वा, न द्युर्वा, तस्ववें यथेष्टं कुर्युः। यस्मान्ते विभक्ताः स्वधन-स्येगाः स्वतन्त्राः स्वामिन द्रत्यर्थः। यनु दृहस्पतिवचनम्,—

> "विभक्ता वाऽविभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः। एको ह्यनीग्रः सर्वेच दानाधमनविक्रये"—इति।

तदेवं याख्येयम्। श्रविभक्तेषु द्रयेषु साधारणतादेकस्यानौ श्वरतात् सर्वेरनु ज्ञाऽव्ययं कार्य्या। विभक्ते त्यत्तरकालं विभक्तसं ग्रययुदासन-स्रोकर्य्याय सर्वाभ्यनु ज्ञा। न पुनरेकस्यानौ श्वरतेन। श्वतो विभक्तानु-स्रतियितिरेकेणापि यवदारः सिध्यत्येवेति। यनु स्रत्यन्तरम्,—

> "खग्रामज्ञातिषामन्तदायादानुमतेन च। चिरण्योदकदानेन षड्भिर्मच्चिति सेदिनी"-इति।

तखायसभिप्रायः। तत्र यामानुमतिः,

"प्रतिग्रष्टः प्रकागः स्थात् स्थावरस्य विभेषतः"।

इति स्वरणात् व्यवहारप्रकाणनार्थसेवापेष्यते न पुनर्धासानुस्वतिसन्तरेण व्यवहारो न सिद्धातीति। सामन्तानुस्रतिरिप सीमाविप्रतिपत्तिनिरासार्थम्। एवं तदनुस्रतिरिप विभक्तसंण्यव्युदासेन

यवहारसौकर्यार्थसेव। हिरस्योदकदानस्य विक्रये कर्त्तवे सहिरस्योदकं दन्ता दानक्षेण स्थावरविक्रयं कुर्यादित्येवसर्थम् ।

"स्वावरे विकयो नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञयां!"—इति स्वावर्विक्रयस्य निषिद्धलात्।

"श्रुमिं यः प्रतिग्रहाति यञ्च श्रुमिं प्रयक्कति । तावुभौ पुष्यककाणौ नियतं खर्गगामिनौ"—इति

दानप्रतिग्रह्योः प्रश्नंस्तवाञ्च । विभागापनापे निर्णयकार्णमाङ् षाज्यवस्त्रः,—

> "विभागनिक्रवे? ज्ञातिबन्धुषाचिविलेखनैः॥ । विभागभावना ज्ञेया यहचेचैस यौतकैः"—इति ।

<sup>\*</sup> इत्यमेव सर्वेत्र पाठः। दायादानुमतिर्षि,—इति षाठो सम प्रतिभाति।

<sup>ं</sup> चिरण्योदकं दत्त्वा दानरूपेण स्थावरविकायं कुर्यादिलेवमर्थः,— इति का॰।

<sup>1</sup> स्थावरे विकयं कुर्याञ्च दानमननु च्या,--इति भारा

<sup>§</sup> निर्याये,—इति शाº।

<sup>॥</sup> शृष्ट्रविखेखितैः,—इति का॰।

ज्ञातयः पिटवस्थाः वस्थान्त सातुलादयः । लेखं विभाग-पत्रम् । एभिः विभागनिर्षयो ज्ञातस्यः । सौतकैः प्रसक्तुकैः यद्देवेत्रैयां । श्रन्यद्पि विभागलिङ्गमाद्द नार्दः,—

> "विभागधर्मां धन्दे हे दायादानां विनिर्णयः। ज्ञाति भिर्भागलेखेन प्रयक्षार्यप्रवर्त्तनात्॥ भ्यादणामविभक्ताना नेको धर्मः प्रवर्त्तते। विभागे सति धर्मोऽपि भवेत्तेषां प्रयक् प्रथक्॥ साचितं प्रातिभायञ्च दानगङ्णसेव च। विभक्ता श्वातरः कुर्यः नाविभक्ताः परस्परम्॥ दानगङ्णपश्वनग्रहचेत्रप्रतिग्रहाः। विभक्तानां प्रथक् ज्ञेया दान् धर्माव्यागसाः॥ वेषागेताः क्रिया लोके प्रवर्त्तन्ते ख्याव्यागसाः॥ वेषागेताः क्रिया लोके प्रवर्त्तन्ते ख्याविष्ठाषु।

ब्रुख्यतिर पि,--

"प्रयम् यययथनाः सुधीदश्च परस्वरम् । विषक्षयश्च ये सुर्युर्विभक्षास्ते न संग्रयः"—इति । सुषीदवाणिक्यादिभिर्सिक्षेष्ट्रीर्वभागनिर्णयः श्वाद्याद्यभावे देहिः तयः । तथा च सप्त.—

<sup>\*</sup> ज्ञातयः पित्वन्यवामात्ववास्य,--इति ग्रा॰ स॰।

<sup>ि</sup> एयक्षसद्दायची श्रादादिभिद्य ग्रहतिच्य, - इति छा।

<sup>!</sup> षाक,-इति ग्रन्थानारीयः पाठः ससीचीनः।

"साइसं खावरखाम्यं प्राप्तिभागञ्च ऋक्यिनाम्। ऋतुमानेन विज्ञेयं न मस्पूर्यच साचिषः।"—इति। साइसादिसाधकिक्कान्यपि सएवाइ,—

"कुखानुबन्धव्याघातहोढं साहससाधनम् । स्वस्य भोगः स्थावरस्य विभागस्य प्रथमम्"—इति ।

कुलानुबन्धः पूर्वपुर्वपेरनुबन्धः । व्याघातः परखर्बोधवला-दपद्यतद्रव्यमुख्यते । दर्भनं खाम्यातानोभोगः! परखरं प्रथम्-ग्रद्यपदिर्विभागसिङ्गलमविभक्षेषु निविद्धलेनावमन्तव्यम् । तथा प

আন্তবৰ্কা:,—

प्रातिभायसणं साध्यमिविभक्ते न तु स्रतम्"—इति ।
साचिलेख्यभुक्तिभिनिष्यसाप्रकाले,
"युक्तिव्यसमर्थासु प्रपण्येरेनमर्थयेत्"—इति
प्राप्तं दिव्यं निषेधित रुद्धयाद्यक्तिः,—
"विभागधर्मसन्देशे बन्धुसाद्यभिलेखितैः।
विभागभावना कार्या न भवेद्दैविकी किया"—इति।
कषं तत्र निर्णय द्वाकाङ्कायामा सनुः,—

"भाद्वणामध दम्पयोः पितुः पुषस्य चैव हि।

<sup>\*</sup> खावरं न्यासः,---इति ग्रज्यान्तरीयः पाठः।

र्गे इत्यमेव पाठः सर्वेत्र । परन्वसमीचीनः । न खातां पत्रसाचित्रही इति ग्रह्मान्तरीयपाठन्त्र समीचीनः ।

<sup>‡</sup> इत्यमेव पाठः सर्व्यच । सम तु, व्याघातः परस्पररोधः वनादपद्धतं वर्षे होएमुच्यते सस्यात्मगोमोगः,— इति पाठः प्रतिमाति ।

"विभागे यच बन्देशे दायादानां परस्वरस्। युनर्विभागः कर्त्तयः पृथक् स्थानस्थितेरिप"—इति। यच बन्देशे युक्तिभिरिप नोपैति, तच पुनर्विभागः कर्त्तस्य-रत्थः। यनु तेमैवोक्तस्,—

"सकदंगो निपतित सकत्कन्या प्रदीयते।

सकद्गो निपतित सकत्कन्या प्रदीयते।

सकद्गं ददातीति चीष्येतानि सकत् सकत्"—इति।

तद्गकादिभिनिर्पतं प्रक्रौ सत्यां वेदितव्यम्। ख्रयं क्रतस्थाय
न्दिरुधस्य पुनः प्रवर्णको राज्ञा दण्डनीय इत्यास स्वस्थातः,—

"स्वेस्काकतिवभागो यः पुनरेव विसंवदेत्।

स राज्ञाऽंगे स्वते स्थायः ग्रासनीयोऽनुवन्धतः"—इति।

यनुबन्धा निर्वन्धनम् ॥

॥०॥ इति दायविभागः॥०॥

# श्रय चूतसमाद्ययाखे विवादपदे निरूप्येते।

तयोः खद्भाष मनुः,—

"अप्राणिभिर्यित्वयते तस्रोके चूतमुच्यते ।

प्राणिभिः क्रियते यसु स विज्ञेयः समाक्रयः"—इति।

श्वप्राणिभिः श्रचनन्ध्रमलाकादिभिः । प्राणिभिः कुक्कुटाभिः ।

तथा च नारदः,—

"श्रवबन्धग्रज्ञाकाधेर्दैवनं जिल्लाकारितम्"। पणकीजा वयोभिञ्च पदं घूतसमाज्ञयम्"—इति ।

<sup>\*</sup> जबकारगं, - इति शा॰।

श्रचा पाश्रकाः। बन्धश्रक्षंयष्टिका। श्रचाका दन्तादिमधो दीर्घ-चतुरसः। श्राचश्रब्देन कपर्दिकादयो य्रद्यन्ते। तैः पणपूर्वकं यद्देवनं क्रीड्नं क्रियते तद्धूतं, वयोभिः पित्रभिः कुक्कटादिभिः वक्तवासः उन्मत्तमेषादिभिश्च प्राणिभिर्या पणपूर्विका क्रीड्रा क्रियते सा समाइय द्रव्यर्थः। ब्रह्मतिर्पि,—

"परियहीताश्चान्योन्यं पित्रमेषत्वादयः।
प्रहरन्ते कतपणासं वदन्ति समाइयम्"—इति।
चूतस्त्रानं सभिकेनाधिष्ठितं कार्य्यमित्याह सएव,—
"सभिकाधिष्ठिता कार्या तस्करज्ञानहेतवे"—इति।
स्व पत्रान्तरमाह नारदः,—

"श्रथवा कितवो राज्ञे दला भागं यथोदितम्।
प्रकाशदेवनं सुर्थुरचः दोषो न विद्यते"—इति।
सूत्रसभाऽधिकारिणो दित्तमाद याज्ञवस्काः,—
"म्लक्षे श्रतिकदृद्धेसु सभिकः पञ्चकं श्रतम्।

यशीयात् चूतिकतवादितराइमकं मतम्"-इति ।

परखरप्रीत्या कितवपरिक स्थितपणी म्बहः। तच तदाश्रया एक प्रतपरिमिता तद्धिकपरिमाणा वा टद्धिर्यसामी प्रतिक-टद्धिः, तसात् कितवात् पञ्चकं प्रतं सभिकः श्रात्म रुप्यं ग्रही-

<sup>\*</sup> वकालावान्,—इति का॰। सस तु, लक्लास,—इति पाठः प्रति भाति।

<sup>†</sup> प्रकृशन्त,-इति शा॰।

<sup>‡</sup> रेवं,—इति का॰।

यात्। पञ्चपणात्रयो विसन् ग्रते तत् ग्रतं पञ्चकम्। जितयहस्य (१) विग्रतितमं भागं ग्रहीयादिति यावत्। कितवनिवासार्थं
ग्राला सभा, तचाधिष्ठितः सभिकः। सभापतिस्त कित्यताचादिनिखिलकी दोपकरणः तदुपचितद्रयोपजीवी। इतरसादपूर्णं ग्रतहर्द्धः
कितवाइ ग्रकं जितसास्य दग्रमं भागं ग्रहीयादित्यर्थः। एवं स्थापतस्य सभिकस्य कृत्यमाह सएव,—

"स सम्यक् पाकितो दद्याद्राज्ञे आगं यथाक्षतम् । जितसुद्वाद्येत् जेचे द्यात् सत्यं वचः चमी"—इति ।

यः क्रुप्रवित्तर्धुताधिकारी राजा धूर्त्तकितवेभ्यो रचितः स राज्ञे ययाप्रतिपद्ममंग्रं दद्यात् । जितं द्रव्यं पराजितसकाग्रादा-वेधादिना खद्भृत्य जैने दद्यात् । तथा चमी भ्रत्ना धूतकारिणां विश्वासार्थं सत्यं वची दद्यात् । स्टब्स्यतिर्णि,—

''यभिको ग्राह्मस्त्रच दद्याच्चेचे नृपाय च''—इति । पराजितिकतवानां बन्धनादिना पणग्राह्कोभवेत्। पणग्रह्णादर्वा-गेव खकीयं पणं जेचे यथाभागं दद्यादित्यर्थः। तथा च कात्यायनः,—

"नेत्रई द्यात्स्वकं द्रव्यं जितं याद्यं चिपचकम् । चद्यो वा सभिकेनेव कितवान्तु न संग्रयः"—इति । यदा सभिको जेने जितं द्रव्यं दापयितुं न ग्रकः, तदा राजा दापयेदित्या इ याद्यवस्त्यः,—

<sup>\*</sup> इत्धमेव तर्व्वच पाठः।

<sup>(</sup>१) रश्रुतेर्लश्रुतिरित्यनुशासनात् ग्रहपदेनाच ग्लह उक्त इति मन्तयम्।

"प्राप्ते मृपिततो भागे प्रिष्ठि चूतमण्डले।
जितं समिति खाने दापयेदन्यथा न तु"—इति।
श्रन्यथा प्रच्छले सभिकरिते श्रतीतराजभागे<sup>(९)</sup> चूर्ते जितं
पणं जेचे न दापयेदित्यर्थः। श्रन् अयपराजयविष्रतिपन्तौ निर्णय-कारणमाइ सएव,—

"द्रष्टारो व्यवहाराणां साचिणस्य तएव हि।

श्रूताख्यववहाराणां द्रष्टारस्त तएव हि"—इति।

कितव एव राज्ञा निथोक्तवः, म त श्रुताध्यवसम्पद्ध इत्यु
क्रलचणः। साचिणस्य तएव द्यूतकारा एव। विष्णुरिष,—

"कितवेष्वेव तिष्ठेरम् कितवाः संग्रयं प्रति"।

यएव तच द्रष्टारस्तएवैषान्तु साचिणः"—इति।

साचिणां परस्परिवरोधे राजा विचारयेदित्थाह स्हस्पतिः,—

"खभयोरिष सन्दिग्धौ कितवाः स्युः परीचकाः।

यदा विदेषिणस्ते तु तदा राजा विचारयेत्"—इति।

क्रूटचूतकारिणो दण्डमाह याज्ञवस्त्यः,—

"राज्ञा यिन्न निर्वाखाः कूटाकोपाधिदेविनः"—इति ।
कूटैरवादिभिरूपाधिभिर्मिषमन्त्रादौनामिति वचनेन थे दिथानित तान् यपदेनाञ्जथिला खराजािकविषयेदित्यर्थः । निर्वायने
विभेषमाइ नारदः,—

<sup>\*</sup> कितवा एव तिस्ठेरन् कितवानां धर्मं प्रति,— इति धा । † इत्यमेव पाठः सर्वेत्र ।

<sup>(</sup>१) खतीतो राज्यभागो यसात्, तसिदायर्थः।

"कूटाचदेविनः पापान् राजा राष्ट्रादिवासयेत्।
कण्डेऽचमालामास्रज्य स स्त्रोशं विनयः स्त्रतः"—इति।
दण्डने विभेषमार विष्णुः। "द्यूते कूटाचदेविनो करच्छेदः,
खपाधिदेविनां सन्दंभच्छेदः" "—इति।
प्रानियुष्तद्युतकारिणो दण्डमार नारदः,—
"प्रानिर्दृष्टस्य यो राज्ञा द्यूत कुर्वीत मानवः।
स प्रतं प्राप्नुयात्कामं विनयञ्चेव सोऽर्षति"—इति।
स्तृते विदितं कर्मजातं समाइत्ये प्रतिदिप्रति याज्ञवस्क्यः,—
"एष एव विधिर्ज्ञयः प्राणिद्यूते समाइये"—इति।
सभिकद्यत्तिकस्पनादिश्वचणो धर्मः समाइयेऽपि विज्ञेय दत्यर्थः।
प्राणिद्यूते प्राणिनां जयपराजयौ तत्त्वामिनोरित्याष्ट द्यस्यतिः,—
"दन्दयुद्धेन यः किस्यदवसादसवाप्नुयात्।

"परिश्वसकतं यद्य यशायविदितं नृषे । तत्रापि नाप्नुयात् काम्यमयवाऽनुमतं तयोः"—इति । काम्यः कामः पणः । यनु मनुनोक्तम्,— "यूतं समाञ्चयद्येव यः कुर्यास्कारयेत वा ।

पषपरिकस्पनमपि इताइतमित्या इ नार्दः,—

तत्खामिना पणोदेयो यस्तच परिकस्पितः"—इति।

तम् यवांम् घातयेद्राजा ग्रद्धांस दिजसिक्षिमः॥

धूते बूटाच्यदेवीमां करच्छेदः प्रश्नस्थते ।
 उपाधिदेविमां दच्छः करच्छेद इति स्युतः,— इति धा॰ ।
 कर्त्रमं विदितं लया,— इति धा॰ ।

प्रकाशमेतत् तास्कर्यं यद्देवनसमाञ्चयौ ।
तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपितयंद्ववान् भवेत् ॥
द्यूतं समाञ्चयञ्चेव राजा राष्ट्रे निवारयेत् ।
राज्यान्तकरणावेतौ दौ दोषौ पृथिवीचिताम् ॥
कितवान् कुशीलवान् कौसान् पाषण्डानि मानवान् ।
विकर्मस्थान् शौण्डिकांस्य चिप्रं निर्वासयेत्पुरात्"—इत्यादि,
तस्ववं कूटाचदेवनविषयतया राज्ञामध्यसमिकर्षितविषयतया वा योज्यम् । श्रतएव स्टब्सितः,—

"घूतं निषिद्धं मनुना सत्यभौषसुखापसम्। भ्रम्यनुज्ञातमन्येषु राजभागसमितम्॥ सिमकाधिष्ठितं कार्यं तस्कर्ञ्चानदेतुना"—इति । इति धूतसमाज्ञयास्थे विवादपदे निरूपिते। प्रसन्तोद्देशकामानुरोधेन च्र्यणादानादिसमाञ्चया-नात्यष्टादश्रव्यवद्यारेषदानि निरूपितानि।

श्रय रहस्पतिना निरूपितं प्रकीर्णकार्खं विवादपदमभिधीयते।

तस्य सचणभेदी नारदेन निरूपिती,—
"प्रकीर्णकेषु विश्वेया व्यवहारा नृपाश्रयाः ॥
राज्ञामाज्ञाप्रतीचातस्यक्तमंकर्णं तथा।

<sup>॰</sup> एथिवीपती,— इति ग्रा॰।

<sup>†</sup> धनापारं,--- इति का॰ ।·

पुनः प्रमाणमभेदः प्रकृतीमां तथैवच ॥
पाषण्डनेगमधेणीगणधर्मविपर्ययाः ।
पितापुचिवाद्य प्रायस्वित्तव्यतिक्रमः ॥
प्रतिग्रचिवलोपय लोप श्राश्रमिणामपि ।
वर्णमङ्करदोषय तहत्तिनियमस्तथा ॥
न दृष्टं यच पूर्वेषु सर्वं तत्यात् प्रकीर्णकम्" इति ।

प्रकीर्णके विवादे ये विवादा राजाज्ञोसङ्गन-तदाज्ञाकरण-तत्कर्मरचणादिविषयासी नृपसमवायिनएव। तत्र स्वत्याचारव्यपेते सार्गे वर्त्तमानानां प्रतिकूलतामाञ्चाय व्यवहारनिर्णयं नृपएव सुर्य्यात्\*। एवं वदता यो नृपात्रयो व्यवहारस्तत्प्रकीर्णमित्युकं भवति। तत्र राजाज्ञाप्रतिघातें विशेषदण्डमाह याज्ञवल्क्यः,—

> "न्यूनं वाऽभ्यधिकं वाऽपि लिखेद्यो राजधासनम्। पारदारिकचोरं वा सुञ्चतो दण्ड उत्तमः" इति ।

राजदत्तस्मे निवन्धनस्य वा परिमाणन्यूनलमाधिकां वा प्रका-प्रयद्गाजप्रायनं सो विलिखति, यस पारदारिकचोरौ वा यहीला राज्ञेऽनिवेद्य सुस्रति, तावुभावृत्तमसाहसं दण्डनीयौ। व्यासोऽपि,—

"न्यायखाने ग्रहीलाऽधं श्रधर्मण विनिर्णयम्। करोत्युत्तरकार्याणि राजद्रव्यविनामकः॥ जल्कोचजीविनो द्रव्यहीनान् कला विवासयेत्" इति। तत्कर्मकरणे दण्डमाष्ट्र याद्यवन्त्यः,—

विषयास्तानृपसमो न्यो वा कुर्यात्, — इति भ्रा॰ ।
 प्रमापणे, — इति भ्रा॰ ।

"राजयानासनारोहे दाढ़ी मध्यमसाहसः" दति। कात्यायनोऽपि,—

"राजकीडासु ये गका राजरत्युपजीविनः।
श्विप्रयञ्चास्य यो वक्षा बलं तेषां प्रकल्पयेत्" इति।
राज्ञः कोण्रापहरणादो दण्डमाह मनुः,—
"राज्ञः कोण्रापहत्तृंश्व प्रतिकृत्तेषु च स्थितान्।
धातयेद्विविधेर्दण्डेहरेस्पर्वस्वभेवच" इति।
धर्वस्वापहारेऽपि यद्यस्य जीवनोपकरणं तत्तस्य नापहर्तय-

मित्याच नार्दः,-

"श्रायुधान्यायुधीयानां बीजानि किषिजीविनाम् । विश्वास्त्रीणामलद्वारान् वाद्यावाद्यानि तिद्दाम् ॥ श्रद्य यस्योपकरणे येन जीविन्त कारुकाः । सर्वस्वहरणेऽधितन्त्र राजा हर्तुमहिति" इति । बाह्याणस्य वधस्याने मौण्डामाह मनुः,— "बाह्याणस्य वधे मौण्डां पुरान्त्रिवांसनाद्वने । खलाटे चाभिग्रस्ताद्वं प्रयाणं गर्दभन तु" इति । कोपात्परस्परभेदनादौ दण्डमाह याज्ञवस्त्र्यः,— "दिनेचभेदिनो राज\* दिष्टादेशकतस्त्रया। विप्रचिन्नेन शृद्धस्य जीवतोऽष्टश्रतो दमः" इति । यनु स्वत्यन्तरेऽभिहितम्,—

"दिजाति खिङ्गिनः श्रुद्रान् चिचद् छिन घातयेत्" इति।

<sup>»</sup> राजा,— इति भाः ।

तहुन्यथं ब्राह्मण जिङ्गधारणे वेदितव्यम्। ब्राह्मणपीड़ाकारिणो-दण्डमाइ मनुः,—

"ब्राह्मणान् वाध्यमानन्तु कामाद्वरवर्णजम् । इन्याचित्रैर्वधोपायैक्तमुद्देजकरैर्नृपः" इति । ग्रद्धाणां प्रवच्यादौ दण्डमाच कात्यायनः,— "प्रवच्यावाधिनं ग्रद्धं जपहोमपरं तथा । वधेन ग्रमयेत् पापं दण्ड्यो वा दिग्रणं दमम्" इति । एवं ग्रास्कोक्तमार्ग<sup>(१)</sup>माच यमः,— "एवं धर्मप्रवत्तस्य राज्ञोदण्डधरस्य च। यग्रोऽस्मिन् प्रयते खोके स्वर्ग वासस्तयाऽचयः" इति । मनुर्गि,—

"एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान् समापयन् । · व्यपोद्य किल्विषं सर्वे प्राप्तोति परमाङ्गतिम्" इति ।

दित श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्त्तकश्रीवीर-वृक्षम्यपालगायाच्यधुरन्थरस्य माधवामात्यस्य क्रती पराश्वरस्यति-स्रास्थायां स्रवहारमाधवः समाप्तः॥

> ममातं चेदं व्यवहारकाण्डम् ॥ समाप्ता चेयं पराश्चरसृतिव्यास्या ॥ ॥ श्वरस्य । श्रीरस्य ॥

<sup>(</sup>९) भाष्ट्रोह्मोमार्गा यस्य राष्ट्रसं मतीस्थे। पुरतकाला

# पराशरमाधवस्य शुडिपचम्।

### ( त्राचारकाण्डस )

| इन्हें।  | पक्री।     | चग्रदम् ।                              | शुहस्।                         |
|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| ₹        | ९          | प्रजा                                  | प्रज्ञा                        |
| Ę        | १इ         | ्ष्टब्यं                               | पूर्वी                         |
| 8        | <b>ર</b>   | स्वितं                                 | सूचितं                         |
| ¥.       | રય         | स्मृतिष                                | स्रुतिषु                       |
| •        | <b>१</b> ० | प्रत्येक                               | प्रत्येव                       |
| €        | ११         | शुत्पत्सु                              | <b>ग्</b> त्रित् <b>स</b>      |
| €        | ₹8         | <b>द</b> ख                             | यस्य                           |
| 9        | ₹ '        | धाया संज्ञको                           | धा्यासंचकौ                     |
| •        | <b>१</b> ६ | वत्वे                                  | वत्त्वे                        |
| १र       | १७         | न्याय कुसुमा                           | न्यायकुसुमा                    |
| ११       | ₹          | क्तप्त                                 | क्रुप्ति                       |
| 28       | १५.        | निर्णयाखा                              | निर्धायाख                      |
| 3.5      | - १७       | <br>लेख                                | <del>ज्ये</del> छे             |
| १६       | १८         | चनिर्व्विष्ठे कगीयान् )<br>निर्व्विशम् | (द्यनिविधे कणीयान्<br>}निविधन् |
| 2.0      | <b>२</b> १ | महावह •••                              | मलावद्य                        |
| १६<br>१६ | <b>२३</b>  | महिष                                   | महिष                           |
| •        |            |                                        |                                |

| इहे । | यञ्जी।     | चग्रदम् ।    |       | হ্যবন্।       |
|-------|------------|--------------|-------|---------------|
| २॰    | 28         | मुक्य        | •••   | मुख्य         |
| २१    | ई          | नेक          | • •   | नैक           |
| 28    | 80         | छप्र         | •••   | 實策            |
| 28    | 86         | আলা          | •••   | <b>ছা</b> শো  |
| 28    | 83         | मथ           | •••   | यथ            |
| 29    | ₹ ₹        | सुव्         | •••   | सुत्          |
| ₹8    | 8=         | मगौषिणः      | •••   | मनी विकाः     |
| य्    | N.         | <b>ਪ਼</b> ਰੰ | •••   | न्नतं         |
| 25    | E          | चत्          | •••   | यत्           |
| 25    | १२         | ब्सिन्य      | •••   | ब्स-ख         |
| 28    | 8          | समुचया       | •••   | त्तमुचेया     |
| \$8   | र्६        | बर्यः        | • • • | <b>इ</b> ख्यः |
| 38    | 2          | षास          | •••   | षार           |
| ₹8    | ₹ 8        | हेतो,        | •••   | हेतो:         |
| 24    | 88         | च्रे         | •••   | न्तुहि        |
| 20    | ₹8         | चित्तम्य     | 648   | चित्तस्य      |
| Se    | E          | जार          | •••   | मार           |
| Se    | ₹\$        | षारस्यर्थे   | •••   | पारम्पर्थ     |
| N.    | E          | सकाँगी       | • • • | सर्जनी        |
| 3.5   | 80         | मच्यिता      | •••   | मिस्राता      |
| 39    | 38         | ( 智, 敬)      |       | (२ पा॰ इ सू॰) |
| RE    | <b>र</b> र | ममं          | •••   | मसं           |
| 8.    | 88         | श्रुवा       | •••   | मृत्य         |
| 84    | 84         | देवागाच      | 840   | देवागास्त्र   |
| 84    | 38         | <b>T</b>     | •••   | स-            |
|       |            |              |       |               |

| बर्डे ।      | पक्षी। बग्रदम्। ग्रदम्।                          |  |
|--------------|--------------------------------------------------|--|
| BÉ           | ६,९० (ख॰,१पा०,२सू०) (६ छ०, च्पा॰,२२स्०)          |  |
| BE           | २२ प्र. १, का १, प्र°, १ का°, १                  |  |
| ∦E           | १३ धमा धर्मा                                     |  |
| ६२           | ८ सर्व सर्वे                                     |  |
| 44           | धू याज याज्ञ                                     |  |
| .3           | १० भूतत्वेन मूतत्वेन                             |  |
| £2           | १ 'खम्रुतः' 'बम्रुते'                            |  |
| 83           | ७ प्यन्तेव प्यन्त्येव                            |  |
| دو           | ११ दहस्य दहस्य                                   |  |
| 105          | च चतुर्भुखाय चतुर्मुखाय                          |  |
| १९७          | <b>् निष्कत्वम् निष्कत्तम्</b>                   |  |
| <b>१</b> ९६  | ९८ योजन येज्य                                    |  |
| 880          | ३ ये नैताः येनैताः                               |  |
| ११६          | १८,९५ जाति-स्त्री, संस्थितः स्त्रीचिति, संस्थिते |  |
| 6 5 1        | ८ वहता महभता                                     |  |
| १इ५          | <b>५ विध</b> ितनां विधायिनां                     |  |
| 888          | ६ पाउमाचेण पाउमाचे न                             |  |
| ९ ८ ह        | ७ मन्वादिके मन्वादिकं                            |  |
| 588          | १ तेच तेच                                        |  |
| 6 18         | ६ राजसनेवि वाजसनेवि                              |  |
| 860          | १५ स्विद्धान् ञ्चिदहान्                          |  |
| ₹•₹          | १६ विभिष्ठ विभिष्ट                               |  |
| २०५          | <b>७</b> ८ पद्यमा पञ्चमा                         |  |
| इट्यू        | ६ खडोत्तर चछोत्तर                                |  |
| ₹ <b>८</b> ६ | ८ वायुभूतस्य वायुभूतः ख                          |  |
|              |                                                  |  |

| হন্ত।          | पद्भी। | चग्राहम्।          |       | ग्रहम्।                 |
|----------------|--------|--------------------|-------|-------------------------|
| 566            | 8      | तीर्यं             | 4 • 4 | तोर्थे                  |
| 250            | 38     | भ्रान्             | •••   | <b>ि</b> श्तप्          |
| इहर            | १०     | <b>क</b> तादारी    | •••   | <b>क</b> तदारी          |
| \$00           | 8      | गुगोपेतो           |       | गुगोपेता                |
| 500            | 38     | तेनेवीकम्          | •••   | तेने वोक्तम्            |
| 30€            | 9      | ब्ह्याघं           | •••   | <b>र</b> द्यपं          |
| इ१२            | १५     | मेद                | •••   | भेद                     |
| इर७            | १५     | <b>विरद्गा</b> ह।प | •••   | <b>चिर्म्वाष्ट्राप</b>  |
| <b>\$</b> \$\$ | 50     | ब्राह्मये          | •••   | ब्रह्मणे (एवं ३३८ एछे ) |
| इ०२            | 6      | उद्यागः            | •••   | उप्रना ( एवमन्य न )     |
| <b>₹</b> 0₹    | 21     | प्रदे              | •••   | श्रुदे                  |
| इटर            | र भ    | रात्रो             | •••   | राची                    |
| 335            | २०     | चिति               |       | चितिं                   |
| 260            | 2      | इवरामे             | •••   | इवारामे                 |
| 9€0            | 8      | दुष्ठ              | •••   | दुष्ट                   |
| 350            | . 0    | मांसाञ्जनो च्हि    | ₹     | मांसाञ्जनोच्चिष्ट       |
| 035            | 28     | खधमां चिक          | राग   | खधरमी चितितान्          |
| 85=            | 88     | अश्रुषा            | •••   | सुश्र्वा                |
| 85=            | 68     | मुश्रुषेव          | •••   | <b>यश्र्षेव</b>         |
| 398            | १२     | परम् …             | •••   | परम                     |
| . ४२१          | 9      | वैयां              | •••   | वैश्यं                  |
| 855            | Ę      | बान्येन            | •••   | <del>च</del> द्रेन      |
| ४३२            | 83     | खायो               |       | खयी                     |
| 628            | ₹      | चातुर्माखा         | •••   | चातुर्माख               |
| 848            | 2      | प्रतिष्ठी ''#      | • • • | पतिन्नी ''              |
|                |        |                    |       |                         |

| ष्ठि ।       | पङ्को ।    | बद्यादस्।                |                                       | ग्रुडम् ।                          |              |
|--------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 8ई8          | ₹          | इत्यर्थः                 | •••                                   | इत्यर्थः *                         |              |
| 8ईट          | १६         | <b>निरुत्तेरभात्</b>     | 100                                   | वि <b>ट</b> तेरभावात्              |              |
| <i>७७१</i>   | <b>ર</b>   | ग्राहितस् ्              |                                       | गर्हितस्                           |              |
| 823          | 8          | समां                     | •••                                   | मासां                              |              |
| 888          | १६         | <b>श्रृ</b> दागा         | •••                                   | श्रूदा                             |              |
| มูงจ         | 9          | न स्नातां                | M. Daring                             | <b>नास्रातां</b>                   |              |
| y °°         | १५         | जितिः                    | · · · · · · ·                         | जनितोः (एवं पर्त्र)                |              |
| પ્•€         | ११         | सदारुभ्यस्य              | •••                                   | सदाऽभ्यर्चा                        |              |
| मूर ह        | પ્ર        | च्चियाञ्च                | •••                                   | चियायाञ्च                          |              |
| પ્રરર        | યૂ         | ध्यानं                   |                                       | ध्वानं                             |              |
| المح         | 8          | तर्तये                   | 10                                    | तर्पये                             |              |
| y z o        | १०         | कुटुनवच्चननं             | •••                                   | <b>जुटुनमव</b> च्चनं               |              |
| <b>प्र</b> ३ | ٤          | लोग्य                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | लोग्धं                             |              |
| A 8 0        | €          | कोग्रा                   | •••                                   | केधा                               |              |
| นู 8 สุ      | <b>३</b> ० | कुठीचरः                  | TATATIKO                              | कुटीचरः                            |              |
| પૂકપૂ        | B          | <b>प्रामागारं</b>        |                                       | सप्तागारं                          |              |
| y g =        | 8          | तत्व                     | •••                                   | तत्त्व                             | 100          |
| <u>પૂપ્ર</u> | 2          | सखास                     | ···                                   | सखामा                              |              |
| પ્રપ્ર       | २०         | दराइन                    | •••                                   | दराडेन                             |              |
| <b>448</b>   | १ 8        | विदिदिषु                 |                                       | विविदिष् '                         |              |
| पूप्प        | १३         | नान्यदा                  | •••                                   | नान्यथा                            | The state of |
| A A C        | <b>२</b> १ | चनो द्वाय                | •••                                   | चनौद्धय 💮                          |              |
| તે લં •      | १२         | भ्रारीर                  | •••                                   | श्रहीरे ं                          |              |
| તૈર્ક        | <b>२</b> २ | भिचाटनसमुद्<br>प्राक् वे | योगात्)<br>नापि )                     | {भिचाटनमनुद्योग<br>  प्राक्केनाप्य | แสุ          |

घरे। पन्ती। बद्यदम्। श्चिम्। POR 69 ग्रह्मतः ... Bed. 38 ROB चरना रचन्त यथेखा यथष्टो ... Sec. 80 उत्पादको de0 8 9 उत्पादका यह 438 यहः ... 98 **₹₹8** द्रभाषाचसिवाते यदाखं द्रश्राचाः सन्निपतेयुराखं 80 न पूर्वाधीच पूर्वाग्रौच 428 38 भ्रिएस €80 ? सिर्स ... खाचाति खचाति €88 23 दर्भ ( एवं पर्च) दर्श ... €8\$ eg करिष्यति गमिष्यति €88 24 द्वार ... दारि €88 २१ ति चियुमेषु तिष्ययुग्धेषु € 8€ 8 देवखातख देवखातञ्च ईप्र २ 38 ब्रह्माव्हपुराखोऽपि ब्रह्माग्डपुराग्रेऽपि €46 & AL धनमार्यस्त्रे धनमार्यस्रे 460 € ঘটি কা चन्द्रिका 100 80 विषयत्वागमाव् विषयत्वावगमातृ **fof** 3 श्रीतिया श्रो चया 30\$ 3 विविद्य ... निविष्ट (एवं पर्च) \$33 Ę सम्बद्धाऽपि सम्द्रोऽपि SEE 4 दौ JEE. 39 दा 900 88 प्रमा प्रदूषा 615 64 या यः मासं मांसं 010 84

37

| इन्हें।        | षञ्जूती ।  | खद्भुडम् ।        |              | 27 W 44               |
|----------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|                |            |                   |              | 红星站                   |
| ৩২২            | 8          | बैजा              | •••          | बैज ( एवं परत्र )     |
| 580            | Y.         | र्दिधाभवत्        | •••          | र्विधारयेत्           |
| 988            | E          | उपनीयं '          | •••          | उपनीय                 |
| <b>88</b>      | १ छ        | सर्वपानेषु        | •••          | सळं पात्रेषु          |
| 988            | <b>२१</b>  | खसत्तादि          |              | सस्तत्वं वि           |
| 281            | ₹ .        | खसत्तां           |              | खखत्वं                |
| ©8 A           | <b>२१</b>  | पाबिनि            | •••          | वार्त्तिक             |
| <b>ଉ</b> ଥର୍ଣ୍ | १७         | रचेन्नाः          | •••          | रचोन्नाः              |
| eñ.            | 9          | उ <b>च्छिष्ट</b>  | •••          | उ <b>च्छिष्टं</b>     |
| oñ.            | <b>२</b> २ | <b>बर्गासाम्भ</b> | •••          | षण्यासान् भ           |
| <b>૭૫૯</b>     | १६         | <b>उच्चि</b> ष्ठा | •••          | <b>उ</b> त्स्था       |
| <b>७०३</b>     | 8          | पराष्ट्र          | •••          | पराह्ने               |
| ७७३            | 8=         | वाऽप्यासिमान्     | •••          | वाऽप्यिमान्           |
| ଚଚଛ            | ₹•         | दादशाह            | •••          | यकादभा इ              |
| 050            | ٤          | ्गोलाच्चि         | •••          | लौगाच्च ( एवं परत्र ) |
| <u>್</u>       | E          | वार्वन्धु         |              | क कें न्धू            |
| 960            | १५         | मातामहानामि       | নি           | मातामचानिति           |
| ૭ <u>ૄ</u> ૦   | <b>२१</b>  | पूरकीय <b>म्</b>  |              | संबन्धनीयम्           |
| ૭ <b>ૄ</b> ∘   | <b>२</b> २ | मातामच् ये        | •••          | मातामहयो              |
|                |            | बवयोः पर्याव      | र्तिनं कार्य | म् ।                  |



# पराश्ररमाधवस्याकारादिकमेण विषयस्ची।

## ( श्राचारकाण्ड्ख)

#### श्व।

| विषयः।                            |           |       | प्रहे ।      | यपूरी। |
|-----------------------------------|-----------|-------|--------------|--------|
| ष्यक्रतगार्हस्यास्यापि वानप्रस्या | श्रमेऽधिक | गरः   | पूर्व        | १६     |
| ष्यद्धमालाविधिः                   | •••       |       | <b>₹</b> = 8 | १२     |
| खमीकयाद्योमः                      |           | 10.   | eşe          | १२     |
| खद्मराधानम्                       |           | •••   | १४१          | १ ह    |
| खपुतिमानम्                        | •••       | •••   | પ્રદેશ       | १६     |
| खजातदन्तवालागाम सिसंस्कार         | द्यभावः   |       | €08          | 62     |
| खनातदनादीनामि प्रसंस्कारेऽ        | धौचम्     | •••   | € ∘ 8        | 8 8    |
| ष्यतिष्यभ्यागतयोर्षं चार्ये       | •••       | •••   | इपूर         | 8      |
| श्वधिवेदनदैविध्यम्                | •••       | •••   | yoe          | ર પ્ર  |
| <b>ध</b> िधवेदननिमित्तानि         |           | ·     | y • ©        | €      |
| व्यध्ययनाध्यापनप्रकर्णम्          | •••       | •••   | १३६          | 8      |
| व्यध्यापनकालः                     | •••       | •••   | १३६          | र्€    |
| ष्यध्यापनविधिविचारः               | •••       | •••   | १३७          | 9      |
| खध्याप्याः                        | •••       | • • • | १ह€          | 4      |
| खनग्नेः सपिग्छीकरणकालः            | •••       | •••   | ७०इ          | ₹•     |
| खगरोवें सदेवः                     | •••       | •••   | <b>B80</b>   | 108    |
| चन्धायाः                          | •••       | •••   | 587          | 8      |
| ष्यम्दितादिकाकानां कद्यायानि      | • • •     | •••   | 855          | 2.4    |

| विषयः।                                   |         | ष्टले ।          | पश्चारी। |
|------------------------------------------|---------|------------------|----------|
| ष्यनुपनीतमर्गेऽतिकान्ताग्रीचाभावः        | •••     | yee              | १इ       |
| ष्यनुपनीतस्य सतचूड्सीव पित्रोः श्राद्धेऽ | धिकारः  | 030              | 8        |
| ष्वनुपनीतस्य धन्मीः                      | •••     | 888              | C        |
| ष्यनुपनीतस्य साद्धे वेदमन्त्रपाठविचारः   | • • •   | 960              | হ        |
| ष्यनुपनीतस्याच्चराभ्यासः                 | •••     | 884              | ₹        |
| ष्प्रनुषष्ग्रन्यायः                      | •••     | १०५              | 8        |
| व्यगीरसपुत्राद्यग्रीचम्                  | •••     | ६११              | 8        |
| बन्तर्वासस बावश्यकत्वम्                  | •••     | <b>२</b> ८३      | र इ      |
| खन्नप्राध्यनम्                           | •••     | 882              | १६       |
| ब्बन्येऽपि ग्रहस्थधर्माः                 | •••     | <del>पूर</del> र | १इ       |
| वपस्य इतानां चतुर्देग्यां स्राद्धम्      | •••     | ६००              | ھ        |
| ष्वपूर्वस्य पानदारत्वविचारः              | •••     | १६०              | १५       |
| अभक्त्यद्रयाणि                           | •••     | <i>७११</i>       | Ę        |
| खिभवादनप्रकरणम्                          | •••     | २८ई              | ٤        |
| खभोज्याद्वाः                             | •••     | ૭૧ પ્ર           | €        |
| व्यभ्यक्रादिनिषेधः                       | •••     | <b>२</b> ६२      | •        |
| ख्यभाद्यकाविवाष्ट्रविचारः                | •••     | 808              | १०       |
| खयाच्ययाजकषच्चग्रम्                      | •••     | <b>१</b> ६४      | १        |
| अर्घ्यपाचािया                            | • • • • | ७२२              | ع        |
| व्यर्थजोभात् सवर्णभवदाहेऽभ्रोचम्         | •••     | <b>६</b> ३२      | 8=       |
| ष्वर्घनोभादसवर्णग्रवनिर्घरणाग्रीचम्      | •••     | <b>६</b> ३२      | १०       |
| षविष्र राष्ट्र स्थिधमाः                  | •••     | <b>पू</b> श्च    | ११       |
| षविक्रेयद्रवाणि (ब्राह्मणस्य)            | •••     | ४२१              | 20       |
| व्यविक्रयद्रव्याणि (मूरस्य)              |         | 828              | 4        |
| खवेद्याधिकर्यम्                          |         | <b>53</b> 5      | १७       |
|                                          |         |                  |          |

| विषयः।                                |            |               | ष्ठहे।               | पन्नुती। |
|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------|----------|
| ष्यप्रक्ती धान्येन तिलविनिमः          | यः         | •••           | 850                  | 60       |
| व्यापीचनिसत्तसम्नातेऽग्री             | वच्चवस्मा  | •••           | <b>६</b> २१          | 9.8      |
| बाग्रीचप्रकर्यम्                      | <b>=</b>   | •••           | Non                  | ₹        |
| षाग्रीचक्रासेंऽपि दश्रपिखदा           | नम्        | •••           | 482                  | ₹        |
| जग्रीचापवादः                          |            | •••           | યુદ ૰<br><b>્</b> યુ | ११}      |
| खग्रीचिनां वापनकासः                   | •••        | •••           | 404                  | 6 18     |
| खग्रीचिसंसर्गे तत्त्वाग्रीचम्         | •••        | •••           | €₹•                  | Ę        |
| अग्रीचे केषास्त्रिदसम्भान्यितद्रव     |            | <b>गुड</b> ता | 428                  | 9        |
| खग्रीचेन मुख्यकालातिक्रमेऽ            | यौचान्ते व | ाड्रम्        | €08                  | 2        |
| च्यादिकरणविचार                        | · · · ·    | •••           | ñe.                  | •        |
| चरकानिरूपयम्                          | •••        |               | €u.u.                | 28       |
| <b>धसत्रति यहोचितावस्या</b>           | •••        | •••           | 8 टर्ग               | 88       |
| खसवर्णे श्रवनिर् <b>च र वाश्रीचम्</b> | •••        | •••           | €₹₹                  | •        |
| क्षसवया विवाह विचारः                  |            | • • •         | 828                  | 38       |
| व्यक्तिसम्बग्गनाः                     | •••        | •••           | €81                  | 80       |
| व्यस्यिसच्यमे निविद्धतिचिवा           | रवद्यवा    | <b>d</b>      | €8€                  | 2        |
| षास्तवस्त्रवाच्याम्                   | • • •      | •••           | 978                  | ٤        |
| षा शोषकायम्                           | • • •      | • • •         | Sea of               | ě        |
|                                       | -          | -             |                      |          |
|                                       | षा         | 1             |                      |          |
| पाचमगविधिः                            |            | •••           | 220                  | R.       |
| पाचमनापवादः                           | 0 0 0      | • • •         | <b>२२</b> ६          | 9        |
| धाषमने वर्षाः                         | 8 6 0      | 000           | 886                  | 2        |
| षाचार वामी वोभेंदः                    | •••        | 000           | 854T                 | 80       |

| विषयः।                           |             |        | ହନ୍ତି ।       | पद्भी।     |
|----------------------------------|-------------|--------|---------------|------------|
| खाचारनिरूपणम्                    | •••         |        | १३इ           | 8          |
| षाचार्वद्ययम्                    | •••         | •••    | १३३           | age .      |
| आचार्यं बच्च ग्रम्               | •••         | • • •  | 808           | 28         |
| <b>बा</b> तुर्यञ्जनाशीचम्        | •••         | •••    | <b>६३</b> ०   | \$         |
| चातुरसंन्यासे प्रवमात्रोचारय     | म्          | • • •  | मू इ          | 84         |
| चातुरादिसंन्यासः                 |             | •••    | પૂર્          | 38         |
| <b>बातुराश्वासनानन्तर</b> क्तवम् | •••         | • • •  | €88           | 88         |
| खातुराश्वासनम्                   | •••         | •••    | €8∌           | ₹₹         |
| चादित्यानां नामानि               | •••         | •••    | ३२१           | 8,0        |
| खाद्यश्राद्धकालविचारः            |             | •••    | €89           | 8 4        |
| ष्यामश्राद्वविचारः               | •••         | •••    | € ગ્રમ        | 88         |
| खाधौचिनियमाः                     | •••         | •••    | €811          | 8          |
| खाश्रमचातुर्व्विध्यविचारः        | 9 • 0       | •••    | પૂર્          | ९४         |
| षाश्रमचातुर्विध्यम्              | •••         | ***    | ८ इई          | ¢          |
| षात्रमधनीप्रकरगम्                | •••         | •••    | <b>४३</b> ६   | 3          |
| ष्यात्रभागां क्रमेगानुष्ठानम्    | •••         | • • •  | मू ३३         | ¥.         |
| षाश्रमाणां युत्कमेणानुष्ठानि     | निषधः       | •••    | धूरुर         | ~          |
| षात्रमाणां सर्वेषामवान्तरभे      | दाः         | •••    | પૂ <u>૭</u> ર | ब्         |
| ष्याश्रमाधिकारविचारः             | •••         | •••    | 84૬           | 28         |
| चासुरादिविवा हो ए। याः पत्नी     | त्वाभावः    | •••    | 955           | 2          |
| चासुरादिविवाही कृायाः सवि        | । गडीक र्गा | विचारः | <u>೦೦೭</u>    | €          |
| चाहतलत्त्रग्रम्                  | •••         |        | 881           | <u>.</u> € |
| च्याह्विष्ठकर्याम्               | •••         | •••    | ₹°4           | 8          |

|                                         | E S       | r i              |                 |               |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|
| বিৰহ:।                                  |           | - 5 40           | 281             | पद्भी।        |
| है खरस्य पालप्रदत्वम्                   | 3 0 0     | 000              | 200             | 9             |
|                                         | _         | - pr             |                 |               |
|                                         | , 4       | 3 1              |                 |               |
| जि <del>ष्</del> स्यसि विषयार्था निरूपण | ासृ       | • • •            | <i>६ सॅ</i> . इ | १६            |
| <b>ध</b> त्सर्जनम्                      | 0 2 0     | •••              | भूटर            | 85            |
| उपनयनप्रकरणम्                           | •••       |                  | 88€             | 8             |
| खपनयनादूद्धं निराचं ब्रह्मचय            | र्याचरयोग | गापि ब्रह्म-     | 301             |               |
| चर्या श्रम निविद्यः                     | 900       | •••              | મુહર            | 8             |
| <b>उपसंग्रहणल्</b> चाणम्                |           | - In octobre pig | B.00            | १०            |
| उपाककीयो गटहस्यादिकर्त्तव               | ता        | 600              | <b>પૂ</b> રુ    | 88            |
| जपाककीविधिः                             | •••       | 10%              | 45 =            | १२            |
| <b>उपाकर्म्म</b> तिकत्तें खता           | •••       |                  | <b>प्र</b> २१   | €             |
| उपाकम्मीत्सर्जनप्र <b>श्</b> सा         |           |                  | गुरुष           | E             |
| उपाध्यायलत्त्रग्रम्                     | •••       | •••              | इ०४             | ₹€            |
|                                         |           |                  |                 | THE PROPERTY. |
|                                         | G         | il               |                 |               |
| जनमासिकस्य कालविकल्पाः                  |           |                  | 900             | 9             |
| जनवाएमासिकादीनां कालः                   | •••       |                  | 000             | १७            |
| ज्ञगानां वर्ज्यकालः                     |           |                  | 998             | É             |
| ऊर्द्धपुष्ट्रमन्ताः                     |           | West, and        | 289             | १२            |
| ऊर्डपुगुड्डविधिः                        |           |                  | २8€             | 65            |
| 1                                       | *SAUTO    |                  | 704             |               |
|                                         | 92        | v sv tovina      |                 |               |
| भ्द्रतुकालानभिग्रसनदीषापवाद             | <b>(:</b> | •••              | યુ ૦ યુ         | <b>ૄ યુ</b> . |

( ( )

| विषयः।                           |                  |       | ହନ୍ତି ।      | पन्तुरी। |
|----------------------------------|------------------|-------|--------------|----------|
| ऋषिभेदेन चूड़ानियमः              | •                | •••   | 888          | ঽ        |
|                                  |                  |       |              |          |
|                                  | ए।               |       |              |          |
| एकोहिरुख वैविध्यम्               |                  | •••   | 9 <b>(</b> = | १२       |
| एकोहिस्सच्यायाम्                 |                  | •••   | o¢∈          | 8        |
|                                  |                  |       |              |          |
|                                  | था।              |       |              |          |
| चादुव्यस्वानप्रस्थलक्ष्यम्       | •                | •••   | Nos          | Ę        |
| बैरसपुत्रखानुपनीतखापि दाञ्च      | ाच <b>धिकारः</b> | •••   | <i>૭૬</i> ૬  | 8.       |
|                                  |                  |       |              |          |
|                                  | 啊!               |       |              |          |
| नदर्यनचाम्                       | ••               | •••   | <i>હર</i> શ  | ९२       |
| कन्यादातारः                      | •                | •••   | 8.50         | ष        |
| जन्यादोबाः                       | •                | •••   | 8 <b>£</b> 0 | १८}      |
| बन्याया खान्तरायि चन्न्यानि      |                  | •••   | <b>9</b> ₹₹  | 24       |
| कन्याया वाद्याजन्त्रयानि         | •                | •••   | a & s        | १७       |
| कन्यायाः सल्लहानविचारः           | • •              | •••   | 860          | Ų        |
| षन्याषद्यम्                      | •                | •••   | 8 = 5        | E        |
| कन्याग्र्व्दस्यार्थः             | •                | •••   | 8_8          | 8 9      |
| करसङ्ख्यामारः                    | •                | •••   | 9 0 8        | Ų        |
| कर्माक्षणाडम्                    | ••               | •••   | 950          | 9        |
| क्षजावाचारप्रायस्वित्तयोः सङ्गोच | वचारः            | • • • | ₹•           | •        |
| क्की वर्णान                      | 0                |       | १२३          | N.       |
|                                  |                  |       |              |          |

| विषयः।                             |                 | ছন্তু।      | पङ्गरी । |
|------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| कस्पखरूपं तद्वीदास्त्र             |                 | €8          | ₹ 5      |
| कामार्थाधिवेदनम्                   |                 | No.         | १६       |
| काम्यकर्मयो मोच्चसाधनावाभावः       | ***             | ર્યો હ      | १२       |
| बाम्यश्राद्रकाताः                  | •••             | 4 No        | •        |
| काम्यखानम्                         | •••             | <b>इ</b> ई॰ | 8        |
| कासविश्रेषेणातिकान्ताश्रीचविश्रेषः |                 | <b>पूर्</b> | 8        |
| कुटीचरलचागम्                       | • • •           | मञ्ह        | 60       |
| कुटीचरस्य वित्तिविश्वेषाः          | • • •           | 488         | 4        |
| कुतपजचायम्                         | •••             | <b>०</b> २१ | १२       |
| कुलगुगाः                           | •••             | 4=5         | ~        |
| हातचूड्मरग्रेऽग्रीचम्              | nul mi          | 6.8         | 8 8      |
| ज्ञतीदाइस्योपगमनियमः               |                 | 980         | ₹        |
| न्निषिनिन्दा                       | chia di propina | 938         | =        |
| क्ववीवनस्य तिनादिविष्वयनिषेधः      | •••             | 85.         | 88       |
| क्वषीवनस्य देयधान्यपरिमाणम्        | •••             | 8 5 8       | १०       |
| क्वषीवलस्य धान्यदानस्यावग्राकत्वम् | •••             | 998         | 60       |
| क्वाची पाचितस्य धान्यस्य विनियोगः  |                 | 358         | 60       |
| क्तवी वर्ण्यावजीवर्जाः             | •••             | 850         | १८       |
| क्रमी वजीवर्डसंख्या                | •••             | 829         | 8 8      |
| क्रवी विश्वितवजीवर्द्धाः           | •••             | 825         | 8        |
| क्रष्युत्पन्नपापप्रतीकारः          | ***             | 888         | 6        |
| वित्याक्रकानम्                     | •••             | <b>ए</b> इ  | ९६       |
| विवयाचानम्                         | 90 e            | ₹€8         | 6        |
| बीधावद्ययम्                        | •••             | પ્રદય       | 8=       |
| श्वाचिषधमाः                        |                 | SES         | 68       |

| 'विषयः।                              |               |                | इन्हें।             | पद्धी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चारादीनां भसानि होसः                 |               | * * 0          | ₹8•                 | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      |               |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | ग।            |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग त च्छायाल दायाम्                   | 0 9 6         | 0 0 0          | <b>દ્</b> ષ્ય ર્દ્  | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गगड्घविधः                            | •••           | . • • •        | ₹१€                 | <b>8.</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गया श्रीर्घनिरूपणम्                  |               |                | <b>દ</b> ્યુપૂ      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गर्भ सावगर्भ पातयो र प्रौचम्         | •••           | 000            | <b>६</b> ०इ         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गर्भसावगर्भपातयोर्न स्वर्थ           | •••           |                | €० ह                | ર્ટ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गर्भसावाग्रीचम्                      | • • •         | •••            | <b>4</b> • 8        | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गर्भाधानादीनां कालविश्रीषाः          | • • •         | • • •          | 850                 | ર્ છ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गान्धर्वादिविवाची ए। याः पिट         | गोत्रेय पिक   | डोदक कर्याम्   | 8€€                 | <b>9</b> B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गायवब्रस्मचारिलस्त्र्यम्             | 0 0 0         |                | <b>યૂ</b> ૭૨        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गुळाद्यनुसारेणाधीचसङ्गीचला           | त्तल के स्वेव | न. सर्वेदासीसु | <b>યૂ</b> દર્યુ     | The state of the s |
| गुगानुसारेगाशीचसङ्गीचः               | • • •         | • • •          | ñ ⊆8                | १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ह्युग्वः                             | • • •         | 9 9 9          | ₹०३                 | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गुरुप्जाधकर्याम्                     |               | 9 0 0          | ₹₹                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गुरुपुत्रस्थो च्छिष्टभ द्वाया निषेधः | •••           | •••            | นูบู <sub>้</sub> อ | Ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गृहस्यद्विधाम्                       |               |                | 305                 | 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ग्रहस्थानामपि मुक्तिः                |               | •••            | પૂર                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रहस्थानां चातुर्विध्यम्            | • • •         | •••            | <i>યૂ</i> ૭૨        | <b>?</b> ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उटिहिणां पलाग्रपत्रे भीजनिन          |               | • • •          | <b>इंद्</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गोचिनक्षणम्                          | •••           | •••            | ક ર દ્              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गोत्रप्रवर्त्त्रामुनयः               |               |                | 804                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गोचभेदेऽपि प्रवरिकाम्                |               | ,              |                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्रीत्रावास्त्रान्त्रभेदाः           | •••           | •••            | 80€                 | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बाचि। वा कि जा त्या क कारी।          | •••           | • • •          | 86દ્                | \$ 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| क्षिचयः।                          |                     |       | इन्हें।       | चक्री।     |
|-----------------------------------|---------------------|-------|---------------|------------|
| जोनैकोऽपि प्रवर्भेदः              | • @ 0               |       | <b>७</b> •€   | ર્દ        |
| मीर्थ्यादिसं ज्ञानिर्धायः         |                     | 10.00 | 856           | १९         |
| ग्रज्यानुक्रमिका                  |                     |       | १३            | •          |
| यज्ञारकः                          |                     |       | 45            | 3          |
| छाड्यो भौजननिष्ठेधः               | •••                 | •••   | इट१           | 68         |
| श्रृष्टा श्राद्धकालः              |                     | •••   | 440           | R          |
| ग्राममध्ये प्रवस्थितौ ग्रामस्या   | ग्रीचम :            |       | ६१३           | -          |
|                                   |                     |       |               |            |
|                                   | <b>TOT</b> :        |       |               |            |
|                                   | घा                  |       |               | A Hymen M  |
| वीरसंन्यास <b>कारहस्य</b> लच्याम् | •••                 |       | <b>गॅ</b> ञ्ड | 20         |
|                                   |                     |       |               |            |
|                                   | च ।                 |       |               |            |
| चाहाना च प्रेर्या चालम्           |                     |       | <b>ब्</b> ट्ट | 88         |
| चतुर्थभागकर्त्तव्यम्              |                     |       | <b>B68</b>    | 2          |
| चतुर्घाश्रमनिरूपग्रम्             | •••                 | •••   | 4. इ. र       | 8 5        |
| चतुर्देश्यां महालयश्राद्वस्येकोरि | द्रेष्टलम्          |       | €00           | ₹•         |
| चूड़ाकरणम्                        |                     | •••   | 888           | 6 17       |
|                                   |                     |       |               |            |
|                                   | ज ।                 |       |               |            |
| जननाग्रीचेऽद्गास्पृष्यत्वाभावः    |                     | •••   | 456           | 3.9        |
| जननाष्ट्रीचे पितुः स्नानादस्पृष्ट |                     | • • • | મૃત્ય         | 9          |
| वनवाशीचे स्तिकाया चस्प्र          |                     | • • • | A CS          | 8          |
| जननेऽतिकान्ताग्रीचाभावः           |                     | •••   | पूरह          | 28         |
| अन्मदाख्यानां देवतानां पूजने      | प्यौचा <b>भा</b> वः | 0 • • | NE A          | <b>9</b> 8 |
| c                                 |                     |       |               |            |

| विषया ।                         |                                              |       | ष्टले।       | षञ्जूने। |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------|----------|
| जन्मदिने दानादावधीचाभावः        | •••                                          | •••   | ACS.         | 28       |
| जपयज्ञभेदानां सत्त्ववानि        | •••                                          | • • • | <b>೩೯</b> 0  | 28       |
| नपयच्चस्य भेदाः                 |                                              | •••   | 250          | १७       |
| जपसंख्यानियमः                   | •••                                          | •••   | इ <b>ट</b> ह | 38       |
| <b>जपसंपक्ति</b> चेतवः          | •••                                          | •••   | \$ C 6       | 2 4      |
| नितंतवच्यम्                     | •••                                          | •••   | <b>७</b> ₹१  | Ę        |
| जलस्थस्य तर्पयो विष्येषः        | •••                                          | •••   | <b>२</b> ८२  | É        |
| जातकम्बकालः                     | •••                                          | •••   | 8 B.E.       | ११       |
| जातमाद्वादि हेसा कार्यम्        | •••                                          | •••   | 880          | Y.       |
| जातमाडे पकाव्यविषेधः            | •••                                          | •••   | 88.          | ~        |
| जातिभेदप्रकर्यम्                | •••                                          | •••   | પ્રશ         | १०       |
| णातिमेदेन ऋतुधारणकासभेद         | :                                            | • • • | พื • 8       | १०       |
| णारीपपत्योभेदः                  | •••                                          | 000   | €E₹          | ,<br>,   |
| नीवत्पिद्यकस्य तर्पयो विश्वेषः  | •••                                          | •••   | <b>२</b> २२  | 8        |
| चानककीयोः समुचयः                | •••                                          | •••   | <b>२</b> ६१  |          |
|                                 | <u>`                                    </u> |       | 1-1          | 84       |
|                                 | त।                                           |       |              |          |
| तर्पेखपाणांचि                   | • • •                                        |       | n i e        |          |
| तपैयविधिः                       |                                              | •••   | \$60         | ٩        |
| तर्पेबीयाः                      |                                              | •••   | <b>इ९</b> ध  | €        |
|                                 | 2-62                                         | •••   | <b>\$5.</b>  | ₹        |
| तर्पंचे तिणामां वर्षभेदेग विणिय | ग्रागावश्राष्ट्रः                            | •••   | 395          | .8       |
| तिसतर्पेश्वनिषेधः               | • • •                                        | •••   | 39€          | 80       |
| बतीयमाग्य र्रम्                 | •••                                          | 900   | 8.6          | 8        |
| चिराचाम्रीचे दम्सपिखदानप्रका    | रि                                           | •••   | 482          | 4        |
|                                 |                                              |       |              |          |

## द।

| विषयः।                              | DAN CONTR         |           | बहु ।       | पश्ची। |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|
| दखस्य चतुर्विधत्वम्                 |                   | •••       | 235         | 8 8    |
| दब्हस्य दग्न स्थागानि               | •••               | •••       | 335         | *      |
| दन्तधावनविधिः                       |                   | Plant 1.5 | <b>२</b> इ  | 60     |
| दन्तजग्रिवषये व्यवस्था              | •••               | •••       | <b>२२</b> ६ | N.     |
| दर्भविधिः                           | •••               |           | रह्य        | =      |
| दशाइमधे दर्शपाते कर्त्तव्यनिर्ध     | ो <mark>यः</mark> | •••       | €8\$        | ₹      |
| दानप्रकार्याम्                      |                   | 1011 1011 | 648         | €      |
| दानप्रशंसा                          | •••               | •••       | <b>१</b> ६७ | 9      |
| दामखरूपदानेतिकर्त्तव्यते            | •••               | •••       | <b>१६६</b>  | S.E    |
| दाचाननारं तर्पयम्                   | •••               | •••       | €80         | १२     |
| दिनद्यायनदायम्                      | •••               | •••       | 800         | 6.     |
| दिन च्छिदल चायम्                    | •••               | •••       | 800         | 66     |
| दिवामे धुनमिषेधः                    |                   | •••       | e38         | ९५     |
| दुर्गभेदाः                          | •••               |           | 8.4         | १३     |
| दुर्गसंविधागप्रकारः                 |                   | •••       | 8०ई         | 64     |
| दुर्स्टतानामुद्दकदानाद्यभावः        | •••               | •••       | yee         | ₹      |
| दुर्स्तानां नारायमविलः              | •••               | •••       | y E B       | ₹      |
| दुर्म्यतामां वत्सरादूर्डमीर्डदे चिव | <b>कक्रयाम्</b>   | •••       | भूट ३       | ₹      |
| देवतागां पाजदाहरतम्                 | •••               | • • •     | १६०         | १२     |
| देवतापूत्राकालः                     | •••               | •••       | 228         | •      |
| देवतास्य रूपि स्पष्य प्रकरणम्       | •••               | •••       | १६२         | ·E     |
| देवजकाषायम्                         | •••               | • • •     | ४०४         | ₹      |
| देवलक्वसम्                          | •••               | •••       | 4=8         | 80     |
| देवार्चनप्रकर्मम्                   | -                 |           | <b>३</b> २६ | 68     |

| विषयः।                         |             |              | মন্ত্র।     | वसूरी।     |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| देशान्तरस्तस्य मरणदिनाज्ञा     | नेऽग्रीच्यः | इग्रकारः     | 400         | 8 =        |
| देशान्तरस्तसाग्रीचम्           |             | 0 • 0        | યુદ્ધ       | 3          |
| देशानारलचागम्                  | •••         | • • •        | 464         | 9          |
| दौडियभागिनेयमर वाश्रीयम्       | •••         |              | €0€         | 8 8        |
| दयार्जनस्य प्रवषार्थत्वम्      |             | <b>* • c</b> | 660         | 8          |
| डिजातीनां वासीपयोगिदेशः        | 600         |              | શું ર શ     | 8 8        |
| <b>हिजादिस्</b> ष्टिप्रयोजनम्  | •••         | •••          | ર્યુ.•      | <b>१</b> ई |
| दिजानां गर्भाधानादिसंस्कारा    | यां समन्त्र | कालम्        | 889         | १०         |
| <b>दितीयभागक्तत्यम्</b>        | •••         | •••          | <b>स</b> ∘∉ | 8 8        |
| दिराचमननिमित्तानि              | •••         | •••          | रर्प्र      | €          |
|                                | 8.7         |              |             |            |
| Production                     | ध           | 1            |             |            |
| धक्तस्य बद्धविधत्वम्           | •••         | ***          | 98          | ٩          |
| धन्मग्रास्त्राध्ययनविधिः       | •••         | •••          | 685         | 4          |
| धर्मास्य स्थूलस्यात्वभेदेन दवि | ध्यम्       | •••          | <b>=</b> 9  | 20         |
| धमीखरूपविषये मतभेदाः           | •           | •••          | 36          | २          |
| धन्मीचारयोर्भेदः               | •••         | •••          | १ष्ट        | •          |
| धन्मीर्यप्रववहने सद्यः ग्रीचम् | •••         | •••          | 480         | 8 4        |
| धन्मीर्थाधिवेदनम्              | •••         | •••          | पू॰ट        | . 24       |
|                                |             |              |             |            |
|                                | न।          |              |             |            |
| मझलद्धायम्                     | •••         | •••          | 284         | 8 8        |
| वविसिश्रश्राद्धम्              |             | •••          | <b>૭</b> ૄૄ | 88         |
| नवश्राद्धम्                    | •••         | •••          | 0€€         | -          |
| नामकर्यकाकः                    | •••         | •••          | 88.         | 3.5        |

## ( 98 )

| विषयः ।                           |            |         | बड़े।       | पस्तो ।      |
|-----------------------------------|------------|---------|-------------|--------------|
| नामधारकविप्रवद्याम्               | •••        | •••     | <i>ब</i> ८६ | €.           |
| नामधेयखरूपम्                      |            | •••     | 888         | 66.          |
| निस <b>र</b> गतिश्वानुगमनाश्चीच   | व्य        | 0 0 0   | €₹५         | 80           |
| नियनमां दैविधम्                   | •••        | 53.03   | ને ક્ષ      | 6.           |
| नित्वककी जोपे प्रायस्वित्तम्      |            | 600     | १५६         | 88           |
| निखकान्ययोभेदः                    |            | 6 • •   | र्गे ह      | É            |
| नित्यने मित्तिककाम्यानि           |            |         | 648         | 2            |
| नित्यश्राद्वम्                    |            |         | €88         | र र          |
| निवानामङ्ग हान्याऽप्यनुष्ठानस्    | •••        |         | र्गेव       | 6            |
| <b>निरास्तिल दाग्रम्</b>          | •••        | <u></u> | <b>६</b> ८३ | 2            |
| निविच्छ्व्यार्थः                  | •••        |         | 838         | A.           |
| निष्कुसयाम्                       | •••        |         | 982         | E            |
| वैमित्तिकश्राद्धम्                | •••        |         | १६७         | १५           |
| नैमित्तिकश्राद्वानां बह्रगामध्येव | तदिने कर्य | ग्रम्   | 9E4         | 80           |
| ने मित्तिकस्नानम्                 | •••        | ***     | . ર્યૂ૭     | -            |
| नै स्टिकब्रह्मचारिधमर्गः          | •••        | •••     | 845         | Ę            |
|                                   | From Sans  |         |             |              |
|                                   | प।         |         |             | to the first |
| पक्तियावनबाद्धायाः                | 600        |         | €€0         | १२           |
| पञ्चमगुरुषादावधीचाल्यत्वम्        |            | •••     | यूटर        | 28           |
| धसमादाविष क्वचित् साप्रिकट        | विक्तिः    | Cag     | र्वे द्व    | •            |
| षत्वाः पार्व्यशाधिकारः            | 000        | 000     | oct         | 2            |
| <b>परम<del>श्</del>वस्तिः</b>     | 0 • 6      | 6 6 0   | . 484       | 88           |
| परमचंसलच्चयम्                     |            | •••     | Joh         | १५           |
| प <b>राध्यसाधवकारिका</b>          | •••        |         | 88          | 4            |

( 88 )

| विषयः।                                 | वसे ।            | पद्धी।     |
|----------------------------------------|------------------|------------|
| पराग्ररग्रब्दार्थानर्वचनम्             | (9               | 6          |
| परिवेत्तुपरिविक्योर्लच्चणम्            | 420              | ٤          |
| परिवेदनविचारः                          | ÉE0              | £          |
| परिब्राजकानां चातुर्विध्यम्            | તેંગ્ર           | C          |
| याक्तयच्चादयः                          | १५३              | 2          |
| पाङ्केयब्राह्मणः                       | ६८२              | 8          |
| पापरोगाः                               | 4=4              | 60         |
| पारमहंस्यस्य वैधलविचारः                | 484              | १९         |
| पार्व्यक्रीहिस्सित्रपाते निर्धायः      | ૭૬૫              | •          |
| पिग्छदानाधिकारियाः                     | ∉8₹              | 80         |
| पिग्छदाने द्रश्यनियमः                  | ∉8₹              | <b>२</b> १ |
| पिग्छनिर्वपग्रकालः                     | ૭૫૨              | •          |
| पिग्छ निर्वपग्रोतिकर्त्तेचता           | છપૂર             | 8          |
| पितुर्च्यसमातुसोक्तिसभोजनम्            | કુપૂજ            | Y.         |
| पितुः श्रोत्रियलेन एत्रस्य श्रेधम्     | ६०८              | 3          |
| पित्रतर्पयो क्रमः                      | इरर              | 88         |
| पिल्माल्मर्गो वर्षमध्येऽन्यश्राद्धकर   | यविचारः ७६२ ′    | Y.         |
| पिलमालमाइयोः कालैको पौर्वापर           | र्घिमिर्मायः ७९३ | 88         |
| पित्यद्यः                              | ३८३              | 39         |
| पित्रादिश्वविर्द्धरणे ब्रह्मचारियोदे   | ोषाभावः इह       | १२         |
| पित्रादौ विदेशस्थे स्टते विश्रेषः      | પૂહદ             | ş          |
| पित्रोमेर्गे विवास्त्रितस्त्रीगामग्रीच | म् ६०६           | ٠,         |
| प्यदिच्यादाने प्राचीनावीतित्वम         | ્યું ૭૫૭         | १६         |
| पुनिकायाः पित्रगोनलम्                  | કુગ્રા           | 2.0        |
| पनर्भानक्पमम्                          | 8€8              | 8          |

## ( ६५ )

| विषय।                                       |                  |           | प्रचे।        | पञ्जली।    |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------|
| पुंसवनकार्षः                                | •••              | •••       | 856           | ٤          |
| पुंस्त्वपरीच्छोपायः                         |                  | •••       | 950           | ₹          |
| पुरागयाडम्                                  | 000              | •1•       | 330           | १२         |
| पूर्व्य सञ्ज स्थित द्रश्योचा भावः           | • • •            | •••       | <b>६२</b> ०   | . 88       |
| पूर्व्यसञ्चल्यतपद्धम्ये विश्वेषः            |                  | •••       | <b>६</b> २०   | <b>२१</b>  |
| पोव्यवर्गः                                  | •••              | •••       | ₹0€           | 9          |
| प्रकृतप्रसवकालः                             | •••              | •••       | € ∘ ₹         | २०         |
| प्रतिग्रहप्रकर्णम्                          | •••              | •••       | 6 2           | 88         |
| प्रत्याब्दिक याद्धनिरूपणम्                  | •••              | •••       | <b>ર્ક્ત</b>  | 80         |
| प्रवाब्दिकश्राद्धे पार्वयौकोहि              | <b>ग्र</b> विधिव | त्विवचारः | <i>૦</i> ૬ તે | 68         |
| प्रदोषनिर्यायः                              |                  | 3 0 0     | 680           | ٤          |
| प्रमादतोऽग्र <b>ादिम्टतानामग्री</b> च       | वादि             |           | <b>प्ट</b> इ  | १५         |
| प्रयोजनकोपे पदार्घस्याननुस्रा               | नम्              | •••       | <b>६३</b> ८   | Ę          |
| प्रजयभेद निरूप ग्रम्                        | •••              | •••       | Eď            | £          |
| प्रवर्गिरूपणम्                              | • • •            | •••       | Roa           | 50         |
| <b>प्राष्ट्रतप्रक्षय</b> नि <b>रूपग्रम्</b> | •••              | •••       | ≥€            | 8          |
| प्रा <b>नापत्यबद्धाचारिसद्धायम्</b>         | •••              | •••       | पुण्य         | E          |
| प्रागायाम जन्त्यम्                          |                  | •••       | 5.00          | १३         |
| प्राचाउडितिकल्पः                            | •••              | •••       | \$60          | ₹          |
| प्रातःसन्थाकार्यः                           | •••              | •••       | २६६           | १७         |
| प्रातःसायंसन्थयोगीयाकानः                    | •••              |           | 200           | १          |
| प्रेतनिर्देशो ब्रह्मचारियो व्रत             | लोपः             | •••       | 454           | ٤          |
| प्रेतिपिखसंख्या                             | • • •            |           | <b>६</b> ८ ४  | <b>२</b> ३ |
| चेतस्योदकदानाननारं पिराइद                   | ानम्             | •••       | 885           | 3.8        |
| प्रेतानुगमनविधिः                            | 0 + 0            | •••       | €3€           | ₹ ∘        |

( ९€ )

| विषयः।                            |         |               | घडे ।           | पङ्को । |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| <u> प्रेतानुग्रमनाभ्रौचम्</u>     | •••     | •••           | <b>६</b> ६५     | 8       |
|                                   |         |               |                 |         |
|                                   | पा      | 1             |                 |         |
| <b>फेनपवानप्रस्थलक्त्रयाम्</b>    | •••     | •••           | ã <b>∂</b> 5    | =       |
|                                   | _       |               |                 |         |
|                                   | ৰ       | 1             |                 |         |
| बह्रदक्षचच्याम्                   | •••     | •••           | मृश्यू          | 88      |
| बद्धदकस्य दित्तिविश्रोधाः         | •••     |               | 481             | 8       |
| बद्धनां पत्नीनास्तुयौगपद्ये ज     | पगमक्रम | <b>ानियमः</b> | กั o B          | Y.      |
| <b>बान</b> खिल्यनच्च ग्रम्        | •••     | •••           | ग्र <b>्ड</b>   | 8       |
| बालमर्याधीचम्                     | •••     | •••           | મૃહ પૂ          | 39      |
| <b>ब्हर्बद्धाचारिज</b> च्चायम्    | •••     | •••           | પૂ૭ર            | १३      |
| ब्रह्मचारियां चातुर्विध्यम्       | •••     | ***           | પૂ૭ર            | 9       |
| ब्रह्मचारियां देविध्यम्           | •••     | •••           | 8 4 =           | ष्      |
| ब्रह्मचारियां वन्धीन              | •••     | •••           | 8 મ <b>ે</b> લ્ | E       |
| ब्रह्मचार्यादी गामग्री चाभावः     | •••     | •••           | 498             | १७      |
| ब्रह्मयज्ञविधिः                   | •••     | •••           | <b>29</b>       | Y.      |
| ब्राह्मब्रह्मचारि <b>जन्द</b> णम् | •••     | •••           | પૂજ્            | १०      |
| ब्राह्मयानदायम्                   | •••     | •••           | 6.8             | 8       |
| ब्राह्मणस्य भेषज्यतिनिषेधः        | •••     |               | 3=8             | १५      |
| ब्राह्मग्रस्यापि कृषिकमी          |         | •••           | 8₹€             | •       |
| ब्राह्मणस्यासाधारणोधनीः           | •••     | •••           | १३५             | 88      |
| ब्राह्मणादीनामपि पैप्राचिववा      | ₹:      | •••           | g <b>&lt;0</b>  | १२      |
| ब्राह्मस्या सन्द भोजनविचारः       | •••     | •••           | इ०इ             | 8       |
| <b>बाह्मारमुञ्जलेकत्यम्</b>       |         | • • •         | ₹•€             | Y.      |
|                                   |         |               | , `             | ~       |

# ( %)

| विषयः।                                     |          | बहु।           | पपूरी।       |
|--------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| ब्राह्मग्रदिविवाष्टाः                      | •••      | 8 E Å          | 8=           |
| ब्राह्मगदिविवाचो एाया भर्दगोचेया पिखी      | दकदानम्  | <b>४</b> ६६    | 88           |
|                                            |          |                |              |
| भ।                                         |          |                |              |
| भिक्तमार्गस्य षड्दर्भनानि                  | •••      | इ२०            | १६           |
| भादपदापरपच्यश्राद्धम्                      |          | ६६३            | र            |
| भादपदापरपच्चश्राद्वस्य गौयाकालः            | •••      | ६६०            | €            |
| भाद्रपदापरपचाश्राद्वस्य पञ्चन्यादिकल्याः   | •••      | ब्द्द          | ٩            |
| भाइपदापरपचास्य कन्याका न्वितलेन प्रभा      | त्तत्वम् | <b>६६</b> ४    | 8            |
| भाद्रपदापरपत्तस्य महालयगज्ञायासं ज्ञे      | •••      | <b>६</b> ६८    | 8            |
| भाद्रपदापरपच्चे एकदिनेऽपि श्राद्धम्        | •••      | 440            | 8            |
| भाद्रपदापरपच्छे पञ्चन्यादिकल्पे चतुईश्रीव  | नेन्स्   | ६६६            | 8=           |
| भाद्रपदापरपच्चे श्राचादीनामेकोद्दिस्       |          | ६०१            | 6=           |
| भाद्रपदापरपच्चे घोड्णातिधिषु श्राद्धम्     | •••      | ६६८            | 2            |
| भादपदापरपच्चे सञ्चत् श्राद्धकर्थे वर्च्यदि | नानि     | É É =          | 88           |
| भिचादिबच्चणानि                             |          | <b>68</b>      | ٤            |
| भिच्चुकाः                                  |          | इद्            | 3            |
| भिन्नजातीयानां सापिख्यम्                   | •••      | NEE.           | 8            |
| भूतयज्ञः                                   | 000      | 288            | 8            |
| भ्रयद्मिमर्गविधिः                          | •••      | <b>प्रदे</b> 8 | 3            |
| भैच्तस्य पञ्चविधत्वम्                      | •••      | <b>ग</b> र्8   | 8 11         |
| भोजनपाचस्य यन्त्रिकायामारोपणम्             |          | <b>इ</b> ६६    | 4.           |
| भोजनपाचािय                                 | •••      | <b>₹</b> ₹¥}   | १ <b>६</b> } |
| भोजनप्रकारणम्                              | • • •    | रदंश           | <b>₹</b> €,  |

( 2 = )

| विषयः।                          |           |         | ष्ठष्ठे ।                         | पञ्जही ।   |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|------------|
| भोजनविधेषदीचाङ्गानि             | •••       | •••     | इ००                               | १८         |
| भोजने ग्राससंख्या               | •••       | •••     | <b>30</b> 0                       | 8          |
| भोजनेतिकर्त्तवा                 |           | •••     | इ६्८                              | १इ         |
| भोजने सीनविचारः                 | •••       | •••     | इ०५                               | ٩          |
|                                 |           |         |                                   |            |
|                                 | म।        |         |                                   |            |
| मघात्रयोदश्रीश्राद्धविचारः      | • • •     | •••     | $\epsilon \epsilon_{\mathcal{L}}$ | <b>२</b> १ |
| मधात्रयोदश्रीस्त्राद्धे पिखनिषे | <b>યઃ</b> | •••     | €90                               | १          |
| मङ्गलवीचाणादि                   | •••       | •••     | સ્દ્ષ                             | १८         |
| मत्येषु भच्चाः                  | •••       | •••     | ०१०                               | १=         |
| मधुरादिरसानां भोजनक्रासः        | •••       | •••     | इ€€                               | १७         |
| मध्यमपिग्डप्रतिपत्तिः           | •••       | o • •   | @# <u></u>                        | १७         |
| मध्याद्वसन्थाकालः               | 6 • 0     | •••     | ર૭૫                               | £          |
| मनुष्ययज्ञः                     | •••       | •••     | ∌8€                               | १८         |
| मन्त्रागाम् घादिज्ञानम्         | •••       | •••     | १६२                               | ٩          |
| मन्दादयः                        | ***       | •••     | €#=}<br>68€}                      | ?}<br>*    |
| मला पक्ष घं या सामम्            | •••       | •••     | र≰र                               | N.         |
| महायतीपातलचागम्                 | • • •     | • • • • | <b>લ પ્ર</b> હ્                   | १२         |
| माताम हादिमर या ग्रीचम्         | •••       | •••     | €0€                               | 20         |
| मातामहादिश्राद्वाधिकार्गि       | र्गायः    | •••     | 980                               | १ः         |
| मातुलकान्याविवाइविचारः          | • • •     | •••     | 8€€                               | ૧૭,        |
| मालसपिग्डीकरणविचारः             | •••       | •••     | 999                               | ٤          |
| ुमातुः सपिग्हीकरणे गोत्रनिय     | <b>ा</b>  | •••     | <i>9E</i> °                       | ų.         |
| माधाद्भिक्वानम्                 | • • •     | ***     | રપૂ •                             | 2          |
|                                 |           |         |                                   |            |

## ( १६ )

| विषयः।                          |             |            | बहु ।               | पन्नी।      |
|---------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|
| मानसपापप्रायस्थित्तम्           | •••         | •••        | ११८                 | 86          |
| मासिकश्राद्वानां विष्रेन मुख्य  | का ले उक्तर | णे मासा-   |                     |             |
| न्तरे तित्तयौ करणम्             |             | •••        | ६०३                 | 66          |
| माहिषिकलद्यग्रम्                | •••         | •••        | €€8.                | W.          |
| मांसभद्धायिचारः                 | •••         | •••        | <b>७१</b> ट         | रर          |
| मांसेषु वर्चानि                 | •••         | •••        | 9१६                 | <b>च</b> च  |
| मुख्यकल्पसम्भवे (नुकल्पस्याननु  | छानम्       | •••        | €=8                 | 68          |
| मूचपरीषोत्सर्गः                 | •••         | •••        | ₹0€                 | १२          |
| स्तमार्थस्य पुनर्विवाद्याभावे स | तंन्यासः    | •••        | <b>५</b> ३६         | ₹           |
| स्ताहे ग्रामश्राद्धनिषेधः       |             | •••        | €0€                 | 8           |
| म्हत्य्विश्रेषेगाश्रीचिविशेषः   | •••         | •••        | <b>६२५</b>          | 61          |
|                                 |             | - ome leng |                     | Michigan    |
|                                 | य।          |            |                     |             |
| यजनप्रकर्णम्                    | •••         |            | 28.8                | १६          |
| यज्ञोपवीतप्रकरणम्               | •••         |            | 885                 | 80          |
| यचीपवीतस्य कायादुद्धर्यान       |             |            | 8 પૂર               | 8           |
| यच्चोपवीतादीनां चोटनादी प्र     |             |            | 845                 | 9           |
| -6                              | ila di in   | •••        |                     | 8 )         |
| यातधम्सः                        | •••         | ***        | તર્ફ€}<br>તૈતૈંગ}   | 2}          |
| यतीनां सपिग्छननिषेधः            |             | •••        | 958                 | 88          |
| यसतर्पेयाम्                     | •••         |            | <b>इ</b> २ <b>इ</b> | <b>स्</b> १ |
| थवागूपाकन्यायः                  |             | •••        | २०५                 | 4           |
| थाजनप्रकर्णम्                   | •••         | ***        | શ્યુહ               | •           |
| याथावर ग्रह खन स्त्राम्         | •••         | •••        | å o≤                | १ट          |
| यावजीवाधिकरगाम्                 |             |            | 800                 | •           |
| जान जानि। विसर्काम्             | •••         | 0 9 6      | 1                   | •           |

| विषयः ।              |                       |             |         | बहु.।            | पन्ती । |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------|------------------|---------|
| यावच्जीवाश्रीच       | ोधकावाक्यस <u>्</u> य | निन्दार्धंव | गदत्वम् | N CO             | ₫       |
| युगादयः              | • • •                 | ***         | •••     | ર ક <b>દ</b> }   | 8 E }   |
| युद्धकालादि .        | •••                   | • • •       |         | 335              | १६      |
| यद्भग्याननार्का      | यम्                   | • • •       | •••     | 8 0 \$           | E       |
| युद्धप्रकारः         | •••                   | •••         | •••     | <b>७०</b> २      | Ł       |
| युद्धस्त्युप्रश्लंसा | •••                   | •••         | •••     | ६२६              | 8       |
| योजनजन्त्राम्        | •••                   | •••         |         | પ્રદેશ           | 8=      |
|                      |                       |             | -       |                  |         |
|                      |                       | ₹ ।         |         |                  |         |
| . रसविनिमये विष      | ोघ:                   | • • •       | •••     | 8 <del>३</del> १ | 0       |
| रसादीनां रसान        | ारादिभिर्वि <i>नि</i> | <b>मयः</b>  | •••     | 8३१              | g       |
| राच्चोदिनचर्या       | • • •                 | •••         | •••     | ४०६              | १७      |
| राची वैश्वदेवः       | •••                   | •••         | • • •   | ३८६              | Ł       |
| बदायां नामानि        |                       | • • •       |         | इ २१             | १ ॰     |
| रोगादौ नित्यक        | म्मीकरग्रेदी          | षाभावः      | •••     | १२६              | •       |
|                      |                       |             | -       |                  |         |
|                      |                       | ल ।         |         |                  |         |
| लिक्सापे स्वया श्रु  | तेः प्रावस्यवि        | वारः        | •••     | <i>२७</i> ई      | १६      |
|                      |                       | -           | -       |                  | •       |
|                      |                       | व           | 1       |                  |         |
| बद्धिनाश्रममा        | हात्थम्               | •••         | •••     | <b>इ</b> इ       | ٤       |
| वयोऽवस्थानिश्चेर     | वे गाप्रौचिविष्रो     | षः          | •••     | € 0 €            | Ę       |
| बरदोघाः              |                       | • • •       | •••     | 88.              | १६      |
| वर्णचनुस्यस्य स      | <b>ाधारगोध</b> की     | ·           | • • •   | ८५८              | ¥.      |

## ( २१ )

| चिषयः।                                    |         | ष्ठहें।          | पपूरी । |
|-------------------------------------------|---------|------------------|---------|
| वर्णेसिं व्रपाताग्रीचम्                   | •••     | प्ट <sup>⊙</sup> | १०      |
| वर्णानुपूर्वेत्रण विवाह्मियमः             | •••     | <i>6⊃</i> 8      | 8       |
| विक्तिकर्भागि प्रतिनिधयः                  | •••     | इ८१              | १२      |
| वसूनां नामानि                             | •••     | <b>३</b> ₹१      | E       |
| वस्त्रविषये विश्रोषः                      | •••     | . इष्ठ           | १३      |
| वानप्रस्थधकीनिरूपणम्                      | • • •   | મૂ ર 8           | 8 8     |
| वानप्रस्थानां चातुर्विध्यम्               |         | પૂરુ             | २२      |
| वात्तीकरितारहस्थलस्याम्                   | •••     | <i>પૂ ૭</i> ૨    | १ ४     |
| वार्डीणसन्दाग्रम्                         | • • •   | <b>७</b> ०६      | ٤       |
| वार्डुघिकलत्त्वयम्                        | •••     | <b>६</b> ६०      | Y.      |
| वासःपरिधानम्                              | • • •   | ₹8₹              | €       |
| विम्नपतितश्राद्धकालः                      | • • •   | ६०३              | ₹.      |
| विद्वदिविदिषुभेदेन परभष्टं सद्वैविध्यम्   | •••     | <b>પૂપ્</b> છ    | 68      |
| विवाच्च प्रकरणम्                          | •••     | <b>४</b> ६२      | ٤       |
| विवाच्चभेदाः                              | • • • • | 8 = 4            | १५      |
| विवाहाद्युत्तरं कार्लावधिषे तिलतर्पणिविधः | •••     | ३१€              | হ ৽     |
| विवाचे कन्याया वयोविषीषेण दातुः फलविषी    | ोषः     | १८२              | १ ३     |
| विवाचे कुलिनिक्पणम्                       | • • •   | ୧୭୭              | ڪ       |
| विवाहे वरकन्धयोर्वयोविचारः                | • • •   | 808              | R       |
| विवाचे वर्गियमः                           | • • •   | ४०९              | १३      |
| विवाहे स्त्रीमानश्चेषकुलवर्जनम्           | •••     | 800              | १८      |
| <b>खत्तयः</b>                             | • • •   | <b>३</b> १०      | E       |
| हित्तसङ्गोचेनाद्यौचसङ्गोचः                | •••     | તે ૯ ઠ           | १६      |
| बक्तम् ( षोङ्घ गुणाः )                    | • • •   | <b>∉</b> ⊂₹      | १३      |
| र्हेडियार्डिनिसप्तानि                     | • • •   | <i>ಾ</i> ೯೪      | १₹      |
|                                           |         |                  |         |

( २२ )

| विषयः।                       |        |       | ष्टहें।        | पङ्कती । |
|------------------------------|--------|-------|----------------|----------|
| रद्भिष्ठाद्वप्रकर्णम्        | • • •  |       | ७७३            | Ę        |
| व्यनीनद्याम्                 | •••    | •••   | 538            | ~        |
| वेदाभ्यासः                   | •••    | • • • | <b>३०</b> €    | १६       |
| वैखानसमच्चाम्                | •••    | •••   | પ્ <u>ર</u> 9ફ | र        |
| वैधस्यम्यादिसर्गेऽग्रीचिवि   | ग्रेषः | •••   | yes            | 8        |
| वैश्यधनीप्रकरणम्             | •••    | •••   | <b>8</b> ६ ६   | 9,       |
| वैश्वदेवप्रकर्णम्            |        | •••   | इइ०            | 8        |
| वैश्वदेवे द्रयानुकल्पः       | •••    | •••   | ₹80            | ą        |
| वैयावदर्भगानुसारी पूजाक्रमः  |        | ***   | ३२०            | 8=       |
| यतीपातलच्चराम्               | •••    | •••   | <b>६</b> ५६    | १ ८      |
| व्यभिचारिएया चिपि भरणम्      | •••    |       | पुर्ह          | ક મેં    |
| व्यसनानि                     |        |       | <b>४१३</b>     | ११       |
| युत्त्रमस्तानां सपिगडीकरण    | विचारः | •••   | 999            | ₹        |
| ब्यू इभेदाः                  | •••    | •••   | 805            | ११       |
|                              | श्रा । |       |                |          |
| ग्रव्दान्तराधिक रग्रम्       | •••    | •••   | १६१            | १२       |
| ध्यनप्रकारः                  | •••    | •••   | हच्छ           | 8        |
| भ्रस्त्रहतस्राद्धविचारः      | • • •  | •••   | ६०१            | 8        |
| ग्रानीनरित्तगृहस्थनद्वागम्   |        | •••   | <b>યૂ</b> ૭૨   | १ €      |
| श्चिष्यिप्रस्तीनामग्रीचाभावः | • • •  | •••   | €१8            | १४       |
| प्रिष्टनच्याम्               |        | •••   | <b>१</b> हे 8  | 9        |
| श्रीलम् ( चयोदश्रविधम् )     | • • •  | •••   | ६८२            | ع        |
| मुल्जलचागम्                  | •••    |       | 858            | 8        |
| युद्रधस्मप्रकर्णम्           | • • •  | •••   | 85 6           | १२       |
|                              |        |       |                |          |

| विषयः ।                                    |       | प्रष्ठे ।     | पञ्जूती। |
|--------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| श्रृद्रस्य सिपाडीकरगाकालः                  | •••   | 998           | 9        |
| श्रू द्रस्थामन्त्रतोविवादः                 |       | の色が           | १५       |
| मूहस्यात्रमविचारः                          | •••   | กัรอ          | १२       |
| श्रुदाविवाह्यविचारः                        | •••   | 888           |          |
| भ्रोचप्रकर्णम्                             |       | <b>२१</b> ष   | AT.      |
| श्राद्धकर्टनिरूपयम्                        |       | oen           | 3        |
| श्राद्धकर्तृयां मुख्यानुकल्पभावनिरूपयाम्   | • • • | <b>७</b> ८६   | २        |
| श्राद्वकालः                                | •••   | <b>६</b> प्रथ | १२       |
| स्राद्धदिनक्रत्यम्                         | •••   | ७०२           | 6        |
| श्राद्धदिने वैश्वदेवकालविचारः              | •••   | <b>∅</b> €∘   | 9 =      |
| स्राद्धदेशनिरूपयाम्                        | •••   | <b>६</b> ग्र  | १२       |
| स्राद्धदेशे प्रकल्यानि द्रशासि             | •••   | <i>७</i> २०   | 8=       |
| श्राद्धद्रवाग्रि                           | •••   | ७०२           | E        |
| व्याद्वप्रवास्यम्                          |       | €8€           | 9        |
| म्बाद्धभेदाः                               |       | ६८६           | 88       |
| श्राद्धभेदे विश्वदेवभेदः                   | •••   | 950           | \$       |
| श्राद्धविद्र याकस्यादिना न कर्त्तयः        | •••   | € 98          | ₹8       |
| श्राद्धविन्ने चामश्राद्धविचारः             | •••   | EON           | 3        |
| श्राद्धविश्रेषे पिग्डदानकालविश्रेष         |       | <b>७५</b> २   | 86       |
| श्राद्वप्रेषभोजनम्                         |       | <b>०</b> ६३   | ₹        |
| श्राद्वप्रेषाभावेऽद्वान्तरस्यापि भोजनम्    | •••   | <b>०६</b> इ   | A.       |
| स्राद्धादावेक इस्तेनीदकदानम्               | •••   | इ१७           | 2        |
| म्राद्धीयपुष्पाणि                          | • • • | ७२२           | 9        |
| ऋाद्वीयान्नपरिवेधननिरूपणम्                 | • • • | <b>७</b> ८४   | 3        |
| व्याद्धीयाद्मपरिवेधने प्राचीनावीतित्वासावः | •••   | 985           | १५       |
|                                            |       |               |          |

|                                       |              |       | •           |            |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------|------------|
| विषयः।                                |              |       | ष्ठहे ।     | पपूरी।     |
| श्राद्वीयार्घपात्राखि                 | •••          | •••   | ভছ্         | ९५         |
| श्राद्धे श्रमुलेपनद्रवाणि             | •••          | •••   | <i>७</i> २३ | १इ         |
| अदि करलीपजनिषेधः                      | •••          | •••   | <b>७</b> २२ | 80         |
| श्राद्धे रुषामाषाणां याह्यसम्         | • • 3        | •••   | ७०२         | 88         |
| श्राद्धे गोधूमस्यावश्यकत्वम्          | •••          | • • • | 600         | ų          |
| श्राद्वेतिकर्त्त्वता                  | •••          | •••   | <b>०</b> २८ | 25         |
| श्राद्धे दीपार्धंद्रवास्य             |              | •••   | <i>७</i> २३ | 2 4        |
| म्राडे धूपदयागि                       |              | •••   | ७२३         | 9          |
| श्राद्धे निमन्तितवाद्धायोभ्यो देय     | वस्तूनि      | •••   | ৩২ ৽        | ₹          |
| श्राद्धे ब्राह्मदेगापुत्रादिप्रश्रंसा | •••          | • • • | €€0         | २ ०        |
| स्राद्धे भोजनीयबाह्मग्रपरी हा।        | •••          | •••   | €99         | 8 4        |
| श्राद्धे भोजनीयबाह्मग्रानुकल्पः       | •••          | •••   | €=3         | 8          |
| श्राद्धे भोजनीयबाह्मग्रानामनुक        | ल्पानुकाल्पः |       | 4=8         | ય          |
| श्राद्धे यतिप्रशंसा                   | •••          | •••   | €ં⊙€        | 80         |
| श्राद्धे होकिकामावण्यमीकरणः           | होम:         | •••   | ೨೯೮         | 80         |
| श्राद्धे वर्जनीयपुष्पाणि              |              | •••   | ७३२         | १८         |
| श्राद्धे वर्जनीयबाद्धाणाः             |              | •••   | र्ट्        | 2          |
| श्राद्धे विश्वेदेवाः                  | •••          | •••   | 030         | 28         |
| श्राद्वोत्तरं दाष्टभोक्नोर्नियमाः     |              | •     | 943         |            |
| श्रुतम् ( षड्विधम् )                  | •••          | •••   | €€₹         | <b>₹</b> € |
| श्रुत्वनुसारेय जगदुत्पत्तिनिरूपर      | ाम्          | •••   | ٤.0         |            |
| श्रीतसार्तानुष्ठानाग्रत्तस्य सदा      |              | •••   | <b>7£</b> 8 | १२         |
|                                       | -            |       | ,           | A.         |
|                                       | ष।           |       |             |            |
| षोड्ग्रमाद्वानि                       | • • •        | •••   | 990         | E          |
|                                       |              |       |             |            |

## स ।

| विषयः ।                         |            |      | মন্ত ।              | पङ्गा।     |
|---------------------------------|------------|------|---------------------|------------|
| सङ्गुल्पश्राद्धनिर्धयः          | •••        | •••  | <b>⊘€</b> 8         | <b>९</b> • |
| सङ्क्षश्राद्वनच्यम्             | •••        | •••  | OFX                 | 2          |
| सदाचारचचयाम्                    | •••        | •••  | १३8                 | ₹          |
| सन्धाङ्गजपविधिः                 | •••        | •••  | \$60                | 8          |
| सन्थादुजपसंखा                   | •••        | •••  | <b>२</b> ८ <b>३</b> | 39         |
| सन्धाक्तपस्य दर्शादी संख्यावि   | भोषः       | •••  | र⊂§                 | *          |
| स्रन्थाविधिः                    | •••        | •••  | <b>२</b> ६७         | <b>९</b> % |
| सन्थासरूपम्                     | •••        | •••  | <b>२</b> ६७         | ९६         |
| सन्धोपासनप्रकारः                | •••        | •••  | ₹0•                 | ¥          |
| सपत्नीमातुर्देशान्तरमरसे विश्वे | <b>ध</b> ः | •••  | पूट्ट               | E          |
| <b>च</b> पिग्डीकृरग्रकालः       | •••        | •••  | ७७र                 | ₹          |
| सपिग्हीकरणकालानां व्यवस्था      | ***        | •••  | ७टर                 | 9          |
|                                 | •••        | •••  | 99.                 | *          |
| सपिखीकरणस्य गौणकानः             | •••        | •••  | 99€                 | ٤          |
| सपिखीकरणापकर्षे एनरपि           | बस्रकाले म | गसि- |                     |            |
| कानामाद्यत्तिविचारः             | •••        | •••  | <b>୍ର</b> ଥ         | 2          |
| सिपाडीकरगेतिक त्त्रंयता         | •••        | •••  | <b>∞•</b> €         | ९२         |
| सभादावभिवादननिषेधोनमस्त         | ारविधिस    | •••  | <b>\$</b> • •       | . 4        |
| समानोदकप्रेतनिर्श्वरणेऽग्रीचम्  | •••        | •••  | 422                 | ¥.         |
| समावत्तेनम्                     | •••        | •••  | 8ۥ                  | ě          |

## ( २६ )

| 28<br>20<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2       |
|-----------------------------------------|
| १ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° |
| १ <del>८</del><br>१ २<br>१ 8            |
| १२<br>१८                                |
| ₹8                                      |
| ₹8                                      |
| ,                                       |
| 8 8                                     |
| E                                       |
|                                         |
| •                                       |
| •                                       |
| •                                       |
| •                                       |
|                                         |
| •                                       |
| •                                       |
| •                                       |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
|                                         |

| धिषयः।                            |                |                   | बहु ।         | पञ्जी। |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
| <b>ख्</b> रापत्यमरखेऽभ्रोचम्      | •••            | •••               | €09           | १२     |
| खातकानां चैविध्यम्                |                | •••               | ક <i>હે ઠ</i> | 80     |
| ब्हातकानां धन्मीः                 | • • •          | •••               | ક <b>દ્ર</b>  | १६     |
| स्नातकानां नवविधत्वम्             |                | •••               | 8२६           | C      |
| खातस्यार्दवाससी विष्मूचका         | र्गप्रायि      | वत्तम्            | ₹88           | ९१     |
| द्धानप्रकार्याम्                  |                | •••               | ३६६           | Ę      |
| <b>ब्तानभेद</b> निरूप <b>ण</b> म् |                | •••               | ₹8€           | ٤      |
| स्नानभेदानां लत्त्वग्रानि         | •• 0           | • • •             | ₹85           | € €    |
| स्तानग्राटीपाणिभ्यां गात्रमार     | र्जननिषे १     | <b>{:</b>         | ₹88           | ٩      |
| द्धानाषुत्रपेणस्य स्वानानन्तरं    | मेव कर्त्तव    | ाता               | ₹8₹           | १६     |
| खाने निषिद्धजनम्                  | • • •          | 0 • 0             | કલ્ત          | 0      |
| खानीपयोगि जलम्                    | 0 • 3          |                   | <b>२</b> ६४   | १३     |
| के हादिना प्रेतनिर्हरगेऽप्रौच     | म्             | •••               | <b>६</b> ३१   | १६     |
| सार्तात् पाठादैदिकस्य पार         | उख बलव         | त्त्वम्           | इड्           | 68     |
| स्मृतिनिर्योत्यां मुनीनां की      | र्तनम्         | •••               | હદ            | 8      |
| <b>ब्</b> दृतिप्रामाख्यविचारः     | •••            |                   | 8             | 8      |
| इस्तीनां परस्परविरोधे विव         | त् <b>ल्पः</b> | •••               | इ इ           | Ę      |
| स्मृतीनां निवन्धकार कार्रकावि     | षयभेदखव        | ास्याप <b>नं</b>  |               |        |
| मन्दमतिखुत्पादनमाच                | ार्घम्         | ¥ 0 0             | ₹8            | •      |
| स्मृत्यन्तरानुसारेण स्मृत्यन्तर   | ख्य विषय       | <b>ख</b> वस्थायाः |               |        |
| खरहनम्                            | 000            | • • •             | 20            | 83     |

| खग्राखाध्ययंनर         |        | ••• | ••• | 888              | 22  |
|------------------------|--------|-----|-----|------------------|-----|
| खग्राखापरिखा           | गनिषधः | ••• | ••• | १९२              | 99  |
|                        |        | _   | -   |                  |     |
|                        |        | S.  | ł   |                  |     |
| षोमविधिः<br>इंसलच्चयम् | •••    | ••• | ••• | ३ <del>८</del> ६ | १७  |
|                        | 1      | *** | *** | Nob              | 88  |
| हंसस्य दत्तिविधेषाः    |        | ••• | ••• | u a p            | . , |

Share a second s

## पराश्ररमाधवो स्तिखितप्रवक्तृणामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(चाचारकाण्ड्य)

T

चयर्जा ६९।६॥

छ।

A TOTAL PROPERTY OF THE PROPER

क्रन्दोग वा सामग्र ०१।२॥ ६१। ॥ ११०। ॥ १६३। ॥ ॥ १०२। ११॥ ॥२॥ । २, २०॥

31

जावाल प्रथा १५॥ ५५५। १॥

त।

तैत्तिरीय ६१।२॥

य।

यजुर्वेदी प्रथ्। ए।

वा

बापसनेय ८१।१०॥

## पराश्ररमाधवोद्धिखितसार्न्युणामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपनम्।

( भाचारका एउ ।

#### --

#### THE PER

खिक्रिः १०८ । १२ ॥ १८५ । २ ॥ २०८ । १२, १० ॥ २०६ । ६॥ २३३ । ८॥ २५० । १२ ॥ २६१ । १२ ॥ २६० । ०॥ २६१ । १६ ॥ १६३ । १६ ॥ १६३ । १६ ॥ १६३ । १६ ॥ १६३ । १६ ॥ १६३ । १६ ॥ १६३ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६ ॥ १६४ । १६४ । १६४ ॥ १६४ । १६४ ॥ १६४ । १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १६४ ॥ १

#### न्या।

सायकार्य १२७।१० । १३७। ६ । २११। ० । २१२।१२ । २१६। ११ ॥ २२८। ८ ॥ २२६। ८ ॥ १८॥ ८ ॥ २८८। ४, १० ॥ २८०। १, ८ ॥ २६६।१ ॥ ३०१।११,१५,१० ॥ ३०६।७,१० ॥ ३१४। १५ ॥ ३३६।१॥ ३८०।११ ॥ ३८०। १ ॥ ३२०। ३ ॥ ४३१। १॥ ३३८।१६ ॥ ४६६।१३ ॥ ३८०। १ ॥ ४८०। १ ॥ ४६५।

#### ( ३१ )

१२ || ६०० | १० || ६८० | ० || ६६२ | १८ || ६०२ | १ || ६८० | ६ || ६८३ | ६ || ६८४ | १ || ७१२ | १४ || ७१६ | ८ || ७२१ | ६ || ७५६ | १५ || ७८० | १ ||

व्याञ्चलायन २८६। १ ॥ ३२२। ई॥ ३३६। १०॥ ७३५ । ४॥ ७५२। २१॥ ७५३। ६, १५॥ ७५५। १२॥ ७ई६। ११॥

#### उ।

द्वमा २३४।१॥ ३९०।१५॥ ३०२।८॥ ३८८।१२॥ ८॥ ४०५।१२॥ ४९१।१२॥ ५६४।१५॥ ६२२।१८॥

#### 亚

महस्यमस्य ४८ । १८ ॥ ६८३ । ॥ ॥ ६०३ । ३॥ ६०४ । १६ ॥ ००६ । १ ०८१ । ४, १२, १८ ॥

#### ना

कायव ५५६।१६॥ कपिल ५,४२।१६॥ काययम ६३५।१०॥

कात्यायन १५०। । । २०८। ० ॥ २३३। १० ॥ २३६। ८ ॥ २३८। ८॥ २८१ । १, ० ॥ २०३। ६ ॥ २८०। १३, १० ॥ २८८। १ ॥ २८८। १८ ॥ १२१। ० ॥ १२५। १०॥ १३८। ०, १०॥ ३४१। ८॥ १४३। ए० ॥ १४५। १०॥ १८६। १॥ १८८। १८॥ १८९। ६॥ १॥ १८०। १८१। १८१। १८०। १६॥ १८१। १॥ १८०। १६॥ १८१। १॥ स्रह। = ॥ प्रह्र । १० ॥ प्रह्म । ११ ॥ प्रह्म । ११ ॥ प्रह्म । ११ ॥ व्या । १४ ॥ व्या । १४ ॥ व्या । १४ ॥

कार्याजिनि २४२ । ८ ॥ ३१० । १, १८ ॥ ३३० । ३ ॥ ५२१ । ई॥ ६०८ । १ ॥ ६६६ । २,१२ ॥ ६६८ । ई॥ ६०३ । १८ ॥ ०४२ । १४ ॥ ७०२ । १० ॥ ७०५ । १२ ॥ ७८५ । १ ॥ ७८३ । १२ ॥

काग्रयम् ४६४ । ४ ॥ ४८८ । ६ ॥ ६ ०६ । १० ॥ कौग्रिक २३० । ३ ॥ २३६ । ३ ॥ कतु १२३ । ६ ॥ ६२० । १६ ॥ ७२२ । ११ ॥

#### ग।

गदाविष्णु ५६८।१८॥

गदायास ३०८।६॥

मर्म २६२।२०॥ २६२।४॥ २८२।८, १५॥ ५००। ९०॥ ६८०। १८॥

मार्ग्य इप्टार्भा इटार्गाप्टार्टा २२ ॥ ५६८ । २२ ॥ ७३५ । १३, १८ ॥ ७७१ । ६ ॥

गालव ३८०।१६॥६४३।१३॥०००।१०॥००३।३॥

प्रह्मकार अस्ट । १२ ।

एस्यपरिश्रिष्टकार ७११।२॥

गोभिल २३०। १९ ॥ २३५। १०॥ २८८। १॥ २८८। १५॥ २८८। ४॥ ३२०। ४॥ ३४६। २९॥ ३६०। २॥ ३०४। र्गा इ००। ए॥ तर्हा ८॥ तट्०। ८॥ ००४। ८॥ ००<u>६।</u>

ब्रिस १८०। प्रार्थ । १०॥ १०३। ८॥ २२०। १०॥ २२०। १६॥ २८०। १५॥ २८२। १८॥ २८४। १०॥ २८५। ११॥ २८२। १८॥ २८४। १०॥ २८५। ११॥ २०१। ३०१। ३०६। १०॥ ३०८। ११॥ ४३१। ६॥ ४३६। २०॥ ४४४। ६॥ ४३६। २०॥ ४४४। ८॥ ४४६। २०॥ ४४४। ८॥ ४६६। २०॥ ४४४। १॥ ४४८। ११॥ ४४८। १६॥ १८०। १५॥ १२४। १६॥ १८०। १५॥ १२४। १६॥ १८०। १५॥ १८०। १५॥ १८०। १६॥ १८०। १६॥ १८०। १६॥ १८०। १६॥ १८०। १६॥ १८०। १६॥ १८०। १८०। १९॥ १८०। १९॥ १८०। १९॥ १८०। १९॥ १८०। १९॥ १८०। १९॥ १८०। १८०। १८०। १८०। १८०।

#### न्त्र ।

क्रागलेय पूर्द । १३ ॥ ६०० । २२ ॥ ०२८ । १२ ॥

#### 31

भारत्कार्या पूट्र । इ. १२ ॥ ६०३ । ० ॥ ०३८ । ८ ॥ ०५५ । २५ ॥ ०६५ । १३ ॥ ०६७ । १० ॥ ७०० । ८ ॥

जावास भूटर । भू ॥ जावासि २४२ । ७ ॥ २८४ । १० ॥ ४५६ । १५ ॥ ६६५ । ३॥ ७६५ । ७, १६ ॥

जैमिनि ४३८। २१॥ ५८६ । १८॥

#### इ।

दत्तात्रेय पृष्र। र ॥

देवल १५३ | १५ ॥ १६४ | २ ॥ १६६ | १६ ॥ १८२ | १८ ॥ २०२ | ८॥ २१४ | १ ॥ २१४ | १ ॥ २१४ | १ ॥ २१० | १२ ॥ २१० | १२ ॥ २१६ | १ ॥ २१४ | १ ॥ २१४ | १ ॥ २१४ | १ ॥ २१० | १ ॥ २१६ | १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १

धन्म ७२०।८॥ ७३६ । १७॥ भीम्य ६६८ । ३॥

#### न।

नारह १८८ । ५, ९९ ॥ ३६५ । १८ ॥ १८८ । १८ ॥ १८५ । ८० ॥ ३८९ । १३ ॥ १२० । ३ ॥ १३० । १० ॥ १३४ । १३ ॥ १८० । १० ॥ १३४ । १० ॥ १८० । १० ॥ १८० । १० ॥ १८० । १० ॥ १८० । १० ॥ १८६ । १ ॥ १८७ । १० ॥ १२६ । १ ॥ १८७ । १० ॥ १२६ । १ ॥ १८७ । १० ॥ १२६ । १ ॥ १८७ । १० ॥ १२६ । १ ॥ १८७ । १० ॥ १२६ । १ ॥ १८७ । १० ॥ १२६ । १०८ । १२ ॥

जारायम २०५ | इ.॥ २०६ | ६॥ ३२ | ३॥ ७०१ | ८॥ ७८३ | ८॥

#### प।

पराधार ०८८। ७॥

पारसार ४३८। १०॥ ४८०। १२॥ भू॥ ५४१ २२॥ ६४२। ६॥ ५५०। २॥ ६५५। ३॥ ७३१। ७॥ भू॥ ६४१ २२॥ ६४२। ६॥ ५५०। २॥ ६५०। ३॥ ६३८।

पितामस २१०। १५ ॥ ३१८। १ ॥ ४८३। १८ ॥ ५८५। ६॥ ५८६। १ ॥ ५५२। २ ॥ ५५३। १५ ॥ ६५६। १॥

पुलस्त २४५ । ६ ॥ २६० । २६ ॥ ५०० । १६ ॥ ५०० । १२ ॥ ६०० । ८६ ॥

मैठीनसि ६८। प्रा १८०। ०॥ ३२१। २, ०, १८॥ ३६५। १३॥ १७५। १०॥ ४८ । १८॥ ४६०। १६॥ ४६८। ४१॥

अदेश । 8 ॥ अदेश । ३ ॥ अदंश । १३ ॥ अश्र । १० ॥ १०० । १२ ॥

प्रचेताः २२१ । १६ ॥ २५६ । २ ॥ २६३ । ८ ॥ ३८८ । १२ ॥ ३५१ । १५ ॥

इद्दें । ८ ॥ ६१० । १० ॥ ६१५ । २२ ॥ ६८० । २२ ॥ ६५० । १८ ॥

१६ ॥ अ३२ । १२ ॥ अ१५ । ६ ॥ अ०० । १८ ॥ अ०२ । ८, १८ ॥ अ२० ।

१६ ॥ अ३२ । १२ ॥ अ१५ । ६ ॥ अ८। १५ ॥ अ८। ११ ॥ अ६० । १॥

११ ॥ अ८। १० ॥ अ५० । ८, १८ ॥ ७६० । १५ ॥ ७६० । १॥

७८३ । ७, १२ ॥ ७८६ । १० ॥ ७६३ । १६ ॥

घजापति १४०।१५,।१५१।१३॥१५६।१२॥२८८।१६॥२०३। १०॥२८५।५॥५८८।३॥६९१।२१॥६०१।१५॥

#### 4 1

वैजवाम ४३८ । ८, १० ॥ ४४२ । १ ॥ ४४३ । १८ ॥ ४५१ । १८ ॥ ०२२ । १ ॥ ०३६ । ३ ॥ ०३० । ४ ॥

ब्रह्मा ५७२। ६, ६०

#### # |

भगवान् प्रार्था प्रार्धा १५०।१, टा १०१।३ ॥१८२॥ ॥ २०३।१०॥ ३६१।१९॥ प्रार्था = ॥

भारकाम वा भरदान १८०। इ.॥ १८८। १६॥ २१२। १७॥ २२२। १॥ २४२। १६॥ २०३। ३॥ २८२। ३॥ २८६। ०॥ ०००। ८॥ ७०८ रि.॥ १० ॥ ०६८ । १२ ॥ स्या २२८ । १० ॥ २८८ । १३ ॥ २८५ । १३ ॥ ३८३ । १० ॥ १५० । १३,

#### म।

मदालसा १५8 । १ ।। ७५१ । १ ।।

क तु १२ । इ ।। पर । इ ।। य० । ७ ।। १०६ । १९६ । १६ ॥ १३६। ।। १३५। १५।। १३६। १६।। १३०। ८।। १८०। ४, # 11 688 1 = 11 68= 160 11 685 18 11 6 HO 1 6 H 1 6 HE 1 8 || १६४ । में ।। ६०८ । ६ ।। ६०६ । ६०० । = ।। ६०६ । १६ ॥ १८२ । १५ ॥ १८३ । इ, १५ ॥ १८५ । ८, १७ ॥ १६० । ८, १३।। २०३। २, १६।। २०६। ८।। २१०। ८, १८।। २११। ८, ११ ॥ २१८ । ई ॥ २१ ॥ ११ ॥ २१० । ह ॥ २२१ । १३ ॥ २२॥ १ ७, १८ ॥ २२६ । १२ ॥ २२८ । २ ॥ २५० । ६ ॥ २६५ । १५ ॥ 500 | 5 \$ 11 5 € 0 | N | 1 5 € 5 | 5 0 11 5 € 6 | € 11 5 € 6 | 8 रहिष् । १३ ॥ रहिर्द । ११, १८ ॥ रहे । ११, १६ ॥ रहे । १३ ॥ रहराय। व्राव्या व्राव्या व्राव्या व्राव्या व्राव्या क, २०॥ व०८। १८॥ व०५। २, ४, २०॥ व०६। २, ८॥ व००। 8, १८ ॥ ३०८ । १०, १८, १८ ॥ ३०८ । ३, १७ ॥ ३१० । ८॥ वर्र। र ॥ वर्ष। स ॥ व्हर्ष। रस ॥ व्हर्ष। ४ ॥ व्हर्ष। ४ ॥ व्हर्ष। ७८६। १६ ॥ व्य० । ६ ॥ व्य१ । ६, ६ ॥ व्यव । व, १० ॥ व्य । ह, २०॥ इप्र। १, १३॥ इप्ट। २॥ इर्छ। १॥ ६७०। १६॥ २०० | द् ॥ २८१ । १५ ॥ १८१ । १, १०, १० ॥ १८६ । १ ॥ इट्छ। इ, १४॥ इट्ट । ७॥ इट्ट । २॥ ४०० । १०॥ ४०१। इ॰ ॥ ६० ॥ १० ॥ ६० ॥ १ ६ ॥ ६० ६ । दे ॥ १०० । म ॥ अ॰ = । ७ ॥ ४० ट । १२, १० ॥ ४१ ° । ११ ॥ ४१२ । २० ॥ ४१३ ।

१०॥ ८१८। १८॥ ८१६। १२॥ ८१०। मू ॥ ८१८। है, १ मू ॥ 820 | E, 20 11 828 | 8 | 822 | C, १६ | 82६ | ११ | BRE | E | B र र | र, १०, १०, १८ | B र ह | E | B र ० । १६ | 880 | 881 | 882 | 881 | 882 | 6 | 886 | 7, 29 | 889 | द, १४, १७ ॥ ४४ । ३, ७, ११ ॥ ४५२ । ७, १०, १५ ॥ ४५३ । =, १२ ॥ ४५४। ६, २१ ॥ ४५५ । १८ ॥ ४५६ । ११ ॥ ४५० । ६, १५, २१ ॥ ४५८ । ६ ॥ ४५६ । ११ ॥ ४६० । १८ ॥ ४६२ । १०, १८॥ ४ई०। मा ॥ ४६८। १०॥ ४००। मा ३०४। २, १२॥ 894 1 4 8 800 1 5 11 805 1 5, 8 5 11 8 5 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8=1 1 6 1 1 8 = 0 1 6 11 8 = = 1 6 5 11 8 € 0 1 € 11 8 € 5 1 6 . 1 862 | च, १०॥ 863 | ४, १६॥ 868 | ०॥ 864 | ३॥ 86ई । 85 11 850 1 \$ 11 85 E 1 58 11 85 E 1 € 11 40 8 1 50 11 70 8 1 १८ ॥ प्रव । र ॥ प्रा २, ८ ॥ प्र । ०, ११ ॥ प्र १ १६ ॥ प्रच । इ, १५ ॥ प्रच । १८ ॥ प्रच । २० ॥ प्रर । ५, १६, २२ ॥ भूर्च । ७ ॥ भूर्व । ८ ॥ भूर्व । ३, १२ ॥ भूर्ट । भू, १२ ॥ भूर्ट । □॥ पूत्र । १३ ॥ पूत्र । १४ ॥ पूत्र । १८ में डेट । रह ॥ ते रे ० । रे ० ॥ ते १ ० ॥ ते ते ० । रहा । ते ई र । र ० ॥ मेर्ट । ४४ ॥ मेर्ट । ८ ॥ मेरिट । ० ॥ मेरित । ४५ ॥ मेरि । ४८ रती तिक्रा हा तें ० । ५० ॥ तें ५ । ४८ ॥ ते द्रे । रे ॥ तें ० । 80 1 AE015 1 AE61811 AEA 1811 AE2 1650151 €01190, 20160€ 1801600 182168018, 2, 221 ६१ च । पू ॥ ६१ ६ । १५ ॥ ६२१ । २० ॥ ६२५ । २१ ॥ ६३१ । २० ॥ ६वर । १२ ॥ ६व४ । ८, १८ ॥ ६५१ । ४ ॥ ६६९ । ४ ॥ ६६६ । ₹ 1 €0 - 1 3 11 €0 2 1 9 7 11 € - 3 1 8 11 € - 8 1 7, 8 11 € - 11 1 १२ ॥ ६८० । ८१ ॥ ६८० । ११ ॥ ६८० । ३ ॥ ६८८ । ११ ॥ ६८६ । 8 11 008 | 2 11 002 | 2 11 00 11 | 8 11 088 | 88 11 088 | 61

७१६ | २२ ॥ ७१८ | १४ ॥ ७१६ | १, १४ ॥ ७२१ | ६ ॥ ७२५ | ६ ॥ ७२६ | २१ ॥ ७२८ | १५ ॥ ७३६ | ६ ॥ ७४२ | १७ ॥ ७४४ । ६ ॥ ७४६ | ८ ॥ ७४८ | १४ ॥ ७३६ | ६ ॥ ७४२ | १० ॥ ७४४ । ६ ॥ ७४६ | ८ ॥ ७४० | १४ ॥ ७५० | १ ॥ ७६० | ६ ॥

महाचि २१8 | ३ ॥ २१० | ६ ॥ २५८ | २ ॥ २६५ | ३ ॥ २०६ | १८, १६, १६ ॥ २८४ | ८ ॥ ३१८ | ४, ०, १३ ॥ १६, १६ ॥ ३१८ | ११ ॥ १०० | १६ ॥ १६ ॥ १८१ | ११ ॥ १०० | १८ ॥ १८ | ११ ॥ १८१ | ११ ॥ १८१ | ११ ॥ १८१ | ११ ॥ १८१ | ११ ॥ १८१ | ११ ॥ १०० |

मेधातिचि २५६।५॥५५२।८॥५६०।६॥

#### य।

यज्ञपार्श्व ०३३। ८॥

यस १२१ । प्रा १३६ । १६ ॥ १०१ । १८ ॥ १०२ । १० ॥ १८३ । ३, १३ ॥ २१८ । १, १८ ॥ २२२ । १ ॥ २२८ । ८ ॥ २१८ ॥ १० ॥ २३६ । १ प्रा २४२ । प्रा वर्ष । ११ ॥ २४८ । ८ ॥ २५६ । १० ॥ २३६ । १ प्रा वर्ष । ११ ॥ २८४ । ४ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । ३ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १ ॥ १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १८४ । १

ह ॥ ७६६ । पू ॥ ७७८ । ह ॥ ७०६, । ह ॥ यमदिस वा जमदिस ७८६ । १९॥ ७५० । २॥ ०५० । १०॥ ७६५ । १०॥ याच्चवल्का ६६ । पू ॥ १२६ । १३॥ १४९ । १३॥ १४५ । पू ॥ १४८ । १ ॥ १५० । १८ ॥ १५८ । १६४ । १०१ । १०६ ॥ १०६ ।

 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9
 1
 8
 9

१९ ॥ ४६२ । १३ ॥ ४६४ । १ ॥ ४६६ । २०॥ ३००। १८॥ 995 | १२॥ १०६ | १८॥ १८३ | ८॥ १८० | ३, १२ ॥ १८॥ 8 || 8 દે દ્રં | રા || 8 દગા દા || 8 દ = | રરા મુજ્રા ઇ || ઇ મુજ્દ્રા १६॥ म॰६। २,१६॥ ५११। १३॥ ५१२। ८॥ ५१३। १८॥ પ્રિકા – ॥ પૂર્યા ૱ ॥ પૂર્– ા રુર ॥ પુરુર ા યુ, રુરે ॥ યુરદ્દા દ્ ॥ पुरुष्टा र, र०॥ पुरुष्टा १८॥ पुरुष्टा धुरुष्टा धुरुष्टा 60 || 13-18 || 177-165 || 100 | = || 1780 | 68 || 178- 1 ह ॥ ६०२ । १८ ॥ ६१० । १८ ॥ ६१६ । २० ॥ ६२२ । ३ ॥ ६३३ । १६ ॥ ६३५ । ५ ॥ ६३८ । २०॥ ६४१ । १२ ॥ ६४८। १, १६, १८ ॥ EBN | SN | ENS | SE | ENN | SS | EN = | SN | EES | SO | ्र्र्स् । १० ॥ ६०० । १६ ॥ ६०० । ८ ॥ ६८३ । १ ॥ ६८६ । र ॥ इट्ट । १५ ॥ ७१२ । १ ॥ ७१५ । ५ ॥ ७१६ । २० ॥ ७१८ । ६ ॥ ०२०। १९॥ ७२८। १५॥ ७३२। ६ ॥ ७३३। ५, १०॥ ७३४। २, ०॥ ०६८। ४६॥ ०८४। ४४॥ ०४४। ६॥ ०४०। ४॥ ०४८। टा ०६०। ०। ०६३। इ। ०६८। ४। ०००। १२। ००६। 101 530 11 53

योगियाच्चवल्का २८९ । ९८ ॥ २८३ । ६॥ २८६ । ०॥ २५९ । ८॥ २५२ । ८॥ २५६ । ९३ ॥ २५६ । ९२ ॥ २६८ । ०॥ २०० । ९६ ॥ २०१ । ६॥ २८० । ९३ ॥ २८२ । १३ ॥ १८३ । १८ ॥ ३२२ । १ ॥ ३१८ । ९६ ॥ ३२० । ८॥ ३२९ । ५॥ ३२२ । ३॥ ३२३ । १ ॥ ३२६ । ९ ॥ ५३० । ३॥

#### ल।

लघुयम ७४५। ८॥ लोकाच्चि वा जीगाच्चि ४३८। १५॥ ४४२। १४॥ ४४३। २, २०॥ ४४४। ३॥ ४०५। १४॥ ६५५। १८॥ ६०६। ८॥ ०५२। १३॥ बहुर । ४३ ॥ ७६४ । ४० ॥ ६०० । ६ ॥ ७८० । ६, १४ ॥ ७८४ । इंदर । १३ ॥ ७६४ । १० ॥ ६०० । ६ ॥ ७८० । ६, १४ ॥ ७८४ ।

#### व।

विशिष्ठ वा विसिष्ठ १३६ | ११ ॥ १८२ | १८, १० ॥ १८३ | ३ ॥ १५३ | ५ ॥ १६३ | १० ॥ १०२ | १ ॥ १८० | १० ॥ २१५ | १८ ॥ २२८ | १० ॥ २५५ | १८ ॥ २५८ | १० ॥ २५५ | १० ॥ २५६ | ८ ॥ २०८ | १० ॥ २५६ | ८ ॥ २०८ | १० ॥ ३८१ | ८, १५ ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | २० ॥ १८८ | २० ॥ १८८ | २० ॥ १८८ | २० ॥ १८६ | २० ॥ १८६ | २० ॥ १८६ | २० ॥ १८६ | १० ॥ १८६ | १० ॥ १८६ | १० ॥ १८६ | १० ॥ १८६ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १० ॥ १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८८ | १८

रहार्ग्य ३८३।१३॥६६८।१८॥ ७८५।६॥ रहारीतम ३८२।२०॥३८३।२०॥

<u>बद्धपराधार १२०।१४॥ २१६</u>।१३॥ २२०।३॥ ५४८।५॥ ५४५। ११००।३॥ ५८६।१३॥ २२०।३॥ ५४८।५॥ ५४५।

वडवहस्पति २६०।१५॥ ६६६।६॥

१ ॥ महरा ४३ ॥ ६०म । २० ॥

छडमनु १०५।६॥ २६०।१॥ ३२३। २१॥ ३००।१३॥ ३०३।१३॥ ३०५। ⊏॥ ५८५।०॥ ६०८।१०,१५॥ ६१३।८,१२॥ ६४६।

बद्धयाज्ञ्बल्का २३५ । ३॥ ५८३ । ४॥ ६३६ । १८॥ बद्धविभिष्ठ वा बद्धविस्ठ १०६ । ५ ॥ ३४० । १०॥ ३८२ । १०॥ ३८३ । ८॥ ६ँ०३ । १५॥ ६५० । १०॥ ६५० । ३॥ ६८२ । १३॥ ०३१ । १२॥

ब्ह्याक्तातम २३१ | १३ ॥ ब्ह्याक्तातम २४३ | १२ ॥ २३६ | १४ ॥ थात्र पृद्ध् । पू. १० ॥ ६३२ | ११ ॥ २५५ | २॥ २००४ | ४॥ ब्राह्मपार्य वा ब्राह्मपात् २१८ | १६ ॥ २३९ | १० ॥ २४८ | १२ ॥ ३१० |

०६० | १० | | ०६८ | १८ | | ०६६ | ६ | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १२ | | ०६० | १४ | | ३०० | २ | | ३०० | २ | | ४०० | १४ | | ३०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | १ | ४०० | ४०० | १ | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०० | ४०

#### श्रा ।

शुनःपुच्छ ६४२। २२॥

भ्रोनक १८८। ०॥ २८१। १०॥ २५२। ८, १६॥ २८१। ५२॥ २८०। २, ५॥ ३१२। २१॥ ३१३। १०॥ ३२०। २०॥ ३८१। १८॥ १०॥ ३६०। १३, १८॥ ४८॥ १०॥ ५२०। १५॥ ५५६। १८॥ ६५८। १२॥ ६६८। १२, १५॥ ७३५। २०॥ ७३६। १२॥ १२॥ ६८८। १९॥ ७३५। १०॥ ७३६।

भोकगौतम ६४३।२०॥ ६६५ । २०॥ ६०६ । २६ ॥ ००२ । १ ॥

#### H I

सत्यव्रत २८८ | ३ | १२० | ३ | १२२ | ११ | १३६ | ८ | १ १ ॥ मुमन्तु १६३ | ६ | १५५ | १० ॥ १६६ | २२ | १६८ | १६ ॥ ६६० | ८॥ ६०० | २१ ॥ ६०१ | १६ ॥ ०१३ | १ ॥ ०१६ | १५ ॥ ०२६ | १६ ॥ ०८८ | १ ॥ ०८१ | ११ ॥ ०६० | १८ ॥ ००३ | १८ ॥ ०८० | २॥

सुम्रत १०१। १०॥ संवर्त १०३। २॥ १८०। २॥ २५८। १॥ २८२। १६॥ ४३८। १५॥ ८८ । २, १६ ॥ ४८० । १६ ॥ भू८१ । १३ ॥ ६१८ । २१ ॥ ६४५ । १८ ॥

सांख्यायन २०६ । १३ ॥

#### ह।

### पराश्ररमाधवोस्तिखितानां दार्शनिकाना-मकारादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(श्राचारकाएउस)

もつかのかのよう

#### आ।

चाचार्य २००। १३ ॥ ४२४ । १६ ॥ ५२४ । १० ॥ ५२५ । १३, १६॥

ज।

जिंमिनि ४। २॥

त।

तार्किक ७६। २॥ ८९ । १९॥

प।

पतञ्जल्ल ३०। २२ ॥ ४० । ३ ॥ ६५ । ५ ॥ प्रभाकर ३० । ५ ॥ प्राभाकर ७८ । २२ ॥ <sup>८</sup>२ । १२ ॥

स ।

भट्टपाद १०४। २॥ भट्टाचार्थ्य १२। २४॥ भाट्ट २६। ६॥ ८२। १२॥

म।

मीमांसक १६।५॥

व।

वाटकायमा ४८। १२॥ ८८। २॥ ८८। ६॥ वार्त्तिककार ५५। ०॥ विवरमाकार १४। २॥ २४०। २४॥ विश्वरूपाचार्थ ५२। २४॥

### पराशरमाधवोद्धिखितनिबन्धकर्तृणामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

( श्राचार्काएउस)

でも必要のな

#### 夏1

देवसामी ६०१।११॥६०३।१६॥६८०।८॥०६६।४॥

#### 田田

संग्रहकार २८५ । ० ॥ ४४६ । ८ ॥ ४८२ । १० ॥ ५८५ । ६०६ । १० ॥ ६८६ । ० ॥ ०३० । १९ ॥

to the same of the

### पराश्ररमाधवोखिखितानां प्रवचनानामका-रादिकसेण प्रज्ञापनपचम्।

(श्राचार्काण्ड्य)

**◆}\*\*\***◆◆◆

#### श्वा।

खायार्व्वयासाखा वा खायार्वया १५४ । ४, १२ । १५५ । ६ ॥ खायर्व्वयी स्रुतिः ४६० । १६ ॥ स्राविष्यस्तिः ५४८ । १३ ॥

उ।

उत्तरतापनीय ६०।०॥

新

काठक ०२८ । २२ ॥ ०३५ । ३ ॥ कवल्योपनिषत् ३६ । ८ ॥ कौषितिक ब्राह्मणः १६२ । ८ ॥ ५४१ । १३॥ ह्युरिका ३६ । १९॥

ह्य ।

इन्दोगब्राह्मण १६२।२॥ इन्दोगप्राखा १८८।०॥ इन्दोगश्रृतिः ४६९ । ३॥ कान्दोग्धः ५९ । ॥॥

31

जावालम्रुतिः ध्रुह। ९८ ॥ ५३५ । १६ ॥ ५८०। २०॥

त।

तापनीयम्प्रति ८६९ । ८ ॥ तित्तिरीयका ९६९ । ९८ ॥ तित्तिरीयनाद्धाय १६९ । ७ ॥ २६८ । ५ ॥ ३९९ । ६ ॥

प।

परमहंसोपनिषत् १५८।६॥ पिप्पनादशाखा ५४८।६॥

a linear see sureringeneraling

Charles & Many ale

बच्चनास्त्रमः ५५५ । ९०॥ बच्चनेपनिसन् ८०। ९८॥ ब्राह्ममः ५३५ । ९८॥

IR

अन्तीपनिषत् २६। ९८॥

मैत्रावहणम्त्रतः ५८८।४॥ मैत्रेयप्रास्ता ८०।३॥१९६।८॥

य।

यजुर्वेद २५३ । ।

व।

वाजसनेयक ८०१। १८ । ५०५ । ८ ॥ ५३६। १५॥ ५५८। १५॥ ६२६। १५॥ ६२०। ८॥ वाजसनेयब्राह्मण १६३। २॥ १८२। ८॥ १८०। ८॥ ५५७। ८॥ ५५॥ वाजसनेयब्राह्मण १००। ८॥ १५८। ६॥ वाजसनेयब्राह्मण १०। ८॥ १५८। ६॥ वाजसनेयब्राह्मण १०। ८॥ १५८। ६॥

TI JE

श्वेताश्वतरमाखा ६८।८॥ १८६।३॥ श्वेताश्वतरोपनिषत् ८८।१,६॥

# पराश्वरमाधवो ज्ञिखितानामनिर्दिष्टप्रवचनानां श्रुतीनां प्रज्ञापनप्रम्।

( श्राचार्काण्डसं)

李爷\*春春

#### म।

मन्त्र वा मन्त्रवर्ष १८६। ८, १२ ॥ ८०१ । ६॥ ५०१ । १६॥ ५३५ । ८॥

#### AL 1

श्रुति ृद् । १ ।। १० । ५, १० ॥ ११ । ८ ॥ ३८ । ४ ॥ ३५ । ८ ॥ ३२ । १ है। 8 है। 8, द ।। 88 । भू। 84 । है।। 80 । १२ ।। 85 । ई।। भूर । १३, १० ॥ पूर । १३ ॥ ६१ । १३ ॥ ६२ । मू ॥ ६८ । छ ॥ == | € | == | १३ | ٤२ | ٤, ११ | ٤३ | €, १२ | ٤4 | €, 0, १५ ।। हर् । ७, १२ ।। ६० । ३ ।। १०५ । ६ ।। १०८ । ० ।। १०८ । ७॥ ११८ । प्।। १३० । १०, ११ ॥ १३० । ४ ॥ १३८ । १ १११ । च ।। १ ५१ । १० ।। १ ५२ । ६ ॥ १ ५८ । १८, १६ ।। १६२ । ६,१२ ।। 2 48 1 9, 5 11 8 5 2 1 8 5 11 8 6 5 1 8 11 8 6 5 1 8 6 11 8 6 11 8 € 0 | 8 8 | 8 € 5 | 8 | 1 8 € € | 8, 9, 8 ° | 1 ₹ ° 8 | € | 1 ₹ ° 8 | 0, ११ || २०४ | १० || २०६ | १६ || २८० | ८ || इ११ | १० !| हर्य। भू॥ हर्व। ४॥ हर् ४। १२, १८, १८॥ इहर्। ४॥ १३०। १इ॥ इ८२ । १३॥ इ८३ । १८॥ इ८० । १॥ ३४८ । ७॥ ३५३ । र्द ॥ ८६६ । ४८ ॥ ७०२ । र ॥ ४०३ । ४० ॥ ६८ । १२ ॥ ४०० । रूस ।। भू०१ । १३ ।। भू०२ । ३ ।। भू२२ । ८ ।। भूरभू ! ६,० ॥ धूरु । १० ॥ धूरु । ॥ ॥ धूरु ॥ ॥, २२ ॥ धुरु । २२ ॥ धूरु । २, २० ॥ प्रथर । ११, १२ ॥ प्रथ्रा २ ॥ प्रयू । हा प्रकार हा भुक्ता भा ॥ संदर । ४ ई ॥ ईई <mark>० । ४ ॥ ७१ ॥ । २१ ॥ ७०३ । ४ ॥</mark>

# पराशरमाधवो स्निखितानां स्मृतीनामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(श्राचार्काण्डस)

\*\*\*

#### आ।

चापस्तम्बस्च १६१।२॥ चाम्रनायनग्रह्मपरिभिष्ट ४३८।१३॥

का।

कर्मप्रदीप ७५४।१३॥ कल्पस्त्र ५६।१३॥

#### ग।

ग्रह्मपरिप्रिष्ट २८९। ५॥ ३४०। ७॥ ३४६। ८॥ ४४९। ८॥ ४८९॥ १६॥ ६४२। ९७॥

#### च।

चतुर्विं मितिमत १०।१॥ १८४। १६॥ २४०। ७॥ १४१। १०॥ २४२। १३॥ २५८। ५॥ २८१। १५॥ ३४०। ३॥ ६०४। ३॥ ६२२। १५॥ ७००। १२॥ ७३३। ३॥ ७३६। ०॥ ७८४। ६॥ ( 44 )

प।

परिधिष्ट ६४०। २४॥

व।

वैखानससूत्र ५२६।१५॥५२०।१॥५२८।८॥

ष।

षट्चिंग्रक्त २२५ । ५ ॥ २२० । ५ ॥ २६६ । ८ ॥ ३८५ । १ ॥ ५८३ । १२ ॥ १ । ६२२ । १२ ॥ अइतिंग्रसत ६०३ । ५ ॥ ७१० भेरे ५ ॥

स्।

सांख्यायनग्रहा ४३८। १८॥

# पराग्ररमाधवो श्चिखितानाम निर्दिष्टस्मर्नृकानां स्मृतीनां प्रज्ञापनपवम्।

(भाचारकाण्डस)

でのそのな

#### स।

# पराश्ररमाधवोक्षिखितानां पुराणानामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(श्राचार्काण्डस्य)

ないこのかい

#### आ।

ब्यादिग्रामं २६१ । १ ॥ ४६१ । १३ ॥ ६०३ । ०॥ ६१५ । ०॥ ६१८ । = ॥ ६५२ । १० ॥ ६५५ । ०॥ ६६५ । १४ ॥ ६६० । २० ॥ ६०० ॥ ६ ॥ ००१ । १२ ॥ ००० । ६ ॥ ०२० । ०॥

#### क।

द्र्ष् । ४८ ॥ ६६ । ४८ । ६६८ । ६६४ । ० ॥ ६६६ । ४८ ॥ ६६० । ४८ ॥ ६ ॥ ४८८ । ४ ॥ ४८६ । ४६ ॥ ४८० । ४८ ॥ ४८८ । ४४ ॥ ४८८ । १० ॥ ४८ । ४० ॥ ४४६ । ४ ॥ ४८० । ४० ॥ ४०६ । ४४ ॥ ४८० । १० ॥ ४० । १४ ॥ ४४६ । ३ ॥ ४८० । ३ ॥ ४८० । १३ ॥ ४८० । १६ । ४० ॥ १०० । १ ॥ १०० । १४ ॥ १०६ । १ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १६६ ॥ १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८०

ग।

ग्रावड्पराया १८६। म ॥

न।

नन्दिकेश्वर ३३५। ८॥ व्यक्तिं इपुराम २४२। १०॥ २८०।

द्रसिंचपुराम २८२। १०॥ २८०। १०॥ ३२६। १६॥ ३३०। ६॥ ३५८। ८॥ ३५८। ६॥ ५३८। ॥ ५३८। ८॥ ५६८। १॥

#### 41

यद्मपुराय २२३।१६॥ ५००।१६॥ ७५५।१८॥

प्रभासखाड ६०६। १६॥

पुरायासार ६६। ७॥ ०८। ६॥ १९८। ०॥ २६२। ६॥ ५०५। १६॥ इर८। १८॥ इर७। १५॥ १५३। १३॥ ५१८। १५॥

#### व।

श्रा वर्ष । १० । १२३ । ४ । १६६ । १ ॥ २६४ । ६ ॥ वर्ष । १२ ॥ वर्ष । १० ॥ ३०१ । ६ ॥ ४०८ । ४ ॥ ४६२ । १ ॥ ४६३ । १८ ॥ ६०२ । २ ॥ ६०० । २० ॥ ६०६ । ०॥ ६१० । ६, १६ ॥ ६३० । १॥ ६३० । १०, १८ ॥ ६८६ । ८॥ ०११ । १६ ॥ ०३६ । ६॥ बद्धाराया १८६ । ६॥ २१५ । ५॥ २२६ । ११ ॥ २८६ । २ ॥ २८६ । १२ ॥ ६८६ । २२ ॥ ६५३ । १५ ॥ ६६६ । ८ ॥ ६०६ । १८ ॥ ६८० । १ ॥ ६८६ । ६॥ ६८० । ११ ॥ ६८६ । ३ ॥ ००६ । १८ ॥ ७२२ । १ ॥ ०२६ । ६ ॥ ०४२ । ४ ॥ ०४० । १६ ॥ ०५३ । २, १० ॥ ००६ । १० ॥

#### HI

अविष्यपुराया वा भविष्यताराया २६८ । २॥ ३६८ । ६॥ ८८१ । ५॥ ६८१ । २॥ ६८१ । ०॥ ६८४ । १०॥ ०११ । ३॥ ०११ । २॥ ६८१ । ०॥ ६८ । ०॥ ०११ । ३॥ ००३ । ०, २१॥ ०८४ । १०॥ अविष्योत्तरपुराया १०३ । १८॥ १०६ । १३॥ १०८ । १॥ ५८० । १२॥

#### म।

मार्का हेयपुराम १५६ । ११ ॥ २२८ । १५ ॥ २८६ । १५ ॥ ३८५ । १० ॥ ००० । १६ ॥ ०२२ । ०॥ ००० । १६ ॥ ०२२ । ०॥ ००० । १६ ॥ ०२२ । ०॥

#### ल।

चिक्कपुरास ७५ । १० ॥ ८५ । ६ ॥ ३११ । ८ ॥ ५०८ ॥ २२ ॥ ५५६ । ७ ॥

#### व।

वराहपुराम २०१।०॥ ४१६। २४॥ ६८०। ६॥

विज्ञिपुरास वा आसेयपुरास वा खासेय १६५। = ॥ २८ = । १३ ॥ ३१६। ॥ ३२० | ३ ॥ ३२० | १३ ॥

वासनपुराया १००। १६ ॥ २६२ । ६ ॥ २६५ । १६॥ ५३०। ६ ॥ ५६०। ८॥

वायपुरास रवर । २०॥ ४५२। ६॥ ७०३। ७॥ ७३८। १९॥ ७४०। १९॥ ०४३। १॥ ७४०। ८॥ ०५४। २॥ ७५८। १०॥

#### श्रा

श्चितपुराया वा ग्रीवपुराया ३३६ । ७ ॥ ४३४ । २ ॥

#### स।

# पराश्ररमाधवोच्चिखितामनिर्दिष्टपुराणनामां पुराणसन्दर्भानां प्रज्ञायनपत्रम्।

( त्राचारकाण्ड्य)

\*>>\*

उ।

उमामहेश्वरसंबाद ७३।१८॥ ८८। २१॥

प।

पित्रगाचा ३२५।१६॥ ७८४।२॥

पुरास वा पुरासान्तर १२३ । १२ ॥ २२२ । ६ ॥ २३५ । १८ ॥ २६६ ।
१० ॥ २८० | २९ ॥ ३०४ | १० ॥ ३१६ | १३ ॥ ३२५ । १ ॥ ३५६ |
१५ ॥ ३६२ | ३ ॥ ३६३ | १९ ॥ ३०५ | १ ॥ ३८० | १३ ॥ ४८२ |
१८० | १८ ॥ ६६० | १९ ॥ ६०३ | २० ॥ ६८५ | १९ ॥
१८० | १८ ॥ ००८ | १० ॥ ०२० | १८ ॥ ०२८ | १८ ॥
१० ॥ ०३० | ५ ॥ ०३५ | १९ ॥ ०३८ | ३ ॥ ०६१ | २० ॥

व।

वायतीयसंदिता ५३।२।

स।

स्तसंदिता ८६। १।

### पराशरमाधवो सिखितानां इतिहासयत्यानां

### प्रज्ञापनपचम्।

(श्राचार्काण्ड्य)

すめそのかい

#### श्रा ।

चनुभासनपर्के १२। ८॥ ७३। १८॥ १३३। ७॥ १५६। १॥ २१६। १६॥ ३८०। १०॥ ४०८। १४॥ ४१६। १०॥ ४१८। ३॥ ४२०। ५॥ ४८४। १६॥ ४८६। ५॥

अस्वमेधपर्क हर। रा १०६ । १०॥ १२०। ४॥ १५०। १६॥ १५२। १०॥ ३१३। १०॥ ३२०। १८॥ ३५०। १५॥ ३५५। ३, १३॥ ३५६। ४॥ ३६३। २॥ ३६४। ८॥ ३६०। १६॥ ३००। ६॥ ३०४। ८॥ ३०५। १२॥ ३०६। २॥ ४८८। १२॥ ४८८। १२॥ ४८८। १८॥ ४८॥ ४४६।

#### श्रा।

चारत्यपर्व ११८।११॥१२१।१३॥१२२।१८॥१३७।८॥

#### ग्।

गीता ४८।१५॥ ५६।३॥ ७०।१२॥

#### स ।

**TI** 

राजधकी १९६। पा रामावक ३१५। ६॥

A !

ग्रस्थपर्वे ३८६ । १८ ॥ भ्रामिपर्वे १८६ । १ ॥ १८८ । १ ॥ १८८ । १६ ॥ १०४ । १ ॥ १८६ । १६ ॥ १०८ । १९ ॥ १९६ । १० ॥ १९५ । १२ ॥ १९६ । १९ ॥ १९८ । ७ ॥ १९८ । १० ॥ ११० ॥ १९॥

# पराशरमाधवो स्निखितानां श्रुतिस्मृतिपुराणेति-हासातिरिक्तग्रन्थानां प्रज्ञापनपचम् ।

(श्राचारकाख्छ)

ज।

च्योतिः ग्रास्त्र '१८०।१३॥२६२।११॥

न।

निगम ६७५।६॥००६।१५॥०२८।१०॥०४०।१२॥०४८।०॥

प।

प्रपञ्चार ३५।३॥

व।

ब्रह्मिनिष्तां ७२६।१०॥

व।

विद्याधम्मिति १६५।१३॥१०१।१०॥१७२।६॥१७५।१९॥१०८।१२॥१८०।१३,१८॥२०२।१२॥३६३।
५॥३८३।१६॥४४०।२॥६५१।१४॥६६०।१८॥००६।
८॥०२३।०॥०६०।४॥०८२।१०॥

श्रा ।

भिवधनी १७०।२॥ भीवागम १२८।६॥

# पराश्ररमाधवोश्चिखितानां दार्शनिकग्रन्थानां प्रजापनपचम्।

(श्राचारकाख्य)

व।

उत्तरमीमांसा ५२(।५॥ ५२२।१५॥

37 1

णमिनिस्त्र १५।१०॥५१।३॥

य

बोगस्य २०।१२॥

41

वार्तिक ५१ | १८ || वैवासिकमाम्य ६० | १२ || वासस्य ६१ | ६ | ५१ |

# पराधरमाधवी खिखितानी निवन्धयन्यानी प्रचापनपचम् ।

( चाचारकाख्य )

TO I

ववंराचे द०१।१०।

AI

धनित्वा ६०१।१°॥

स ।

स्वितंग्रह ७८६। ५ । ७६६। २ ।

### पराश्वरमाधवस्य गुडिपचम्।

#### ( व्यवहार्काण्डस्य )

| एके।           | पङ्गी | । अमुद्धम् ।      |       | <b>युद्धम्</b> ।    |
|----------------|-------|-------------------|-------|---------------------|
| १              | Œ.    | कास्त्रायो        | •••   | <b>ब्रा</b> झायो    |
| १२             | æ     | प्रायास           |       | प्रयास              |
| 86             | १३    | सम्बर्तः          |       | संवर्त्तः (एवं परच) |
| 60             | ₹ €   | वेयमुक्ता         | •••   | येयमुत्ता 💮         |
| ₽₹             | ន     | <b>निरी</b> स्थते | ***   | <b>निरी</b> चते     |
| 퓍씼             | १.इ   | केंद तेंस्ब       |       | के वर्त स्वेव       |
| 8 6            | ₹     | प्रकारः           | •••   | ष्र <b>कारः</b> ।   |
| ÄS             | ११    | ध्रास्थवं         | •••   | सम्भवं ,            |
| પૂ 8           | 8 3   | प्रत्ययी          | 200   | प्रवर्धी            |
| ne.            | Ę     | <b>प्रां</b> केत  | •••   | संजेत               |
| <b>&amp;</b> • | ٤     | तत्पिचा गृतीय     | •••   | तत्पित्रा गृहीत     |
| 308            | १ ८   | े काले न          | ***   | काले न              |
| 888            | Ę     | घटो               | 90.   | धटो                 |
| 828            | 88    | प्राङमूखः         | •••   | प्राक्ष्यखः         |
| 663            | •     | पूर्वाङ्ग         |       | पूर्वाङ्गे          |
| १२७            | Œ.    | मस्र              |       | भस्म                |
| १६६            | 38    | विविचातं          | •••   | ष्यविविद्यार्त      |
| 800            | ¥L.   | स्तीयज्ञेषु       | • • • | स्त्रीयुल्लेषु      |
| १७०            | E     | युर्बा            |       | <b>गुल्वां</b>      |
| 808            | 9     | म्लायानां         | •••   | म्यागां (एवमन्यः)   |
| 808            | 20    | र्नामयो           |       | र्नाम यो            |
| 808            | 80    | भोगाधिश्रेषे      |       | भोगाविश्रेषे        |
| 309            | १ व्  | सभ-               |       | स भ-                |
|                |       |                   |       |                     |

### मुद्धिपचम् ।

| एके।             | पक्ती।     | चमुद्रम् ।    |       | सुद्रम् ।           |
|------------------|------------|---------------|-------|---------------------|
| 160              | 6=         | रूपायैः       | 400   | <b>ब</b> षायैः      |
| 186              | £          | खियै          | •••   | स्त्रिये            |
| 200              | •          | दाप्यये       | 0.00  | दापये               |
| 288              | 14         | व्यास -       |       | न्यास               |
| \$18             | १२         | मीय           | •••   | <b>मीयं</b>         |
| 288              | १५         | त्ताद्धिः     | •••   | चार्टिभः            |
| 56 A             | 38         | ছানি(ম:       | •••   | चार्टिमः (एवं षर्च) |
| २२∢              | 2          | स्रतेपितुः    | •••   | स्रते पितुः         |
| ₹84              | 4          | ग्रह्मत       |       | रह्यते              |
| 585              | 60         | समिवा         |       | समयित्रया           |
| रद्ध             | 60         | <b>ग्</b> ति  | •••   | <b>व</b> ित         |
| 8€=              | <b>C</b> · | दग्राञ्चत     |       | दश्राप्टनु          |
| 5=5              | २६         | <b>मसामिः</b> | 000   | भसादिकिः            |
| REG              | •          | सक्खि         | •••   | सिव्य               |
| F.5              | 88         | प्रवधीः       | •••   | प्रविषः             |
| ₹ ? <b>₹</b>     | 6          | प्रस          | •     | प्रोत्तं            |
| #8 @             | 22         | र्मातुलागी    | •••   | र्मातुनानी          |
| <b>PSE</b>       | 15         | खललम्         | •••   | सलम्                |
| 250              | 68         | दमुली         | 000   | दद्यस्तो            |
| 550              | १८         | दत्ती         | 000   | दती                 |
| <b>इ</b> ध्रुप्र | 28         | सपिखाः        | •••   | <b>उ</b> चिपिखाः    |
| sad              | 80         | सस्यामान्तु   | •••   | बंद्रश्रागासु       |
| 248              | 88         | <b>मीगा</b>   | •••   | मीग                 |
| 909              | E          | यस्तासा       | 0 • • | यास्तासा            |
| 504              | e          | याच्यावव्यः   | 9 9 6 | याच्चवक्क           |
| 767              | 29         | तन्           | •••   | ताम्                |
|                  |            |               |       |                     |

#### PREFACE.

### श्रवतर्णिका।

पराष्प्रसहतेमी धवाचार्यकता वाखा समीचीनोग्रतः। सेयं न परं पराग्ररसृतिवाखानं किन्तु पराग्ररसृतिवाखावाजेनोपादेयः सृति-निबन्धोऽयं विरचितो माधवाचार्थेण । सोऽयं ग्राप्ती दान्तिकाले प्रचरद्रपः। खोऽयं महामहोपाध्यायरघनन्दनभट्टाचार्य्यप्रस्तिभिः स्रुतिनिबन्धकर्त्तभिः प्रमाणतयोपन्यन्तः। तस्येतस्य ग्रह्मशास्यार्थावर्ते विश्रेषतन्त् गौडमख्ने विरु लप्नचारं लुप्तपायताचालच्य प्रास्त्रग्रयरच्च गदीच्चते विद्यावारिधिभ-रखातिकसमितिश्रोभाकरैः सभास्तारैस्तन्मद्रगं खिरीक्वत्य तच्छोधनारौ नियल्ली उयं जनः। मया तु यतमानेन यथामति एतस्य श्रीधनमकारि। ष्वदालेऽध्ययनाध्यापनयोरव्यवहृतलेन विरनप्रचारतया चास्यैनमपि पुन्तनं परिश्रदं न जलम्। तथापि महता जायासेगास्य श्रद्धता कथित् सन्पादिता। यत्र्यार्थवैप्रदाय टिप्पणमपि तेषु तेषु स्थानेषु विरच दत्तम्। तथापि अन याद्रिदिविपस्थितां प्रतिभाखिति सा तैरेव क्राया प्रोधनीया । यानि पुरतका गवनम्यीतस्य श्रीधनमकरवं तेषामिदानीमुह्होतः क्रियते । एकं तावदस्यातिकसमाजादाग्रतं सूलमाजम्। दितीयमपि तत रवागीत-भाचारप्रायश्वित्तकाराहदयात्मकं खाखासश्वितम्। हतीयमपि तस्मादेव समाजात् संग्रहीतं खाचारकाण्डरूपं वाख्यासहितमेव । चतुर्थं संस्कृत-विद्यामन्दिरात् समासादितमाचारप्रायस्वित्तरूपकाच्छदयोपेतं सव्याख्यम्। थश्चमं ग्रान्तिपुरनिवासिपिछितरामनाय-तर्करह्मात् प्राप्तं तादृश्यमेव । षर्छ सहदेशादानीतं जैलक्षाच्चरसुदितं तथाविधमेव । तदेवमाचार-प्रायिकत-काण्डयोः घट पुक्तकान्यपलव्यानि । यवद्वारकाण्डस्य चैकं पुक्तकं पिख्डतरामगाय-तर्करत्नात् पाप्तम्। दितीयं संस्कृतविद्यामन्दिरादधि-गतम्। हतीयं काणिकराजकीयसंस्कृतपाठणालातः समानीतम्। तदेवं व्यवसारकाच्छस्य शीता पुस्तकानि संग्रहीतानि ।

पराग्ररस्मती तावत् खष्टभिः च्लोकेस्नानि घट् ग्रतानि ख्लोकानां विद्यन्ते। ते च श्लोका दारश्मिरधायैर्विभक्ताः। तजाद्यसधायजयसाचार-का ख्डम्। पराचीनमध्याया छकं प्रायस्थितका ग्रह्डम्। खिन्तमस्वध्यायः परि-भिष्टरूपः। खाचारो हि धर्मानुष्ठानम्। तचादोनाध्यायचयेगोपदिष्ठम्। धास्त्रीयं धर्ममनाचरतः निषद्धसानुतिस्तरो यदनिस्मापद्यते, तद्विशकर-वार्धे प्रायस्वित्तम् । तत्वाचारीपदेशात् परतः समुपदिष्ठम् । यथा कास्य-खुजारी स्रोतधम्मानुष्ठानं तदतिकमपायस्वित्तद्योक्तम्, तचीन्नापि स्मार्जन धम्मानुष्ठानमतिकमपायि च चुक्ति न तु खबहारीऽपि पराश्चरेगोकः। परन्तु राजधकीपस्तावे, प्रजाधकीय पालयेदिखनेन खावचारः स्वचितः। बद्यपि स्नार्त्तभन्नान्तरवत् खवष्टारोऽपि वेदमूल इति सोऽपि धर्म एदं, एवच सार्त्तधकी मुपदिदिक्तोः पराग्ररस्य व्यवकारी ऽप्यपदेखु सुचितः, तथापि तस्यैतस्रोकप्रधानलादुपदेश्रोन कतः। दिविधो हि धन्नैः कचित् परलोक-प्रधावः किस्वितिह्योकप्रधानः। तत्र परलोकप्रधानं धन्मसुपदि दिन्तुराचार्यः श्रीचारिक्रमेवीपदिख्वान्, तस्य परलोकप्रधानस्वात्। व्यवचारन्तु नीप-दिदेश तस्येतद्वीकप्रधानलादिति श्लिखते। चात्वात्रा तु साधवाचार्येश जाचारकाच्छप्रायस्विभकाच्छयोर्वास्थानानन्तरं परिश्चिरूपतया व्यवश्वार-काष्डमणुपनिवडम् । तदेवं मूलस्याचारप्रायस्वित्तरूपकाष्डदयाहाकालेऽपि माधवाचार्थक्षता तद्वाख्या तु बाच्छत्रयवती, खाचारकाच्छं प्रायखित्तकाच्छं व्यवसारकाष्ट्रधेति।

तत्र प्रथमेऽध्याये चतुर्थां वर्षामां साधारयः (शिष्ठाचारः खाद्धिकञ्च)
खसाधारयः (षटक्की चितिरचादिन्हमः) च धम्मी निर्हापतः । दितौये
खयादिन्हमो जीवनोपाय उपदिन्छः । उद्देशितखाश्रमधकीस्त्रचनं जतम् ।
बतीयेऽध्याये बाग्रीचिविक्तर उद्देशतः श्राद्धसंयद्य खोतः । चतुर्घेऽध्याये प्रकी-र्वपापपायखिनं पुत्रभेदादि परिवेदनश्चोपदिष्टम् । पञ्चमेऽध्याये प्रकीर्थपाय-प्रायखित्रश्चेषः खाद्धिताधिसंस्कारखाभिद्धितः । वर्षेऽध्याये मलावद्वसङ्गादी-खरकोषपातक्रमायखिनान्यकानि । श्रुद्धिखाद्यरसयोः । समन्देऽध्याये रसा- लातिरिक्तमण्यक्षित्वपरिका। अष्टमेऽध्याये सामान्यतीगीवधपायिक्तजुल्लम्। गवमेऽध्याये रोधादिनिमित्तकगोवधपायिक्तममुश्रिष्टम्। रश्ममेउध्याये अगन्यागमनपायिक्तमादिष्टम्। एकादग्रेऽध्याये अभोज्यभोजवादिपायिक्तमादिश्चितम्। दादश्चत्वध्यायः काण्डदयपरिश्चित्वर्दिः।

यराग्ररस्थती खल्वस्यां वाज्ञस्येन नालिधन्मी गामेवीपदेशः । मुनिभिः समन्तिः किल भगवान् वेदयासः कलौ मनुष्यागां प्रक्षिञ्चासेन यथा-वद्यकीमनुष्ठातुमसमर्थानालच्य क्रपया वदरिकाश्रमस्यं पितरं पराग्नरं एस-बान्। स चैवं एछी धक्तमुपद्देश । अत्रवात्र आचारख सङ्गोवः धायश्वित्तस्य बाज्जल्यद्योपलभ्यते । लोकानामत्यसामर्थ्यात् खाचारसङ्गीषः, षापनाज्ञस्थात् प्रायस्थितविस्तरः। अत्रापि सङ्घोचोऽस्थेव। यथा गौवधे चैभासिकत्रतादिकं मन्वादिभिषपदिष्टं, ब्रह्मह्यायां च दादणवार्षिक-व्रतादिकम् । पराधरेख तु तत्र तत्र यथाक्रमं प्राजापत्रं सेतुदर्श्वश्वीत्रम् । तस्मात् पराध्रमते तत्र तत्र तत्रदेव मुख्यं प्रायश्चित्तम् । व्रतान्तरश्चेतद्वै-कास्यिकम्। यस्य हि ग्रास्त्रे प्रसंग्रा श्रूयते, तदेव भइत्, आयासवाज्यस्यं तु व मद्यायोजकम्। तथात्वे क्षवकाणामायासवाङ्खात् कर्षणमेव अइत् स्यात् गोमूत्राद्यपेत्तया सिंह्याद्यादिमूत्रावामुलाकी भवेत्। स्त्रवः नारानुसारेख तु विषयव्यवस्था न समीचीना । सर्व्यासां स्वतीनामवाग्द्रशा-चातुमञ्च्यात् । खपरिचातस्य बनुसारेण व्यवस्थायामध्यपगयमानायान्तु पूर्वें तथा व्यवस्थायां क्षतायां कालान्तरे स्त्रुत्यन्तरदर्भने व्यवस्थाया अव्यव-ख्यात्वापत्तेः । तकात् व्रतान्तरविधानं न व्रतान्तरस्य निवारकम् । द्रस्यञ्च यचैकास्मिन् विषये भिन्नभिन्नास स्त्रतिम् विभिन्नाणि वतान्युपणभ्यन्ते, तच सर्व्वेषां विकल्प एवेति समीचीनः प्रयाः। खायासनाङ्ख्यान्ववान्तरफण-बाज्जल्यं महतोत्रतस्याल्पेनांचेन पापचायोऽविधयेन चांचेन सर्गादिस्खानिर्वा कल्पनीयम्। पापचायादिकं प्रज्ञतपाननु विचित्रेभ्यः सर्वेभ्य एवाविश्रेष्ठेण व्यायते । एवमस्यवतेनापि महतः पापस्य कियानं ग्रः ह्वीयते । व्यक्तिवर्षे चाच्याक्तद्भिर्मीधवाचार्येः सर्वया समुपादेयो विचारः प्रवर्तित इत्युपारस्यते। माधवाचार्येणेदमपि विचारितम्। तद्यथा। ब्रह्महत्याद्यत्यद्यं पाषं हादण्यार्थिकादिना वतेन नथातु। कष्केषन्यपापस्य कक्ष्मया नाभ्रोपपत्तः। खभस्यभन्तवाजनितन्तु पापं कथं नथाति ? यावता भन्तितस्याभस्यस्य माधप्रोणितादिरूपेण परिणतस्य प्रशेरेऽत्रस्थानात्। खपवित्रपदार्धपरियामरूपस्य प्रशेरस्य कथं प्रायस्वित्तानुस्रानेन पवित्रता प्रस्त्रते वक्षुमिय्वेवमाश्रद्ध्यः
सिद्धान्तितम्। खतर्यवाभस्यप्रचलप्रायस्वित्ते प्रश्कप्रस्त्रीत्रभतीनां क्षायस्य
पानं विद्धितम्। तथाच तत्तत्काथपानेनाभस्यद्रस्यपरियामभूतमांसभ्रोणितादेः संभ्रोधनमुपपद्यते। पविचतत्तद्दद्रस्यक्षाथादीनां मांसभ्रोणितादिरूपेख
परियतानां प्रदुष्टमांसभ्रोणितादिश्रोधकत्वोपपत्तेरित्यादिकं विचारितम्।
रितानभस्यभन्त्यस्यायस्वतं स्रादिस्वतादिकमेव कर्योयं न तथानुकस्यधेनुदानादिकं कर्त्तुस्वितमिति माधवाचार्यायामभिप्रायः प्रतीयते।

सा खिल्वयं पराप्ररस्तृतिः कली युगे प्रयोतिति तत एवोपलभ्यते। सा चैयं प्रायः सर्व्वासामेव स्तृतीनां परभाविनी। पराप्ररं एच्छ्ता वेदछा॰ सेन खन्वेवमुक्तम्।

श्रुता मे मानवाधन्यां वाश्चिष्ठाः काश्चयान्तथा।
गार्गया गोतमीयास्र तथाचीश्चनसाः श्रुताः।
स्वि विव्यास्य संवर्ताद्वादिष्ट्रिंग्सन्तथा।
श्चातातपास हारीताद्याद्यव्कात्रात्तथेव च।
सामन्त्रव्यात्रव्याद्यश्चिष्ठतस्य च।
काव्यायन्द्रतास्वेव तथा प्रास्तिसान्भुनेः।

तदनेनेतासां स्तृतीनां परतो भगवतो धासस्य प्रमः, तद्त्तररूपतया च पराध्यरस्यास्याः स्तृतेरिभधानमिति स्पष्टमवगम्यते । सेयं स्तृतिः पूर्व-स्तृतीनां सारसंपद्वभूतेति प्रतीयते । खन्यां दि स्तृतो क्वचित् स्तृत्वन्तर-वाक्यमविक्रणमेवोक्तम् । यथा नछे स्तृते प्रविन्ति हत्यादि नारदस्यतिवाक्यं तथैवाभिद्वतम् । क्वचित्वं ध्रतो विक्रलस्य स्तृत्वन्तरवाक्यमिष्टोपन्यस्तम् । यथा मुद्रीदिपो दश्चाहिन हत्वादि दक्षवाक्यं जातौ विधो दश्चाहिन हत्वं ध्रतो-विक्रक्य पित्वस्य ।

श्रीमती जननी यस्य सुकीर्त्तर्मायणः पिता । सायगोभोगनाथस्व मनोबुद्धी सहादरी । यस्य बौधायनं सूत्रं प्राखा तस्य च याजुषी । भारदाजं कुलं यस्य सर्व्वज्ञः स हि माधव इति ।

तदनेन माधनसायणी सहोदरी भातराविति स्प्रथमनगम्यते । ये तु माधनसायणयोरभेदं मन्यन्ते, ते कथिममां माधनाचार्यस्योक्तिं न पर्या-कोचयन्तीति न खन्वधिगच्छामि । चन्त्र तावत् । स खन्वयं माधनाचार्यः सायणाचार्यस्यायजः न त्वनुजः । तथाच सायणाचार्यद्वतयज्ञतन्त्रसुधा-निधियस्ये ।

> तस्याभूदन्वयगुरुक्तत्विद्धान्तदर्शकः। सर्वेष्ठः सायगाचार्यो मायगार्यतन्द्भवः। उपेन्त्रस्थेव यस्यासौदिन्दः सुमनसां प्रियः। मञ्जाकतृनामाञ्चर्ता माधवार्यसञ्जोदरः।

तद्वीपेन्द्रसेन्द्र इव सहोदरो माधव खासीदिव्यक्या माधवस्य साय-खाग्रजलं प्रतीयते। माधवार्येत्यार्यपदप्रयोगाच तथाऽवगण्यते। खतरव माधवाचार्यो बुक्कस्य बुक्कगस्य वाऽमात्य खासीत् सायगाचार्यस्त बुक्कस्य तत्पुत्रस्य हरिहरस्य चामात्य खासीदिति सुतरां सङ्गच्छते। हरिहरस्य बुक्कात्सन्नसं तु यद्यतन्त्रसुधानिधौ स्वस्नुप्रकथते। एवं हि सन्नोक्तम्। वंद्रे चान्त्रमसे तदम्बविधिः श्रीसक्त्रमोऽस्कृष-क्तस्मात् प्रादुरभ्रसीष्टसुरिमः त्रीवुक्कपृथ्वीपतिः । इरिवर्शनभभूमा कामदोऽभूष्णगत्वां इरिवर्गरपालक्तस्य भूष्णकानूत्रः ।

स खस्तयं सायग्राचार्थो वेदमाष्याणि विरिचितवान्। म तु माधवा-वार्थो वेदमाष्याणां निर्माता। खतएव वेदमाष्ये माधवाषार्थ्यनिर्मित-मिनीयन्यायमानायात्र्यकाः ख्रोबाः प्रमाणतयोक्षितिकाः। तदुद्वरणवेनावा यायविकारकार खास, — इत्वन्योक्तिक्षपेण समुक्षेत्रः स्तरां सम्रुक्कते । या बचित्,—

क्षपालुर्माधवाचार्यो वेदार्थं वक्षुमुद्यतः । त्युक्तम् । तदपि व्येष्ठे स्नातरि सम्मानप्रदर्भगर्थमेव। खतएव खबंछा-व्यभूतसङ्गमस्वाराणकातितया वेदभाष्यस्य तत्रीव क्षचिद्क्कीस्वो वृद्यते ।

#### सकुमेन प्रभाग्यते ।

त्यम । सक्ततेरन्यक्रतितयोद्धेयः खन्तन्यस्मिन् सम्मानातिभ्रयमवगमयित । भेव वेदभाष्ये तक्तत्प्रकर्णपरिसमाप्ती, "इति सायग्राचार्व्यविरिधिते । धवीये वेदार्घप्रकाभ्रे " – इत्यादिकं प्रष्णिकायां यक्किस्तितं तद्येवं प्रम्णकात्रे । स्विपं धातुरुक्तिर्माम ग्राप्यः सायग्राचार्येण निर्मितः । सेवं । सुरुक्तिमित्रं । सोवं । सुरुक्तिमित्रं । सोवं । स्वपं धातुरुक्तिर्वपक्रम-। साग्राक्षः श्लोकः ।

तेन मायग्राष्ट्रचेय सायग्रेन मनीविका । खारम्या माधवीयेयं धातुरुक्तिर्विरचते ॥

भार्षं सायग्राचार्यं सत्तिस्थेतच तत् स्वतयच्चतन्त्रस्था विध्यत्र्यात् स्पष्ट-व्यथ्यते । तथाच तच सायग्राचार्यं प्रति सभासदासुक्तिः । च्यथीताः सक्तजा वेदाक्ते च वृष्टार्घगीरवाः ।

स्वत्प्रणीतेन तङ्काष्णप्रदीपेन प्रणीयसा ।

त्वं माधवाषार्यः प्ररायखार-परा**धरस्मतिकास्या-पाष**साधराप**रपाम**-

धेय-कालनिर्शयसञ्चान् विरुच परतो निमिनीयन्यांसमालां तहिस्तरं च रचितवान्।

> व्याख्याय माधवाचार्थो धर्मान् पागाप्रशानय । तदनुष्ठानकालस्य निर्णयं नक्तुसुद्यतः॥

इत्यनेन कालमाधवगतेन स्रोकेन पराधरस्प्रतिचास्यानानन्तरं कालभाधव

श्रुतिस्युतिसदाचारपालको माधवो बुधः। स्मार्त्तं व्याखाय सर्व्वाधं दिशाधं श्रौत उदातः॥

इति जैमिनीयन्यायमालावित्तरगतेन स्रोकेन सर्वेषां सार्त्तधम्माणां या-खानानन्तरं नैमिनीयन्यायमालावित्तरोरचित इति चावगम्यते । व्याखा-तस्वायं स्रोकः खयमेव । तदाचा । सर्व्ववर्णात्रमानुस्रहाय पुराग्रसार-पराग्ररस्रतिव्याखानादिना सार्त्तोधमाः पूर्वे व्याखातः, इदानी दिजाना विशेषानुस्रहाय श्रीतधमीवाखानाय प्रवृत्तः इति ।

अनेदमाग्रस्थाते कैसित्। सायग्रमाधवयोभिन्नत, सर्व्वदर्भानसंग्रहे —

श्रीमत् सायग्रमाधवः प्रभुत्रपन्यास्यत् सतां प्रीतये।

इत्युपन्यासः कणं सङ्गमनीयः। स्रश्न य एव सायग्रः स एव माधव इति
सायग्रमाधवरीरेकत्ममवगन्यते। स्रश्नेतदालोचनीयम्। पूर्वोक्तप्रवन्धेन
सायग्रमाधवरी सद्यांदरी माधवस्य स्वर्गमनात् परतोऽपि सायग्रो जीवितस्वासीत् तदानीमेव तेन यस्तत्मसुधानिधिविरिस्त इति स्पष्टभवगन्यते।
तस्मात् सायग्रमाधवरी भिन्नामित्यत्र नास्ति सन्देशः। सायग्रमाधवयोदमेदनिर्देशस्तु सायग्रस्टस्य वंश्रनामतामप्यवगमित । तयाच माधवाचार्यस्य सोदरी नाम्ना सायग्र स्वासीत् सायग्रमाधवरी द्वावेव तु सायग्रवंश्रीत्यद्वाविति स्थियते। सायग्रमान्यस्य वंश्रनामता तु सर्व्यदर्शनसंग्रसस्व स्वस्मवगन्यते। स्वं स्व तत्रोक्तम्।

श्रीमत्सायखदुम्धात्मकोस्तुभेन मङ्गोत्रसा । क्रियते माधवार्येण सर्व्वदर्शनसंग्रहः ॥ चात्र सायणदुरुधान्त्रिकौस्त्भेनेति विश्वेषणीपादानात् सायणवंश्चीत्पद्धत्वं माधवस्यावगन्यते । तथा सायणरचितधातुरुची,-

चित्ति श्रीसङ्गमद्यापः पृथ्वीतलपुरन्दरः।

+ + + +

तस्य मन्त्रिपाखारत्मम्ति मायणसायणः ।

यः ख्यातिं रत्नमर्भेति यचार्घयति पार्घिवीम् ॥

× × × · ×

तेन भायकपुत्रिक सायकेन भनीसिका। व्याख्यया भाधवीयेयं धातुरुत्तिर्विरक्यते ॥

धन हि तखेवादि होते मायणस्य सायणतयो हो वो प्रनामतां तस्याव-गमयति । तेने युत्तरस्थोके च सायणनामधेयत्वं तस्येति धीमद्भिरन्चित्त-नीयम् । धातुरुक्तेः प्रव्यिकायामिष, मायणस्तेन माधवसङ्गेदरेण सायणा-चार्ष्येण विदंचितायां,— इत्यादि लिखितम् ।

हदन्बिष्ट विचारणीयम् । माधवाचार्येण सर्व्वचैव यात्रादौ विद्या-तीर्थस्य प्रणामः स्रतः । सर्व्वदर्श्यनसंग्रहस्थादौ तु,—

> पारं गतं सकलदर्भनसागराकाः मात्मोचितार्थचरितार्थितसर्वेजोकम्। श्रीभाक्षेपाकितनयं निखलागमज्ञं सर्वेज्ञविष्णगुरुमन्यद्वमाश्रयेऽहम्।

हत्युक्तम् । विद्यातीर्घस्योक्षेखस्त न क्षतः । किमच कारणमिति न निची-यते । परन्तु प्राक्ष्पाणितनयस्तस्य दर्शनप्रास्त्रे गुरुरासीदित्येवमिष सम्भ-वेत् । हत्यन्तु किं विस्तरेण ?

तदेवं माधवाचार्यसायणाचार्ययोग्रेत्र्यदर्भगात् यावान् माधवा-चार्यस्य परिचयोऽवगन्यते, तावानेवाचोपनिवद्धो न तु कल्पनया कलुवतां नीव इति श्रिवम् ।

कलिकाता राजधान्याम्, । शाकाः १८२०। भादे मासि। सेरपुरनगरनास्तवाः, ) स्री चन्द्रकान्त देव**प्रका**।

# पराश्ररमाधवस्याकारादिक्रमेण विषयहची।

···0@0····

### - यबहार का गड़ खा।

### 羽 1

| विषयः ।                             |          |       | एके ।                             | पङ्गी ।      |
|-------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|--------------|
| म्ब्रिबिधिः                         |          |       | १ ३ १                             | ९७           |
| खदत्तिक्ष्पगंतद्भेदास               | <i>.</i> | • • • | २२७                               | 6 8          |
| खदत्तस्य प्रवाहरगीयतम्              |          |       | २२८                               | २०           |
| स्पदियदानप्रतिग्रह योर्द वडः        | •••      |       | र्र्षु <b>(</b><br>र्ह्० <b>)</b> | <b>{</b> ₹ ₹ |
| ष्ट्रियम् ,                         |          |       | 228                               | १ ध          |
| अधिकाकीलतः खरूपम्                   |          |       | <b>२</b> ४ २                      | ₹ °          |
| त्र्यासेधाः                         | • • •    |       | ۶,۶                               | ₹            |
| अनियुक्तप्रतिनिधयः                  |          |       | 8२                                | १ ध          |
| खनेकस्यकर्त्तककमिया वेतनाप्र        | गप्रकारः | •••   | ९३१                               | 50           |
| अनं प्रानां प्त्रस्यां प्रभागित्वम् |          |       | e} €                              | €            |
| खनं प्रातां भरणम्                   | • • •    | • • • | ३६६                               | १६           |
| अन्तर्गतेभावलदाकलिङ्गानि 🐣          | * 8 8    | • • • | 8 ३                               | ء ح          |
| चः न्तेवासिनां कर्म्भकरगाम्         |          | • • • | २४०                               | <b>२</b> २   |
| अन्तेवासी                           | • • • •  | • • • | २ ११                              | 7            |
| व्यव्यतराङ्गवैक ल्ये भोगस्य न प्राम | गायम्    |       | १०२                               | 5 6          |
| क्रन्ययावादिनः सभ्यस्य दण्डः        | • • •    | ***   | <b>e</b> 5                        | ९            |
| अवाहितलदागम्                        |          | •••   | 308                               | 29           |
| खपराधानुसारेख दण्डवास्य।            |          |       | १५€                               | 6 8          |

| विषयः ।                                |                 | एके।               | पहुरी।          |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| व्यपराधाः                              | • • •           | ₹₹                 | \$.€            |
| व्यपुषदायग्रङ्खक्रमः                   | •••             | इष्ट               | 80              |
| चापुत्रधने पत्यधिकारविचारः             | 000             | SAN.               | <i>§ æ</i>      |
| खप्रकाधतस्त्ररायां दखः                 | •••             | ₹०१                | <b>Q</b> 40     |
| च्यप्रकाष्ट्रतस्त्रहाः                 | •••             | 800                |                 |
| चप्रकृतिस्थक्षतस्य कार्यस्यासिद्धः     | 900             | ર્ 🛮 પ્ર           | 2               |
| चप्रगल्धाभियोक्तरि कालदानम्            |                 | યુર                | 8 0             |
| अभियोक्रादीनामुक्तिवमः                 | •••             | 84                 | ` <b>e</b>      |
| बागुपेताश्रश्रूषा                      | • • • •         | २३८                | ė.              |
| बमेधादिना तड़ागादिदृषयो दच्छः          | •••             | २७६                | ě.              |
| व्यर्थिनः प्रतिनिधिः                   | •••             | 8२                 | 99              |
| खर्षिप्रवर्षिनोः वस्य क्रियेति निरूपगर | Į               | €€                 | 88              |
| खर्षिप्रव्यर्षिनोः सन्धिः              | ٠               | તે દ્ર્ય           | <b>९</b> €      |
| खवब्बरादिभिस्ततुंष्पथादिरोधनिषेधः      | •••             | 205                | <b>?</b> !!     |
| खविभाज्यदयम्,                          | • • •           | इ <b>०</b> €       | E.              |
| खविभाज्यविद्याधनलचाणम्                 | •••             | , ,<br>80 <b>9</b> | E               |
| बह्यीलवाकालचायम्                       | • • •           | ₹€8                | 80              |
| श्वद्यादग्रविवादपदावि                  | 6.0             | ११                 | -               |
| असान्तिप्रत्ययाविवादाः                 | • • •           | €β                 | <b>4</b> .      |
| व्यसंवद्भवादलद्भाष्यम्                 | •••             | १६२                | <b>१</b> २<br>8 |
| बस्तामिविक्रयः                         | •••             | 288                |                 |
|                                        |                 | ***                | 88              |
| <b>41</b>                              |                 |                    |                 |
| बागमपूर्वकमेव सक्तेः प्रामाख्यम्       | 900             | १०२                | e               |
| चागमवहीर्घकाचलादिकम्पि भुक्तेः माम     | <b>व्याग्या</b> | म् १०२             | 8 9             |

| विषयः ।                   |                |               |       | एछे।        | पद्गी ।    |
|---------------------------|----------------|---------------|-------|-------------|------------|
| च्छात्रमं विवाऽपि जिएर    | विभोगस         | य प्रामाख     | यम्   | १०इ         | 8 #        |
| न्धाचरितजन्तयम्           | •••            | •••           | •••   | १८१         | ~          |
| बाचार्यस्य कर्तवम्        | •••            | •••           | •••   | <b>२</b> 8१ | . €        |
| खादाप्रदापनपत्रवीर्षः     | क्षयं          | •••           | •••   | ۥ           | ११         |
| खादित्याः                 | •••            | • • •         | •••   | १२२         | १ ई        |
| खाधिनाष्ट्रादी खवस्या     | •••            | • • •         | •••   | १ ७५        | 8          |
| खाधिमिरूपयम्              | •••            | •••           | •• •  | १७इ         | 68         |
| च्याधिपचे विशेषः          | •••            | •••           | •••   | EH          | 8          |
| खाधिपालवस्कारः            | •••            | •••           | •••   | १७४         | •          |
| खाधिभेदाः                 | •••            | ***           | •••   | १०३         | १ <b>६</b> |
| खाधिमोचनम्                | •••            | •••           | •••   | १८२         | १५         |
| खाधिसित्रिप्रकारः         | •••            | •••           | •••   | १ ७५        | १६         |
| <b>खाधेर्यलाय</b> लभातः   | •••            | •••           | •••   | yes         | ¥.         |
| खावेदमप्रकारः             | • • •          | •••           | •••   | 88          | •          |
| छासेधभेदाः                | •••            | •••           | •••   | <b>ए</b> ड् | •          |
| द्यासे धादिविधिः          | •••            | •••           | •••   | ₹•          | •          |
| खासेधानर्घाः              | •••            | •••           | •••   | <b>₹</b> 9  | <b>१</b> ₹ |
| न्धासेधार्चाः             | •••            | •••           | • • • | ¥0          | Ę          |
| खासे थासे धक्यो जल        | ालो <b>सङ्</b> | द <b>च्छः</b> | •••   | *0          | ₹•         |
| व्याष्ट्रितम्थस्य सम्बन्ध | <b>तिका</b> व  | :             | •••   | १७६         | र 8        |
| <b>ब्यामागमर्गः</b>       | •••            | •••           | •••   | 39          | . १५       |
| खाञ्चानार्द्धाः           | •••            | •••           | •••   | 35          | ٤          |
|                           |                | 夏1            |       |             |            |

### उ।

| विषयः ।                        |                 |     | एके।        | पङ्गी । |
|--------------------------------|-----------------|-----|-------------|---------|
| उत्नोचसरूपम्                   | •••             | ••• | <b>२</b> २६ | o       |
| उत्तमद्रयाणि                   | •••             | ••• | २६८         | ९ ध     |
| उत्तमसाइसदग्डः                 | •••             | ••• | 200         | 8       |
| उत्तरपादः                      | •••             | ••• | પુ રૂ       | e       |
| उत्तरभेदानां खरूपाणि           | •••             | ••• | ત્રહ્       | २०      |
| उत्तरभेदाः                     | •••             | ••• | યુદ્        | ~       |
| उत्तरबद्धायम्                  | •••             | ••• | A 8         | ₹       |
| उत्तरादाने प्रत्यर्थिनः पराजयः | •••             | ••• | €8          | ~       |
| उत्तराभासानां लच्तवानि         | •••             | ••• | e y         | 24      |
| उत्तराभाषाः                    | •••             | ••• | e y         | 8 0     |
| उद्भवन्तवागम्                  | <b></b>         | ••• | <b>२</b> ९२ | 68      |
| उपधिलचागम्                     |                 | ••• | १६१         | 9       |
| उपनिधिलचाग्रम्                 | •••             | ••• | इ ० ४       | E       |
| उपविकयलचायम्                   | •••             | ••• | २१३         | €       |
|                                |                 | -   |             |         |
|                                | श्र ।           |     |             |         |
| ऋगग्रहगधस्माः                  | •••             | ••• | 680         | 8 2     |
| ऋग्रायहीतमेदेन रहेः परिमाय     | <b>ग्रेट्</b> ः |     | १ ६८        | ٩       |
| ऋणदानविधिः                     | •••             | ••• | १६६         | શ્પૂ    |
| ऋगपरिष्यीधनकर्तारः             | • • •           | ••• | १८५         | 98      |
| कृत्वादानप्रकर्णम्             | •••             | ••• | १६६         | · ·     |
| ष्ट्रणादानस्य स्ताविधासम्      |                 |     | १ ६ ६       | ٤       |

### का।

| विषयः।                    |                         |                      |         | एके ।      | पङ्गी |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------|------------|-------|
| कतिचिद्देशाचाराः          |                         |                      |         | 8 9        | 9     |
| कन्याटृषसे दसङः           | •••                     | •••                  | •••     | ३२०        | 38    |
| कन्या इस्से दण्डः         | •••                     | •••                  |         | . ३२०      | १०    |
| कर्म्मकराः                | •••                     |                      |         | २३८        | १६    |
| कार्य्यदर्भग्यकारः        | •••                     |                      | •••     | ₹€         | 9     |
| कालदानस्य विषयः           | •••                     | •••                  | 711.    | 44         | १इ    |
| कूटमाद्याः                | •••                     | •••                  | •••     | <b>E</b> 8 | c     |
| कूटसाचिए। दग्डः           | ***                     | •,.                  |         | E8         | १८    |
| कत्स्चन्य यापरि ग्रोधना   | भक्ती दत्तं             | लेखएछे               | लेखनीया | न् १००     | 88    |
| कं षृ चित्वार्थः विशेषेषु | स्त्रीगामस्             | ात <i>न्त्यम्</i>    |         | १६३        | 99    |
| को ग्राविधिः              |                         |                      | •••     | 888        | 9     |
| क्रियागां बनावलभाव        | ·                       |                      |         | €8*        | 8     |
| क्रियापादः                |                         |                      | •       | €0*        | 88    |
| क्रियाभेदाः               |                         | •••                  |         | ۥ*         | ₹•    |
| क्रीतपर्ण्यपरी चाकाल      | :                       |                      |         | २५६        | 2     |
| क्रीतानुश्रयः             |                         |                      | ry Kary | રપૂપ્      | 8     |
| क्वचित् पुनर्यवद्वारः     | •••                     |                      |         | १६१        | -     |
| क्वचित्वतन्त्र स्तर्याप   | कार्थस्या               | सिद्धिः              | ·       | १६५        | €     |
| कचिदगङ्गोसताऽपि व         | : द्विभवित              | •••                  |         | १६८        | 9     |
| क्वचिदिशारो दिवास्        |                         |                      |         | 888        | 9     |
| कचिदाने भार्यादीना        | मनुम् <mark>यपेच</mark> | ता                   |         | २२७        | Ę     |
| क्वचिद्भन्तेः प्राबल्यम्  | •••                     |                      |         | १००        | १३    |
| क्तचिद्यवद्यार्गिर्यायस्य | धर्मवाध                 | क <b>त्वम्</b>       | • • •   | ર પૂ છ     | 9     |
| चुददयम्                   |                         | •••                  |         | 335        | 88    |
| *                         |                         | Action to the second |         |            |       |

#### ख। यहरी। एके । विषयः। क्तिविचार्विधिः 25 83 ग। गग्रजने खन्नयोः वर्भयता 4 RA गवादिपाचनस्य स्तिपरिमाणम् २६३ € गोपचारभूमिः... રદ્ધ પ્ર 199 यामची चाचलार निरूपणम् २६४ २० जा। चच्छाच्यादिगमने दच्छः ... ३२१ २० चतुष्पाद्यवद्वारप्रकारताम् ... 35 88 चिरम्तनाया भुत्तौरपवादः १०६ 3 चौराणां नवविधत्वम् ... \$00 80 चौरायां भक्तावकाद्यादिदाने दखः... B . K 8 चौरादर्भने द्रव्यप्राख्यपायः ह॰भू 81 चौरितद्रश्यदापगासस्भवे राज्ञा खयं तदातश्यम् Bok RR बोरीपेचिवा रखः No B 99 图1 98 क्षामि

|                                  |            | ज।    |       |               |        |
|----------------------------------|------------|-------|-------|---------------|--------|
| विषयः ।                          |            |       |       | एछे।          | पङ्गी। |
| लयपचभेदाः                        |            | •••   | ***   | 60            | N.     |
| जयपचे लेखगीयार्थाः               |            | •••   | •••   | <b>e</b> z    | 3      |
| जलविधिः                          | •••        | •••   | •••   | ७६७           | C      |
| अवि-गर-निरूप <mark>णम्</mark>    | •••        | •••   | . ••• | 680           | 48     |
| जातिभेदेन दिख्यवस्था             | •••        | •••   | •••   | 660           | १€     |
| जाबतः साद्यादाने दोष             | : <b>.</b> | •••   | •••   | es.           | 65     |
| जानपदपत्रम्                      | •••        | •••   |       | £0            | 69     |
|                                  |            | 77 )  |       |               |        |
|                                  |            | ন ৷   |       |               |        |
| तण्डुचिविधः                      | •••        | 7     | ***   | ₹8€           | 65     |
| तप्तमाषविधिः                     |            | •••   | •••   | 683           | 6.     |
| तब्बर ज्ञानीपायः                 | •••        | ***   | ***   | 286           | 60     |
| तस्त्ररहैिवधाम्                  | •••        | •••   | 949   | २६६           | 68     |
| सी <b>रितानुश्चिष्योर्भें</b> दः | 400        | ***   | ***   | १६१           | 2      |
| तीववाक्यलचाग्रम्                 | •••        | ***   | •••   | REB           | 65     |
| चिप्रवयभोगनिरूपयाम्              | 046        | •••   | •••   | 6.8           | 6      |
|                                  |            | -     |       |               |        |
|                                  |            | ₹1    |       |               |        |
| <b>ए</b> ख्डपावयभेदाः            |            | 060   | •••   | 666           | 60     |
| इण्डपारको विधयः                  | ***        | •••   | • • • | 5.68          | . 0    |
| रण्डपार्व्यम्                    | •••        | •••   |       | SEB           | . 88   |
| बळानिकपणं तड्लेदास               | •••        | ***   | •••   | <b>११७</b>    | 88     |
| इत्तस्यानाष्ट्र र ग्रीयत्वम्     | •••        | • • • | •••   | <b>हेडे</b> ड | •      |
| ष्साधदानिकम्                     |            | •••   | •••   | 648           | 6      |

| विषयः।                           |          |          |           | प्रके ।      | पङ्की ।      |
|----------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|
| दायदैविध्यम्                     |          |          | •••       | इ२६          | €            |
| दायभागः                          | •••      | •••      |           | ३२६          | ۶            |
| दायलचायम्                        | •••      | •••      | •••       | ३२६          | y.           |
| दायानर्हाः                       | •••      | •••      | - •••     | ३६६          | ч            |
| दास-कर्मकरयोर्भदः                | •••      | •••      | •••       | २३८          | १७           |
| दासलमोचनविधिः                    | •••      |          | •••       | 288          | १३           |
| दासत्वविधिनिषेधी                 | •••      | •••      | •••       | <b>१</b> 8३  | १०           |
| दासविमोच्च ग्रीतकर्त्तव          | यता      | •••      | •••       | २४६्         | १२           |
| दासग्रब्द्युत्यत्तिः             | •••      | •••      | •••       | २४३          | Ę            |
| दासखरूपं तद्भेदास्त्र            | •••      | •••      | •••       | २३६          | <b>ર</b> પ્ર |
| दिखदेशानादरे दिखस                | प्रामाए  | ग्रहानिः | •••       | १२१          | १३           |
| दिव्यदेशाः                       | •••      | •••      | •••       | १२१          | ₹            |
| दिच्यप्रकरणम्                    | •••      | •••      | •••       | ११०          | 60           |
| दिव्यानां कालविश्रोषाः           | •••      | •••      | •••       | १२०          | 8            |
| दि <mark>येतिक</mark> र्त्ते यता | •••      | •••      | •••       | १२१          | 8=           |
| दिखोद्देशः                       | •••      | •••      | •••       | १११          | ₹            |
| देयम्                            | •••      | •••      | •••       | <b>२</b> ९५  | १२           |
| देश्रदृष्टस्य लच्चग्रम्          | ••• ,    | •••      | •••       | ३१           | ११           |
| देशादृ छस्यानु जन्यत्वम्         | •••      | •••      | •••       | ३१           | ~            |
| दैवम्टलानां पश्नां क             | र्यादिकं | पालिय    | षशुखामिने |              |              |
| दर्भनीयम्                        | • • •    | •••      | •••       | <b>इह्</b> य | 3            |
| यूतसमाह्नयौ                      | •••      | •••      | •••       | 356          | १३           |
| द्यृतस्थानयवस्था                 | •••      | •••      | •••       | 35€          | e            |
| द्वयोरेकमाधि कुर्ज्यतो           | द गडः    | •••      | •••       | १०६          | <b>२१</b>    |

### ध।

|                                       | 91         |                                         |             |        |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
| विषयः ।                               |            |                                         | एके।        | पङ्गी। |
| धटनिक्सीयप्रकारः                      | •••        |                                         | १२६         | 2      |
| भटविधिः                               | •••.       |                                         | १२५         | 99     |
| धनतारतम्येन दिव्यव्यवस्था             | ,          | •••                                     | 858         | ¥.     |
| धनागमभेदाः                            | •••        | •••                                     | <b>२१</b> ३ | 20     |
| "धनुषस्त्रीवध्यम्                     | •••        |                                         | १३०         | १५     |
| धनुःपरिमाणम्                          | •••        | •••                                     | ०६९         | 88     |
| धर्म्मलच्चग्रम्                       |            | •••                                     | 939         | 2      |
| धर्म्मभास्त्रयोरर्थभास्त्रयोस विरो    | धे निर्माय | :                                       | 35          | १६     |
| धर्मापास्त्रविषद्धसार्थप्रास्त्रस्य व | ाच्यता .   | •••                                     | ₹€          | १५     |
| धर्म्भशास्त्राणि                      | •••        |                                         | ₹€          | €      |
| धर्मादिभिषपायैः ऋगयहगम्               | •••        | •••                                     | 980         | ₹•     |
| धन्मीधर्म्भविचारविधिः                 | •••        | •••                                     | 388         | ٤      |
| धर्माधिकरणलच्चसम्                     | •••        | •••                                     | 80          | e      |
| ध्वत्राहृतसद्यम्                      | •••        |                                         | 305         | E      |
|                                       |            |                                         |             |        |
|                                       | न।         |                                         |             |        |
| निच्लोपनाधी व्यवस्था                  | •••        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २०५         | 3.9    |
| निच्चेपभेदाः                          | •••        |                                         | ₹•8         | {z.    |
| निच्चेपभोगादौ दखः                     |            | •••                                     | <b>२</b> ०५ | 29     |
| निचीप्रचायापलम्                       | •••        | •••                                     | २०५         | 88     |
| निच्नेपविधिः                          |            | •••                                     | 5.8         | 3.8    |
| विच्चेषः                              | •••        | •••                                     | 208         | 8      |
| वित्रधन्मी विरोधेन राज्ञतधर्म         | पालनम्     | •••                                     | 586         | •      |

| विषयः ।                                                                                                                                                               |                        |     | एके।                                                                                                                 | पह्नी ।                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| वियोगस्य वाग्दत्ताविषयत्वस्                                                                                                                                           | ··· )                  | ••• | <b>३५०</b>                                                                                                           | 80                         |
| निर्णयपादः                                                                                                                                                            | •                      | ••• | १५०                                                                                                                  | E                          |
| विर्योगप्रकारः                                                                                                                                                        | •••                    | ••• | १५०                                                                                                                  | १०                         |
| निर्णयस्थानानि                                                                                                                                                        | •••                    | ••• | 8.6                                                                                                                  | ₹                          |
| निर्णंयद्वेतवः                                                                                                                                                        | •••                    |     | ९२                                                                                                                   | ę                          |
| निवर्त्तनीयव्यवस्त्रारः                                                                                                                                               | •••                    | ••• | १६१                                                                                                                  | १२                         |
| निषुरवाकालचाणम्                                                                                                                                                       | •••                    | ••• | ₹€8                                                                                                                  | Ë                          |
| निस्यार्थकतस्य खवचारस्य                                                                                                                                               | सिद्धिः                | ••• | <b>१</b> ई 8                                                                                                         | १८                         |
| विद्यार्थे जन्तवाम्                                                                                                                                                   | •••                    |     | १ ई छ                                                                                                                | १व                         |
| म्यायग्रव्दार्थः                                                                                                                                                      | •••                    | ••• | • •                                                                                                                  | 80                         |
| न्यायस्य व्यवद्वारनिर्धायकत्वस्                                                                                                                                       | •••                    | ••• | ₹•                                                                                                                   | ब्                         |
| न्यासलहायम्                                                                                                                                                           | •••                    | ••• | <b>७</b> ०8                                                                                                          | ११                         |
|                                                                                                                                                                       | -                      |     |                                                                                                                      | **                         |
| i                                                                                                                                                                     | प।                     |     |                                                                                                                      |                            |
|                                                                                                                                                                       | , ,                    |     |                                                                                                                      |                            |
| पच्चदोषाः                                                                                                                                                             | •••                    | ••• | 80                                                                                                                   | E                          |
| पद्मदोबाः<br>पद्मलद्मग्रम्                                                                                                                                            | •••                    | ••• | 80                                                                                                                   | e.<br>B                    |
|                                                                                                                                                                       | •••                    | ••• |                                                                                                                      | 9                          |
| पचलचागम्                                                                                                                                                              | •••                    |     | 80                                                                                                                   | 8<br>१२                    |
| पचालचागम्<br>पण्यद्रयादावयथायवद्वारतो व                                                                                                                               | •••                    |     | 8 <i>७</i><br>8१२<br>२ <i>५</i> ८                                                                                    | 8<br>१ <i>२</i><br>१३      |
| पचालचागम् गण्यद्रखादावयथाव्यवहारतो व<br>पण्यदेविध्यम्<br>पण्यप्रकारभेदाः                                                                                              | <br>स्यडः<br>          | ••• | 89<br>8१२<br>२५ <u>८</u><br>२५ <u>८</u>                                                                              | 8<br>१२<br>१३<br>१€        |
| पचालचागम्<br>पण्यद्रथादावयथायवद्वारतो व<br>पण्यदेविध्यम्                                                                                                              | <br>स्यडः<br>          | ••• | 89<br>83<br>24<br>24<br>24<br>24<br>28                                                                               | 8<br>8 8<br>8 8<br>8 6     |
| पचानचागम् गण्यद्रश्चादावयथायवज्ञारतो व<br>पण्यदेविध्यम्<br>पण्यप्रकारभेदाः<br>पण्यस्त्रीतदुपभोक्तृविषये थ्यवस्                                                        | <br>स्यडः<br>          | ••• | 89<br>83<br>24<br>24<br>24<br>25<br>25<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26 | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 |
| पचानचागम् पण्यद्रधादावयधायवद्वारतो व पण्यदेविध्यम् पण्यप्रकारभेदाः पण्यद्वीतद्रुपभोक्तृविषये ध्यवस्                                                                   | <br>हराडः<br>          |     | 89<br>837<br>245<br>245<br>249<br>249                                                                                |                            |
| पचानचागम् पण्यद्रथादावयथायवहारतो व पण्यदेविध्यम् पण्यप्रकारभेदाः पण्यद्रीतद्रुपभोक्तृविषये थवस् पतितस्य भरणाभावः पण्य प्रशैवादिकर्णे देवकः                            | <br>हराडः<br><br>यो    | ••• | 89<br>83<br>24<br>24<br>24<br>24<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                           |                            |
| पचालचागम् पण्यद्रव्यादावयथाव्यवहारतो व पण्यदेविध्यम् पण्यप्रकारभेदाः पण्यद्रवीसदुपभोक्तृविषये व्यवस् विततस्य भरणाभावः पण्य प्ररोवादिकरणे हेन्द्रः परिवाज्याः व्यिष्यः | ा<br>इंग्रडः<br><br>यो | ••• | 89<br>837<br>245<br>245<br>249<br>249                                                                                |                            |

| विषयः ।                                    | एछे।           | पक्षी। |
|--------------------------------------------|----------------|--------|
| पितापुत्रविशोधे साच्यादीनां राष्टः         | ३१२            | ¥      |
| पितुक्दें दु चितरो ऽप्यं प्रभागिन्यः       | \$8 A          | १      |
| पुचप्रतिग्रहप्रकारः                        | <b>२२</b> ६    | 80     |
| पुनर्चायप्रकरणस्                           | १६०            | Ę      |
| पुरुषतारतम्येन दण्डयवस्था                  | <b>१ प्र</b> ई | १८     |
| पूर्व्वपद्मग्रोधनकालः                      | 42             | . २    |
| पूर्वपद्मस्य चतुर्विधलम्                   | . u.           | १६     |
| पूर्व्ववादिनिर्यायः                        | 81             | 28     |
| पैतामच्धनविभागः                            | <b>०</b> ६ इ   | 8      |
| पौरुषभोगकालः                               | १०४            | 2      |
| प्रकाश्चतस्त्रस्यां दण्डः                  | ₹ • •          | 88     |
| प्रकाग्रतस्त्रराः                          | २६६            | 69     |
| प्रकीर्णकलच्चयभेदी                         | इ.इ            | १६     |
| प्रकीर्योकस्                               | <b>इ.इ</b>     | . 84   |
| प्रक्तयः                                   | ह्यू           | ११     |
| प्रतिग्रहपाप्तभूमौ च्चियादिएत्राणामनधिकारः | <b>989</b>     | 99     |
| प्रतिम्नापादः                              | 8€             | 68     |
| प्रतिभूग्रहराप्रकरराम्                     | 88             | 80     |
| प्रतिभूदानासामर्थे विधिः                   | 84             | 8      |
| प्रतिभूभेदाः                               | 6EA .          | É      |
| प्रतिभूः                                   | 8 CM           | 8      |
| ध्रव्यर्थिनः कालदानव्यवस्था                | <b>U</b> U     | 8      |
| घ्रत्यर्थिनः कालदानम्                      | Y.o            | 9.9    |
| ध्रस्यवस्थान्दगोत्तरम्                     | KÉ             | 9 86   |
| प्रमासदीषस्योद्भावियतारः                   | 4              | •      |
|                                            |                |        |

| विषयः।                      |                |           |       | एके ।       | पद्गी । |
|-----------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|---------|
| प्रभागवीषोद्भावनप्रका       | ₹:             | •••       | •••   | EĘ          | ٤       |
| प्रमाणदोघोद्भावगानन्त       | रभाविराः       | नहत्यम्   | •••   | EÉ          | १६      |
| <u>घयत्रनिरू</u> पणम्       |                | ••• · · · | •••   | ~           | યૂ      |
| प्रवच्यावसितब्रा स्वाग्यस्य | निर्वासना      | विवादः    | •••   | ₹84         | ~       |
| प्राङ्न्यायोत्तरम्          | •••            | •••       | • • • | પૂર્લ       | 63      |
| <u>प्राड्विवाक गुगाः</u>    | •••            | •••       | •••   | <b>२</b> २  | 9       |
| प्राड्विवाक जन्त्र ग्रम्    | •••            | ···       | •••   | <b>२</b> १  | 99      |
| प्राड्विवानस्यानुकस्यः      | 4 • •          | •••       | •••   | <b>२</b> २  | 80      |
| प्रातिभावी निषद्धाः         | •••            | •••       | •••   | 8=8         | १७      |
| प्रातिभाये वर्ज्याः         | 0 • 0 ·        | •••       | • • • | 88          | 88      |
|                             |                |           |       |             |         |
|                             |                | 4         |       |             |         |
| षालिविधिः                   | •••            | •••       | •••   | ९8६         | و       |
|                             |                | 6         |       |             | •       |
|                             |                | ब।        |       |             |         |
| षवात्वार वच्च ग्रम्         | •••            |           | •••   | १८१         | •       |
| बान्धवाः                    | ***            | •••       | •••   | <b>ST8</b>  | 2       |
|                             |                | -         |       |             |         |
|                             |                | भ।        |       |             |         |
| भागस्तस्य हैविध्यम्         | •••            | •••       | • • • | <b>२</b> १२ | १८      |
| भाटकेन परभूमी वासन          | यवस्था         |           | •••   | <b>२३</b> ६ | ₹       |
| भाटकेन यानादिग्रहण          | <b>थ</b> वस्था | •••       | • • • | <b>२३</b> ५ | 8.      |
| भाषादीषाः                   | 000            | •••       |       | 38          | 9       |
| मामानज्यम्                  | 006            | •••       | •••   | 86          | 84      |
|                             |                |           |       |             |         |

| पङ्गी ।              |
|----------------------|
| ११                   |
| ٤                    |
| <b>ર</b>             |
| <b>१</b> 8           |
| १२                   |
| {ર્ <b>ર</b><br>{ર્ય |
| १३                   |
| र ८                  |
| <b>१</b> •           |
| १६                   |
| Ę                    |
| १६                   |
| €                    |
|                      |
| ,                    |
| ₹•                   |
| ٤                    |
| <b>18</b>            |
| ¥                    |
| •                    |
| ११                   |
| • •                  |
| ७१                   |
|                      |

|                               | য ।              |       |             |            |
|-------------------------------|------------------|-------|-------------|------------|
| विषयः ।                       |                  |       | एके ।       | पन्ती ।    |
| बचार्विधिविचारे राजाः पालम    |                  |       | २५)         | 580        |
| 99                            | 22               | 99    | ९६५         | रिश्च      |
| याचितलच्चग्रम्                | •••              |       | २०१         | १६         |
| युक्तिः                       | •••              | •••   | <b>45</b> * | Ę          |
|                               |                  |       |             |            |
|                               |                  |       |             |            |
|                               | <b>T</b> 1       |       |             |            |
| राजमार्गे प्रशिवकरते दखः      | •••              | •••   | <b>५७</b> ६ | . 8        |
| राजसेखिविभागः                 | •••              | •••   | €0          | 80         |
| राजनेख्ये नेखनीयार्थाः        | •••              | •••   | EE          | €          |
| राजधासनसद्धम्                 | ***              | •••   | æ\$         | ११         |
| रानेष्ट्या निर्मयविधः         | •                |       | 46.         | १ ह        |
| राजा प्रास्त्रायनुसारेखेंद का | व्य वार्त्तव्यम् | •••   | <b>PU</b>   | •          |
| यनाः                          | •••              | •••   | १२ए         | <b>२१</b>  |
|                               | -                |       |             |            |
|                               | 41               |       |             |            |
| चिखितनिरूपसम् …               | •••              | • • • | €8          | 28         |
| देखदोषमगुद्धरतो दखः           | •••              | •••   | 600         | १०         |
| बेख्यदीयाः                    | •••              | •••   | en          | •          |
| बेख्रहेविध्यम्                | •••              | •••   | €8          | <b>९</b> इ |
| बेखनाचे लेखानारं कार्यम्      | •••              | 969   | ER          | 80         |
| बेस्य निराचर खवा रखानि        | •••              | •••   | િદ્વ        | ٩          |
| वेख्यरीचा                     | • • •            | •••   | €8          | •          |

| विषयः।                                                                                                                                                                                                                       |        |       | एखें।                                                | पङ्गी                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| लेखप्रयोजनम्                                                                                                                                                                                                                 | •••    | •••   | <b>૮</b> રૂ                                          | १२                      |
| क्षेखभेदाः                                                                                                                                                                                                                   | •••    | •••   | ΨŲ                                                   | •                       |
| नेख्यनद्याम्                                                                                                                                                                                                                 | •••    | •••   | EŲ                                                   | 4.                      |
| लेखमुद्धिप्रकारः                                                                                                                                                                                                             | •••    | •••   | હહ                                                   | ¥                       |
| नेख्यस्यावान्तरभेदाः                                                                                                                                                                                                         | •••    | •••   | ÆÑ.                                                  | **                      |
| तेख्दानेरपवादः                                                                                                                                                                                                               | • • •  | . ••• | હહ                                                   | ₹                       |
| लेखानां मिघोविरोधे निर्वायः                                                                                                                                                                                                  | •••    | •••   | 800                                                  | €                       |
| लौकिकलेखभेदाः                                                                                                                                                                                                                | •••    | •••   | £# }                                                 | <b>{</b> ₹₹             |
| "                                                                                                                                                                                                                            | 37     | 73    | હશ્ ડ્રે                                             | <b>{</b> } ₹ <b>=</b>   |
| जीकिकलेखभेदानां जन्तवानि                                                                                                                                                                                                     | •••    | •••   | ÆÅ.                                                  | १ ष्ठ                   |
|                                                                                                                                                                                                                              | -      | •     |                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                              | व।     |       |                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                                      |                         |
| विणगादिसमयेषु समयिभिर्निर्णं                                                                                                                                                                                                 | यः     | • • • | ३२                                                   | र                       |
| विणगादिसमयेषु समयिभिर्निर्ण<br>वयोविषोषादिना दिचाविषोषः                                                                                                                                                                      | थः<br> | •••   | ३२<br>११ <b>८</b>                                    | ક<br>ક                  |
| , •                                                                                                                                                                                                                          |        | •••   |                                                      | ·                       |
| वयोविशेषादिना दिखविशेषः                                                                                                                                                                                                      |        | •••   | ११८                                                  | 8                       |
| वयोविभोषादिना दिवाविभोषः<br>वर्ण्यकच्चश्रम्                                                                                                                                                                                  |        |       | ११८<br>२०                                            | ų,<br>R                 |
| वयोविभेषादिना दिख्यविभेषः<br>वर्ण्येषच्यश्रम्<br>वसवः                                                                                                                                                                        |        |       | ११ <b>८</b><br>२०<br>१२२                             | ક<br>પૂ<br><b>૧ ૨</b> ૨ |
| वयोविशेषादिना दिख्यविशेषः<br>वर्ण्येषच्यश्रम्<br>वसवः<br>वाक्षावध्यद्वैविध्यम्                                                                                                                                               |        |       | ११८<br>२०<br>१२२<br>२ <b>८</b> ४                     | स<br>पू<br>१३           |
| वयोविभेषादिना दिख्यविभेषः<br>वर्ण्यकच्चभ्यम्<br>वसवः<br>वाक्षाक्ष्यभ्वविध्यम्<br>वाक्षाक्ष्यम्                                                                                                                               |        |       | ११८<br>२०<br>१२२<br>२८४<br>२८ <b>३</b>               | स<br>५<br>१<br>१<br>१   |
| वयोविशेषादिना दिख्विशेषः<br>वर्ण्यक्तश्यम्<br>वसवः<br>वाक्षाक्ष्यभ्विधम्<br>वाक्षाक्ष्यम्<br>वाक्षाक्ष्यम्                                                                                                                   |        |       | ११८<br>१२२<br>१६४<br>२६४<br>२६५                      | स<br>१ इ इ ५<br>१ र     |
| वयोविशेषादिना दिश्यविशेषः वर्ण्यकच्याम् वसवः वाक्षारुधार्षेविध्यम् वाक्षारुधम् वाक्षारुधम् वाक्षारुधम् वाक्षारुधम् वाक्षारुधम् विभागः                                                                                        | •••    |       | ११८<br>१२२<br>१८४<br>२८४<br>२६५<br>३६५               | स<br>५ इ. इ. ५<br>१ २ ० |
| वयोविशेषादिना दिश्यविशेषः वर्ण्यकच्याभ् वसवः वाक्षाक्याभ् तिथाम् वाक्षाक्याभ् वाक्षाक्याम् वाक्षाक्यादिधनविभागः वानप्रस्थादिधनविभागः वानप्रस्थादीनां धनसम्बन्धः विक्रीयासम्प्रदानम्                                          | •••    |       | ११ ८<br>१२ ८<br>१८ १<br>१८ १<br>१६ १<br>१६ १<br>१९ १ | 4 4 8 4 8 9 6           |
| वयोविशेषादिना दिख्विशेषः वर्ण्यक्तश्यम् वस्तः वाक्षाक्षण्यद्विथम् वाक्षाक्षणम् वाक्षाक्षणम् वाक्षाक्षणम् वानप्रसादिधनविभागः वानप्रसादिधनविभागः वानप्रसादिधनविभागः विकीयासम्मदानम् विभक्तानां कर्त्तथम्                       | •••    |       | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                | H 4 2 2 4 2 6 4 2       |
| वयोविशेषादिना दिख्यविशेषः<br>वर्ण्यक्तः श्रम्<br>वसवः<br>वाक्षाकश्यक्षेविश्यम्<br>वाक्षाकश्यम्<br>वानप्रस्थादिधनविभागः<br>वानप्रस्थादिधनविभागः<br>वानप्रस्थादीनां धनसम्बन्धः<br>विक्रीयासम्पदानम्<br>विभक्तानां कर्त्तंश्यम् | •••    |       | 9 7 7 8 8 8 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9              | H U                     |

| विषयः ।                        |            |              | एके ।                     | पङ्गी । |
|--------------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------|
| विवादमन्तरेणापि दख्डा इपिर     | ाधाः       | • • •        | ₹8                        | ₽.      |
| विषमच्चणजनित्वविषवेगाः ।       | 4 0        | •••          | १८३                       | 28      |
| विषयविश्रेषेषु दिखविश्रेषाः    | • • •      | •••          | 283                       | 28      |
| विषविधिः                       | •••        | • • •        | र ८४                      | 2       |
| बद्धलत्तगाम्                   | • • •      | •••          | २७२                       | ٥       |
| बद्धिपरिमाणम्                  | • • •      | • • •        | 640                       | ~       |
| रहिप्रमेदानां जच्चणानि         | •••        | • • •        | 640                       | 8       |
| ब्रिड्डिप्रभेदाः               | •••        | • • •        | <b>१</b> ६६               | وح      |
| रह्युपरमः                      | •••        | •••          | १०२                       | 9       |
| बड्युपरमापवादः                 | •••        | •••          | १०१                       | 60      |
| वेतनदानप्रकारः                 |            | •••          | र १०                      | ११      |
| वेतनस्यानपाकर्म                | • • •      | •••          | <b>२३</b> ०               | ď       |
| वेदकमन्तरेणापि क्षादयो रा      | द्या खयं ( | निर्योतद्याः | <b>ह</b> र                | 24      |
| व्यवचारदर्भनकाषः               | •••        | •••          | 8=                        | ٤       |
| व्यवचारदर्भनविधिः              | •••        | •••          | <b>३</b> ८                | 8.      |
| व्यवचारदर्भने राच्चः प्रतिनिधि | ·          | •••          | <b>२१</b>                 | ¥L.     |
| खबद्यारदर्भने वर्च्यास्त्रिययः |            | •••          | 60                        | 8.8     |
| व्यवचारदर्भनोपक्रमः            | •••        | • 🖦          | <b>छ</b> १                | 8.      |
| व्यवचारदर्शिंगामुक्तमाधममावः   |            | •••          | <b>३</b> २                | ∢       |
| यवद्वार निर्वचनम्              | •••        | •••          | 0                         | ९३      |
| व्यवद्वारपादाः                 | •••        | 9 0 0        | <b>११</b><br>8 <b>₫</b> } | { e =   |
| व्यवशारमेदाः                   | •••        | •••          | E                         | 99      |
| नातगबभ्रस्योरर्थः              | •••        | •••          | <b>२५</b> ०               | 8       |

### श्र ।

| विषयः ।                    |                   |       |     | एछे।            | पद्भी।    |
|----------------------------|-------------------|-------|-----|-----------------|-----------|
| भ्रपयाः                    | •••               | •••   | ••• | 222             | <b>१•</b> |
| प्रस्यचेषे रतिकरणम्        | •••               | •••   | ••• | २६६             | 8         |
| ष्ट्रारी रदष्डसः प्रकारमे  | हाः               | •••   | ••• | <b>ર</b> પ્રપ્ર | १७        |
| भारीरार्थंद ख मेदेन इर     | <b>छ दै</b> विध्य | म्    | ••• | १५५             | ११        |
| प्रासनविरोधे मुसोरपार      | गण्यम्            | •••   | ••• | १०५             | ₹•        |
| <b>प्रिस्पिन्याससरूपम्</b> | •••               | •••   | ••• | <b>२१</b> •     | <b>ર</b>  |
| प्रियुवाषयोर्कं चाये       | •••               | •••   | ••• | १६६             | ¥.        |
| शिष्याणां गुरुश्रश्रूषा    | •••               | •••   | ••• | ₹8•             | १६        |
| श्रुभाश्रम <b>कर्माणी</b>  | •••               | •••   | ••• | <b>२</b> हट     | 2         |
| मुख्रुकभेदाः               | •••               | •••   | ••• | <b>२</b> इट     | 22        |
| श्रूहस्य दासीपुत्रविभागः   | •••               | •••   | ••• | <b>स्प्र</b>    | 9         |
| <b>ग्रौर्यधन</b> सत्त्वगम् | •••               | ••• . | ••• | <b>૩૦</b> ૬     | 4#        |
|                            | •                 | स।    |     |                 | ,         |
| सकारयमित्योत्तरम्          | •••               | •••   | ••• | €ŧ              | •         |
| सञ्चरोत्तरम्               | •••               | •••   | ••• | ۥ               | १२        |
| सङ्गरोत्तरे क्रियाक्रमः    | •••               | •••   |     | €₹              | १ इ       |
| संजातिप्रसुकायाः स्त्रिया  | बद्धयम्           | •••   | ••• | 9 •             | ٤         |
| सत्य प्रश्रंसा             | •••               | •••   | ••• | <b>્ર</b>       | . 8       |
| सत्यसाच्यपवादः             | •••               | •••   | ••• | <u>૭</u> ૯      | २२        |
| सदोनिरूपणम्                | •••               | •••   | ••• | ₹8              | •         |
| सनामयः                     | •••               | •••   | ••• | €⊂              | ٤         |
| सन्दिग्धलेखे निर्णयप्रक    | ारः               | •••   | ••• | £9              | 8         |

| विषयः।                           |          |     | प्रस्ते ।   | पङ्कौ । |
|----------------------------------|----------|-----|-------------|---------|
| सभाषानां कर्माणि                 | •••      | ••• | ₹8          | २०      |
| सभाष्ट्रानि                      | •••      | ••• | ₹8          | १8      |
| सभानिरूपयम्                      | •••      | ••• | १७          |         |
| सभाष्रवेशकालः                    | •••      | ••• | १७          | १२      |
| सभायामुपवेश्वनप्रकारः            | •••      | ••• | ₹ ७         | १६      |
| सभायाञ्चातुर्विध्यम्             | •••      | ••• | १८          | १ ६     |
| सभ्यसङ्ख्या                      | •••      | ••• | २०          | १३      |
| सभ्याः                           | •••      | ••• | २०          | १०      |
| सभ्येषु वर्ज्याः                 | •••      | ••• | २१          | २       |
| सम्भूयकारियां कर्त्तेत्रम्       | •••      | ••• | <b>२</b> १८ | ć       |
| सम्भूयकारियां क्रियकरायां कर्त्त | यम्      | ••• | <b>२</b> २३ | ₹       |
| सम्भूयकारियां परस्परविवादनिया    | यप्रकारः | ••• | <b>२</b> २० | 8       |
| सभूयकारिगामित्रजां कर्त्त्रयम्   | •••      | ••• | <b>२</b> २१ | €       |
| सम्भूयकारियाम्हित्रां दिच्याति   | भागः     | ••• | <b>२</b> २२ | 8       |
| सम्भूयकारियां ग्रिस्पिनां विभागः | •••      | ••• | <b>२२३</b>  | १२      |
| सम्भूयसमुखानाधिकारियः            | • • •    | ••• | २१ ८        | ~       |
| सम्भूयसमुखानम्                   | •••      | ••• | २१८         | 8       |
| सर्वेखदराई वर्जनीयानि            | •••      | ••• | રૂદ પૂ      | ~       |
| साचियः                           | •••      | ••• | ĘŲ          | २       |
| साचियां दादश्र भेदाः             | •••      | ••• | 90          | १३      |
| साचिदीषोद्भावनकालः               | •••      | ••• | <b>૭</b> ૪  | १२      |
| साचिदीषोद्भावनम्                 | •••      | ••• | 98          | ₹       |
| सान्तिदेधे निर्णयः               | •••      | ••• | <b>C</b> §  | 8       |
| सान्तिनिरूपगम्                   | •••      | ••• | €8*         | €       |
| साचिपरीचा                        | •••      | ••• | ૭૫          | ą       |
|                                  |          |     | -           | `       |

| विषयः।                    |       |                |              | एके।        | पङ्गी। |
|---------------------------|-------|----------------|--------------|-------------|--------|
| साच्चिप्रत्रप्रकारः       | •••   | **             |              | 96          | ~      |
| साच्चिभेदेन सङ्ख्याभेदः   | •••   |                |              | <b>७</b> २  | Ę      |
| साच्चिषच्चयम्             | •••   |                |              | €8*         | ९ छ    |
| साद्तिग्रन्दार्थः         | •••   |                | •••          | €8 *        | •      |
| साद्तिषु प्रतिप्रसवः      | •••   | •••            |              | 90          | ٩      |
| साचिषु वन्धीः             | •••   |                | <sup>1</sup> | ६६          | 9      |
| साचिसङ्खा                 | •••   | •••            |              | €4L         | 8 8    |
| साच्यदानकाले उपानदुः      | योष   | <b>रि</b> खायः | ••••         | 30          | 99     |
| साच्यनुयोजनम्             |       |                | •••          | O.T.        | १७     |
| साच्यमन्तरेय ज्ञानीपा     | याः   |                | •••          | <b>€</b> 8  | ११     |
| साच्यस्य हियोपादेयता      | •••   | •••            | • • • •      | C.          | C      |
| साच्युक्ती विश्रेषः 💛     | •••   |                | •••          | 60          | Ę      |
| साच्ये मिखाकथनदीषा        | :     | •••            |              | 00          | ~      |
| साधारणस्त्रीगमने दराइः    | •••   | :              |              | 395         | १२     |
| साधानिरूपणम्              | •••   | •••            |              | 9           | 39     |
| साध्यपालस्य कर्त्तव्यता   | •••   |                |              | २8          | 2      |
| सामन्तनत्त्वस्यम्         | •••   | •••            |              | २०१         | 69     |
| साइसभेदाः                 | •••   |                | •••          | 300         | 80     |
| साइसस्टपम्                | •••   | •••            |              | 3.0         | · ·    |
| साइसिकज्ञानीपायः          | • • • |                | •••          | 30€         | 88     |
| साइसे दण्डः               | •••   | •••            | •••          | ३०¢         | - 8    |
| साष्ट्रसम्                | •••   | •••            | •            | <b>७०</b> इ | 8      |
| सीमाचिहानि                | •••   |                | •••          | 200         | 4      |
| <b>सीमानिर्</b> णयप्रकारः | •••   | ·              | Jan Sept     | 208         | E      |
| सीमाप्रकारभेदाः           | •••   | •••            | •••          | रहट         | 38     |
| 4                         |       |                |              |             |        |

| विषयः ।                       |          |     | एने।        | पदी।          |
|-------------------------------|----------|-----|-------------|---------------|
| सीमायाः पच्चविधलम्            | •••      | ••• | ર્¢દ        | ₹•            |
| सीमाविवादनिर्धयः              | •••      | ••• | ₹६६         | 8 6           |
| सुवर्षादिपरिमायाम्            | •••      | ••• | ११५         | ९६            |
| सेतुदैविध्यम्                 |          | ••• | <b>३</b> ८१ | 4             |
| सोद्धारभागस्याननुष्ठानम्      | •••      | ••• | इह€         | ٩             |
| सोपधिदानादेनिवर्त्तनीयत्वम    |          | ••• | <b>२</b> १९ | 69            |
| सोपाधिदत्तस्य स्त्रीधनत्वाभा  | a::      | ••• | ₹9•         |               |
| संविद्यतिक्रमः                | •••      | ••• | 289         | ٩             |
| संसर्गिनर्थायः                | •••      | ••• | ₽€१         | ્             |
| संस्विधिविभागः                | •••      | ••• | ₹€•         | <b>.</b>      |
| स्तेयम्                       | •••      | ••• | 735         | 8             |
| क्लियसन्देहे निर्मायः         |          |     | <b>३०</b> ६ | 80            |
| स्तोभकस्चकयोर्लच्चयो          | •••      | ••• | च्य         | ,<br><b>2</b> |
| स्त्रीधनदाने विश्रोषः         | •••      | ••• | इ∉्ट        | १०            |
| स्त्रीधनभेदाः                 | •••      | ••• | - इ€ ⊏      | 4             |
| स्त्रीधनविभागः                | •••      | ••• | ₹{⊂         | ¥.            |
| स्त्रीपुंसयोगलच्यम्           |          | ••• | इरर         | ९२            |
| स्त्रीरच्यम्                  | •••      | ••• | इरर         | <b>\ \ 8</b>  |
| स्त्रीरचणीपायाः               | •••      | ••• | <b>३२३</b>  | E             |
| स्त्रीसंग्रहणज्ञानीपायः       | •••      | ••• | ₹१ €        | <b>ર</b> પ્ર  |
| स्त्रीसंग्रहणभेदाः            | •••      | ••• | इरप्र       | १७            |
| स्त्रीसंग्रहणम्               | • • •    | ••• | ₹१५         | १ €           |
| स्त्रीसंग्रहणे दण्डः          |          | ••• | इ१ ७        | ٤             |
| स्त्रगदिविषये पुनर्श्वहारप्रव | र्त्तनम् | ••• | १६१         | E             |
| स्थावरप्राप्तिनिमित्तानि      | •••      | ••• | १०ए         | ₹             |

| विषयः ।                      |      |      | एके।        | पहाँ । |
|------------------------------|------|------|-------------|--------|
| ख्यावरविषये देयगिरूपणम्      | •••  | •••  | <b>२</b> २€ | ९८     |
| ख्यावरादौ कूटलेखकरखे दखः     | •••  | •••  | 8.08        | र      |
| ख्यावरादौ नेख्यस्यावायकत्वम् | •••  |      | ER          | 99     |
| खत्वकारणविचारः               | 009  | •••  | 250         | १२     |
| खल्ख ग्रास्त्रीयतनौतिकतविष   | ारः  | •••  | इरट         | 8      |
| बामिपाचयोः कर्त्तवम्         | •••  | •••  | रद्ध        | 2      |
| खामिपानविवादः                | •••  | •••  | २(२         | 24     |
|                              |      | (in) |             |        |
|                              | E I  |      |             |        |
| श्वीनवादिमो दखेन पुनर्वादाधि | कारः | •••  | ИФ *        | १७     |
| चीनवादी                      | •••  | •••  | €8          | 98     |

**इयोपादेयपूर्वंपचौ** 

## पराश्ररमाधवोद्धिखितश्रुतीनामकारादिक्रमेण प्रचापनपचम्।

<del><}\*</del>\*<del><</del>

( यवदारकाण्डस्य )

श्रा।

म्नुति , १८६।६॥ ३६०। ३॥ ३८३।१०॥

# पराचरमाधवोह्मिखतानिर्दिष्टसार्नुनामस्मृतीनां प्रजापनपचम् ।

----

( व्यवहार्काण्ड्य)

### 田田

स्मृति वा स्मृत्यन्तर वा स्मर्या २२। ०॥ ८०। १२॥ ६१। १, ६॥ १०॥ १०॥ १०॥ १०॥ १०॥ ११२। ६॥ ११५। ८॥ १३२। १३२। १३२। १३३। १३३। १३॥ १३५। १३॥ २०१। ०॥ २१३। १६॥ २३०। ६॥ २५२। १३॥ २६५। १३॥ २६०। १३, १०॥ २०५। ६॥ ३३२। ११, १०॥ ३८०। ६॥ ३३१। १६॥ ३६०। १॥ ३८०। १॥ ३८०। १॥ ३८०। १॥ ३८०। १॥ ३८०। १॥ ३८०। १॥ ३८०। १॥ ३८०।

## पराश्ररमाधवो स्तिखितगीतावाक्यानां प्रजापनपचम् ।

-----

( व्यवहारकाण्डस्य )

A 1

गीता ५।९॥

## पराश्ररमाधवोह्मिखितपुराणनामामकारादिक्रमेख प्रचापनपषम्।

----

( व्यवहार्काण्डस)

11

मविष्यपुराय २८ । १०॥

म।

सत्यपुराय २३८।२॥

# पराश्रमाथवोद्धिखितानिर्दिष्टनामपुराणवचनाना-मकारादिक्रमेख प्रचापनपचम्।

and Million

( यवहारकाण्डस्य)

प।

पुराय १८८। १२॥

## पराश्ररमाधवोि स्थितिति हासनासामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनप्तम् ।

( यवहार्काण्डस)

म।

महाभारत २८। ।।

### पराणरमाधवो चिखितसार्नृनामामकारादिक्रमेण प्रज्ञापनप्यम् ।

→→
★
♦

( यवहारकाण्डस)

#### ग्रा।

ष्यापस्तम्ब इत्हाई॥ ३५४। १६॥

#### उ।

उपाना ४२। ८॥ २६८ । १० ॥ २६८ । १३ ॥ ३८१ । १० ॥ ३८९ । ८॥

### का।

कात्यायन ७।१६॥ ८।२०॥१२ । ८॥१५।१६॥१०। ८॥१८॥ २०। ५॥ २२।१०॥ २८।६,१२॥ २५।१०॥ २६। २,१२,१६,१६॥ ३५।१०॥ २६। २,१२॥ २०। ४,१६॥ ३८।१,१६॥ ३८।१,१६॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ३८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५८।१०॥ ५०,१५॥ ६०।१०,१५॥ ६८।१०॥ ५८।१०॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥ ६८।१०,१५॥

१०३ | इ, १२ ॥ १०४ | १४ ॥ १०० | २, १३ ॥ १०८ । ५॥ १०६ । ६ ॥ ११२ । १३ ॥ ११३ । ८, १६ ॥ ११८ । १९ ॥ ११८। म, १२ ॥ १९८ । २, १८ ॥ १२१ । ८ ॥ १३६ । २० ॥ १४९ । B | १८६ | १० | १८० | ३ | १५५ | १३ | १५२ | १ । १५<sup>8</sup> | १९, १० ॥ १५७। । ॥ १५८। ८, १२ ॥ १५८। ३ ॥ १६९। र ॥ १६२ । २२ ॥ १६४ । ४ ॥ १६८ । १७, २० ॥ १६८ । २, ८, १९॥ १७ । इ.॥ १७२ । इ.॥ ५०६ । २९ ॥ १७७ । ई, ट.॥ १७६ । ७, १० ॥ १८१ । ८ ॥ १८५ । ३८ ॥ १८६ । १८ ॥ १८८ । ७, १७ ॥ १८६ । ११, १७ ॥ १८१ । १३ ॥ १८२ । २२ ॥ १८३ । । १६८ । १६ ॥ १६६ । ७, ११, १८, २० ॥ १६० । ५, १० ॥ १६८ | ७ | १६६ | 8, १८ | २०० | ११ | २०२ | २२ | २०६ | र, १७ ॥ २०७ । १ ॥ २०८ । २० ॥ २१० । ४, ८, १३, २१ ॥ सर्१ । ७, १ = ॥ स्१३ । १३ ॥ स्१४ । १, १५॥ स्१५ । ५, १०, १५, १८ ॥ २१६ । १७ ॥ २२० । १४ !। २२३ । १६, १८ ॥ रर । । । रर्प । १५ ॥ रर्द् । ७, १० ॥ रर । र१ ॥ रर । ७, १८ ॥ २३३ । १ ॥ २३५ । ७ ॥ २३० । ३ ॥ २४१ । ८ ॥ २४३ ॥ र, ८, ६, १७, २०॥ २८५ । ५॥ २५०। १८॥ २५१ । ३॥ २५८ । १०, १८ ॥ २५६ । ८ ॥ २५८ । २ ॥ २६६ । भू । २०१ । १०, १८ ॥ २०२ । २, ६ ॥ २०५ । २॥ २०६ । ३, 0, १७, १६ ॥ २७७ । र ॥ २७६ । ६ ॥ २८० । ८, ११ ॥ २८१ । १६ । २८३ । ६ । २८५ । ० । २८६ । ५, ६ ॥ २८० । १६ ॥ रट । १८ ॥ २८६ । ६, १३ ॥ २६१ । ६, १६ ॥ २६८ । ० ॥ इ॰४ । ७ । वर्॰ । ७, १८ । वर्र । १, ७ । वर्थ। ४ । व्रु। रमा अवस् । रम् । ३४०। १० ॥ ३४८। ६ । ३४६। र् ॥ ्रप्र । १ ॥ ३५८ । १६ ॥ ३५८ । ३ ॥ ३६८ । ११. १८ ॥ ३६८ ।

भ, १०॥ ३००। ०, १२, १८॥ ३०३।१२, १८॥ ३०५।८, १५,२०॥ ३०६।२,६॥ ३००।८॥ ३०८।०॥ ३०८।१, ५,६,१५॥ ३८३।१॥ ३८०।१५॥ ३८५।२॥ ३८६।५॥ ५०\*।१०॥ ५८\*।२,८,१८॥ ६०\*।५,१०॥ ६१°॥ ८,०,१०,१३॥ ६२\*०,१८,२१॥ ६३\*।३,६,८॥

कात्यायनसूच २२२।११॥

#### ग।

गौतम इर । ३ ॥ १५० । ० ॥ १५८ । १५, २० ॥ १०० । ११ ॥ १०२ ।
१५ ॥ २०१ । १८ ॥ ३०६ । १६ ॥ ३१८ । १८ ॥ ३२० । १ ॥ ३५८ ।
१८ ॥ ३५१ । १३ ॥ ३३४ । १४ ॥ ३३० । १ ॥ ३६५ । १ ॥
१८ ॥ ३५० । १५ ॥ ३५८ । १ ॥ ३६४ । १ ॥ ३६५ । १ ॥
३०१ | २, ५॥ ३०३ | २, १८, १८ ॥ ३०८ । १६ ॥ ३८१ । १ ॥

### द।

दत्त २२५ । १ ॥

देवल इरहार । इरा १२८ । ११८ । ११८ । ११८ । ११८ । ११८ । ११८ । ११८ । ११८ ।

### न।

प्राप्त १ व ॥ पूर्व । ७ ॥ देव । १९, १८ ॥ द्व । व, १६ ॥ देव । प्रा ७०। १, ७ । ७२। ७, १०, १६ । ७६। १६ ॥ ८१। ८। च्छ। १२ ॥ च्छ। ११ ॥ ६२ । १२ ॥ ६३ । १५ ॥ ६८ । है। ENT 18' 55 1 80 10 11 82 160 11 605 1 60 11 605 1 N° १९, १५, १८ ॥ १०५ । ४, ८ ॥ १०६ । १२ ॥ १०० । ४, १६ ॥ ११२। = ॥ ११३ । १ ॥ ११७ । ध, १६ ॥ ११ = । ३ ॥ १२० ! १०॥ १२१। ६, १३॥ १२8। ६॥ १२५। १५॥ १२६। ६॥ १२०। २, २१ ॥ १२६ । ४, ११ ॥ १३० । १४ ॥ १३१ । ४ ॥ १६ । १० ॥ १वव । १८ ॥ १व८। ४, १८ ॥ १वधा । ११ ॥ १व६ । १९ ॥ १३०। १८ ॥ १३८। १२ ॥ १३६। इ ॥ १४०। १४ ॥ १८१ । १५ ॥ १८२ । १, ८, ०, १६ ॥ १८३ । २० ॥ १८८ । ८, ्रहा १८४। १८॥ १८६। मू ॥ १५१। १६ ॥ १५२ । ६॥ १ म छ । र ॥ १ म म । ७, १० ॥ १ म ६ । १० ॥ १६० । १ म ॥ १६१ । ह ॥ १६२ । च, ११ ॥ १६३ । १8, १८ ॥ १६५ । ३ ॥ १६६ । ६ ॥ 5 4 5 1 5 4 1 5 4 5 1 5 9 1 5 9 5 1 5 9 5 1 5 9 7 11 5 9 7 1 १ मा १ ०६ । २ ॥ १ ०८ । ६ ॥ १८६ । ४, ६, १२ ॥ १८६ । ८ ॥ १६०। ७॥ १६२। १३॥ १६४। ८, १६॥ १६५। ६, १४॥ १६०। १, १८ । १८८। यर ॥ १६६। १० ॥ २०० । ५, १५ ॥ २०१ । २२ ॥ २०२ । १८ ॥ २०३ । ३, १२, १८ ॥ २०४ ! ४, २०॥ २०६ । ५ ॥ २०० । १२, १ ५ ॥ २०६ । १८ ॥ २११ । १२ ॥ रहर । ह ॥ रहर । ह० ॥ रहा । स् ॥ रहट । प्र ॥ रहट । ह ॥ ररर । र१ ॥ रर४ । ६, १० ॥ रर५ । ६, १२ ॥ रर० । १३ ॥ २३० । २, ०, ११, १५ ॥ २३२ । ५, २० ॥ २३३ । १३, १६ ॥ रह्य । १० ॥ रहर् । र, १२ ॥ रहा १६, १४ ॥ रहा ५, ११, १ 8 ॥ २३६ । ११ ॥ २४० । १५ ॥ २४१ । २, ५. १२, १८ । रथर। र, ९४, २०॥ र४३। १३॥ २४४। ९४. १८, २९॥

२८५। ८, १२, २०॥ २८६। ५, ८, १२ ॥ २८०। १॥ २८८। ૧૨ ૧૨૫૨ ૧ ૬ ૧૨૫૬ ૧૫, ૯ ૧૨૫૬ ૧૧૫ ૧૫૭ ૧૭, ૧૦ ૧ रम्द। म, १०, १३ ॥ २म्द। ११, १६ ॥ २६० । १८ ॥ २६१ । ८। र्दर। र ॥ र्द्र। ३, ६॥ र्द्छ। १३, ६०॥ र्द्६। ८॥ रई०। १६, १८॥ रहट। २, ७, ॥ १६८। ६, १०, २०॥ २०३। ध । २०४। १२, १६ ॥ २०५। ८ ॥ २०६। १० ॥ २०८। १५ ॥ २८०।२०॥२८१।१, १॥२८१।१६॥२८१।१,१२,१८॥ २८८। मा । २६६। १६ । ३६८। हा ३६०। ८ ॥ ४६८। ८ ॥ २६६। ६, २९ ॥ २०२। ५, १५, १६ ॥ २०२ । १८ ॥ ३०५ । १९ ॥ ३०६ । २, २० ॥ ३०० । ४, १५ ॥ ३०८ । १ ॥ ३९९ । १८ ॥ इर्र। ६, ११ ॥ इर्०। २१ ॥ इर्ट। २१ ॥ इर्ष। रूटा च्य ८। ८ ॥ च्यप्र १ ॥ च्यर्ष । या च्च्य । य, १० ॥ व्यप्र । ८ ॥ २८६ । ४० ॥ इसस । ६, ४८ ॥ इसर । ८ ॥ इद्र । ४८ ॥ इद्धाला इद्दाटा ३००। ८॥ ३०१। १०॥ १०८। ४, १०॥ इत्या हा इत्या हा इत्या १८॥ इत्या इत्या विदेश । १६ ॥ ३६२ । पू. १८ ॥ वेदेव । १० ॥ वेदेपू । ६ ॥

4= 14160 1861

#### प।

षाधिन ६४ । १९॥

पारकार ३०९।५॥

 १२५ । ७, ८, १२, १०॥ १२६ । १, १६, १८॥ १२७ । ७, ११॥ १२८ । १३३ । ६, ८॥ १३५ । २०॥ १३६ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १३८ । १३॥ १४, १६॥ १८८ । १३, १६॥ १८८ । १३, १८, १७॥ १८८ । १०॥ १८, १८॥ १८० । १८, १०॥

€2ª 1 2º 1

पेठीनस्त इ०८।५॥ प्रजापति २८।१९॥ ५८।३॥ ५६।१८॥ ५०।०॥ ८२।१५॥ १००।१९॥ १०८।११॥ २८१ ८,१२॥ १८२।१०॥ २२६।१५॥ ३३३।१८॥ ३५८।१६॥ ३८३।१२॥

### 91

ब्ह्ह्ह्युति ८८।६॥ च्ह्न्यु इ५६।२०॥ च्ह्ह्ह्ह्मा ६८८।१९॥

१०३ । १६ ॥ १०४ । स ॥ १०४ । २० ॥ १०६ । ६ ॥ १०८ । रही १६०। स, ८, १२, १६ ॥ १११। २, १०॥ ११। सा 1 5 4 1 5 2 11 5 6 2 1 5 6 1 5 8 4 1 2 1 5 8 4 1 5 11 6 10 1 1 १०॥ १५१ रह ॥ १५३ । = ॥ १५६ । १३, १= ॥ १५६ । ९२ ॥ १६०। ५.१ १६८। २९ ११६५। २९ ११६६ । इ. १५, १६ १ १७२ | १८ ॥ १०३ | १ ॥ १०३ | भू ॥ १०५ | भू ॥ १०६ । १२ ॥ १८० । १७, १७, २२ । १८२ । १० ॥ १८८ । ३ ॥ १८५ । ४ १२, १८ ॥ १८० । १३ ॥ १६० । २६ ॥ १६१ । १ ॥ १६२ । १६॥ १८५। १०॥ १८६ । १७ ॥ १८० । च, ११ ॥ १८६ । स, १८ ॥ १८८ । १५ ॥ २०४ । ८, ९० ॥ २०५ । ३, १३, १६, १८ ३ २०६। २०॥ २००। २०॥ २०८। ५, ११ ॥ २०८। इ, २९ ॥ चर्र। १५ ॥ सर्थ। ५, ६२ ॥ स्र्ही जी स्र्यः ! ८, ९५. १८ ॥ २९८ । २ ॥ २२० । १, ई, २०, २८ ॥ २२१ । ३ ॥ २२३ । व, द, ८, १३ ॥ २२३ । १३ ॥ २२६ । २०, २१ ॥ २२७ । ४, ११ ॥ २३१ । ३, ६ ॥ २३२ । ८, १३ ॥ २३६ । १५ ॥ स्८० । १८, २१ ॥ २८२ । ५,१७ ॥ २८७ । ७, १५,१८ ॥ २६८ । १०, २० ॥ २५० । ११, १७, २२ ॥ २५१ । ६, ६, १० ॥ २५५ । १३ ॥ २६१ । १६ ॥ २६३ । १३ ॥ २६६ । २ ॥ २७० । १६, २१ ॥ २०१ । ८॥ २०३ । ८, १८ ॥ २०८ । ८ ॥ २०० । ६,१० । २० = | 2, 0, ११, १ = | २०६ १ | २०२ | ८, ११ | २०५ | 8 | २८६ | १३ | २८४ | १८ | २८५ | ६, १६ | २८७ | १८. १० ॥ चहर । १८ ॥ ३०० । ८, १६ ॥ ३०१ । १० ॥ ३०० । र ॥ इ०६। १५॥ ३१०। १२ ॥ ३१५। १०॥ ३१६। ०॥ ३१८। १६ ॥ व्रर । ११ ॥ व्रव । १५ ॥ व्यव । यर ॥ व्यप् । व, १ ॥ ॥ इड० । १० ॥ इड्ट । १० ॥ इड्ट । १२ ॥ इडर । ६, ८ ॥ इडह। १०॥ ८४२। ७॥ ३५४। १०॥ ३६०। ७॥ ३६१। २, ७॥ बीधायन इर ा १६ । इर्थ । ७ । इपूछ । इ । इ०८ । र ॥

#### भ।

भरदाज १०४ । १३ ॥ १८६ । ०॥ स्याः १८ । ७ ॥ १८६ । ०॥

#### म।

२०८। २, ८, १५ ॥ २०८ । ४, ११ ॥ २१६ । २, ६ ॥ २१५ । स ॥ २१६ । प्र ॥ २२१ । ६, ६, १८, १७ ॥ वर्र । १३, १७ ॥ रर्थ। ६ ॥ रर्ट । १० ॥ रहरू । ४, ८ ॥ रहा । र१ ॥ रहा । ११ ॥ २८८ । इ, ६, १० ॥ २५३ । ८ ॥ २५७ । १३ ॥ २५२ । १२,१७॥ रहम्।१४॥ रह्म।२, ६॥ रहम्।१, ६,१०॥ र्द्द् । १२, १८॥ र्द्द । १०॥ २७० । १२॥ २७१ । ८॥ २७२ । १६ ॥ २०३ । १३ ॥ २०४ । ४ ॥ १०५ : १०, २२ ॥ २७६ | 8 | | २८० | १ | | २८८ | ८, १२, ११ । २६० । ३, ८, १६ ॥ २६१ । ६, २२ ॥ २६५ । ६, १२, १८ ॥ २६७ । १, ० । २८० | २ | १०२ | २, ९८ । ३०३ | २९ । ३०४ । €, ९८ ॥ मि॰ स । १ ।। म११ । १ स ।। म१ स । १ म ।। म१० । ४, १ स ।। म१ द : ७, १६ ॥ १९६ । ६ ॥ ३२१ । ३, १४, २० ॥ इरर । ६, १४ ॥ इर्दा १२ ॥ इह । ११ ॥ इरह । पू ॥ इहा । ॥ इहा । प्र, ९२, १६ ॥ २८३ । २, १६ ॥ ३८८ । ६ ॥ ३८५ । १ ॥ २८०। १३ ॥ इ८८ । १, १० ॥ ३८८ । ३, १८ ॥ इ५०। ७, १८ ॥ इसर । ४३, १८ ॥ इसह । ४३, १८ ॥ इसस । इस वस्द १८, १८ ॥ इप्० । ८ ॥ इप्८ । ८, १६ ॥ वर्० । १५ ॥ वर्२ । १८।। इद्हा हा इद्दा द्, १०।। इद्दा २, १५।। ६०१। ७, १६ ।। ३०२ । ८, १९ ।। ३०३ । ८ ।। ३०० । २ || ३८० | ३ || ३८२ | ८, १८ || ३८३ | ४, १५ || ३८० | १७ |। इट्ट । ४, १४ |। इटर । १० |। इटप्र । ४, १४ ।। इट्ट्र । 2, 29 11

€8\*10, 28, 28 11

मरीचि 80 । है। १२ ॥ १० है। १६ ॥ २१६ । १ ॥ २१०। ६॥

१ बर । १८ ॥ इर । ११ ॥ इर ॥ १२ ॥ १८ ॥ १८ ॥ । याच्चवक्का ७। २०॥ ११। १५॥ २०। १०॥ २१। ५॥ २०।०॥ ए॰। १,१६,२०॥ वर्। ॥॥ १२। १ ॥ ११।२, १॥ १६। एई। ध्राट। ईस। ई। ईट। १ई। ८१। ८१। ८०। १२। ce | & | & 2 | &, 2 2 | & 2 | 2 0, 2 = | & 8 | 2 = | & 4 | 2 | 60 | 8 | 200 | 28 | 204 | 6 | 70 | 2 | 2 | १११ । १६ ॥ ११२ । १६ ॥ ११६ । १८ ॥ ११० । इ ॥ १२८ । ह ॥ १२८ । १३ ॥ १३२ । १७ ॥ १३५ । १८ ॥ १३६ । १७, २० ॥ २८२। द् ॥ २५२। २, ८, १२ ॥ १५५। ८ ॥ १५६। द् ॥ १६०। = ॥ १६१ । १३, १६ ॥ १६० । ११, १८ ॥ १६८ । ४ ॥ १७० । १इ, १० ॥ १०५। १८ ॥ १००। १६, २० ॥ १०८। १८॥ 80E | 88 | 800 | 80 | 808 | 81, 80 | 80 | 80 | 80 , १६०। १,१०,१८॥ १६१ ।१६॥ १६२ । २,७॥ १६८। ५॥ १६५। इ॥ १६०। २०॥ १६६। १२॥२००।२, ८, १८॥ २०६। ट | २००। १८ | २०६। १० | २१२ | ४, ७, १८ | रिक्ष १६॥ र८६। मा ररमा १८॥ ४२८।६॥ २३०। २०॥ २३१ । १२, १८ ॥ २३२ । १६ ॥ २३१ । ६॥ २६१ । १५॥ रश्या र । रहर्। र । रहन। १० । रहन। र । रप्र । रहा रम् । १२ ॥ रम् । ३, ७॥ रम् । २०॥ रम् । २ ॥ र्दं । १५॥ रर्ष्। ७॥ रर्ष्। १०॥ रर्ष्। २२॥ रर्षः। २०॥ रर्धा १६, २०॥ २६०। ३॥ २६८। १३॥ २७२। २१॥ २०३। रर ॥ २०५। १९ ॥ २०८। १८, २०॥ २८०। १५॥ 2 = 2 | 2 0 | 2 = 2 | 2 | 2 = 1 | 2 = 1 | 2 = 4 | 2 = 7 | 2 = 1

च== | 8 | व== | 8 | व== | १ ई | व== | १ धू | व== | 8 | व== | १ ई | व== | १ धू | व== | 8 | व== | १ धू | व== | १ धू | व== | 8 | a== | 8

ल

जौगाचि ३८१।५।

#### व।

रहमन् २२३ | १८ ॥ २३४ | ३॥ २३५ | ३॥ ६०६ | १७॥ ४५३ | १०॥ रहमाज्ञवस्का ३८० | १८॥

शाम ७०।१०॥

42 1 29 11 42 1 9 11

#### A I

#84 | 2 H | BHC | 5 | 548 | 8 | 504 | 5 | 1 555 | 4 | 1

श्रद्धिति ८०। १८॥ १९१ । १८॥ २६७ । २२॥ २८० । ६॥ ३०१ । २१॥

#### F

संवर्त १८। १३ । ३८ । १ । १० । १३ । १०० । १८ । १६८ । २१ ।

#### 13

हारीत ८।२०। इथ्।८॥ हट ।२थ्॥ थ्रा इत्। १६॥ ६२ । २०॥ १८॥ १८॥ १००। ८॥ १०२ । ८॥ १०४। १६॥ १२८। १८॥ १४ । १८॥ १००। ८॥ १०२। ८०॥ १०४। १६॥ १२८। १८॥ १४ । १८॥ १८॥ १४॥ १४॥ १८॥ १८॥ १८॥ १८॥ १८॥ १८॥

# पराश्ररमाधवी सिखितयन्यक नुनामामकारादिक मेख

### प्रशापनपचम्।

( यवदारकाण्डस)

च।

चन्द्रिकाकार ३४६। ५॥

ध।

धारैश्वर ३५०।०॥

भ।

भाराचि ३8६।३॥

म।

मधातिथि ३१६।२॥

41

विद्यानेषर ३॥६।२॥

स।

संग्रहकार थट। १५॥ ६२। ५॥ १०३। ६॥ १००। ट ॥ ११६। ११॥ १५१। मा ३२६। ६॥ १०३। ६॥ १००। ट ॥ ११३।

# पराशरमाधवस्य शुविषचम्।

## (प्रायस्थित्तकाण्डस)

| प्रदी।        | षपूरी। | अग्रुडम् ।        |         |     | द्यादम् ।             |
|---------------|--------|-------------------|---------|-----|-----------------------|
| ٩             | 8      | सङ्गि             |         |     | सङ्ग                  |
| ٤             | 9      | याज्येन           | •••     |     | याध्येन (एवं पर्च)    |
| 88            | ٤      | नुत               | •••     | ••• | জুন                   |
| 8 %           | ~      | गोतम              | •••     |     | गौतस (एवं परच)        |
| 24            | १६     | षष्ठी             | •••     | ••• | षष्टी (एवसन्यच)       |
| <b>२</b> ३    | १३     | जायना             | •••     |     | याजना                 |
| ₹(            | Ę      | ग्राना            | •••     | ••• | सान्त (एवं पर्च)      |
| ₹(            | १२     | सप्ते             | •••     | ••• | सप्त                  |
| <b>३</b> €    | 68     | दारेती            |         | ••• | द्यावेतौ              |
| 80            | 45     | पत्था             |         |     | पत्थाः                |
| M.S           | १०     | नच्याम्           | •••     | ••• | जन्दगार्थम्           |
| 44            | १५     | वाऽऽल             | •••     | ••• | वास                   |
| गर्           | Ę      | दश्र              | •••     | ••• | दंभ                   |
| યાલ           | १८     | ब्राह्मस्या       | मूदाजात | *** | माद्याच्यां मूमाञ्चात |
| . <b>લ્</b> ય | y.     | यत्वािक्र         | •••     | ••• | यत्विष्               |
| <b>€</b> =    | 24     | <b>श्रवं</b> ताां | • • •   | ••• | खवन्यां               |
| 33            | 8E     | द्रयं             | •••     | ••• | ड्रयं                 |
| 92            | ¥      | खकाल              | •••     | ••• | खमान                  |
| <i>७</i> २    | 3      | नुदं              | •••     |     | मूड                   |

| इडी।          | बहुते .    | षध्यम् ।          |       | द्भावस् ।          |
|---------------|------------|-------------------|-------|--------------------|
| <b>@</b>      | <b>२</b> ६ | प्रसादिका         | •••   | <b>प्रामा</b> दिख  |
| <b>63</b>     | 82         | केश्य             | •••   | कोश्र              |
| લ્            | 2          | षस्य              | • • • | सन्य               |
| EF            | 63         | चयम               | •••   | <b>अयम्</b>        |
| 8.08          | Ą          | वाह्य             | •••   | वानग्र             |
| १२८           | 28         | শ্ব:              | •••   | श्रुंडिः           |
| 888           | •          | वत्तते            | ***   | वर्जाते            |
| 6 66          | <b>Q</b>   | सम्बर्त           | • • • | संवर्त (एवमन्यन)   |
| 686           | ₹          | <b>ग्रोधिय</b> ला | •••   | ष्योषयित्वा        |
| 8 8 8         | 62         | স্থুখি:           | •••   | শুবি               |
| <i>६ म</i> ङ  | - ₫        | र्मगौषितः         | •••   | में नी बिक्तिः     |
| १६२           | ₹•         | सङ्खत             | •••   | <b>स</b> द्भुत     |
| १६६           | 60         | मौदूषरा           | • • • | मौरूषरा            |
| <b>દ</b> કર્ય | 8 8        | व्कर्ष            |       | त्वार्ष            |
| १०८           | •          | तेख               | • • • | ते                 |
| 600           | 5 4        | डम                |       | स्य                |
| 100           | 80         | <b>उ</b> रि       | •••   | <b>जपरि</b>        |
| ₹ 00          | €          | षाद               | •••   | षाच                |
| <b>२११</b>    | ¥.         | क्रेंदे           | •••   | च्छे दे            |
| <b>२१ ए</b>   | 4          | महार              | •••   | बुद्धा             |
| <b>२१</b> ई   | 3 8        | सञ्जनार्थं        | •••   | सञ्जनार्थं         |
| <b>२२३</b>    | 8          | समता              | •••   | समना               |
| २७२           | र्घ .      | नास्मर्या         | •••   | <b>बद्धा</b> र्थं  |
| <b>ए</b> ७ ह  | ď          | विवाद्याकृतिकारेख |       | विवाद्यानद्गीकारेख |
| @@.99         | ₹          | तत्सं             | •••   | सं                 |

| प्रसी ।             | पङ्की।     | षद्मवस् ।     |       |       | ग्रस्               |
|---------------------|------------|---------------|-------|-------|---------------------|
| <b>२</b> ६६         | १८         | डपोष्य        | •••   | •••   | उपोध्य              |
| ₹•8                 | १०         | वाद्ध         | •••   | •••   | वार्डुं             |
| ₹ ∘ ⊏               | ¥          | पूर्वेग       | •••   | •••   | पूर्वेग             |
| <b>३१</b> २         | १०         | विषेद्        | • • • | •••   | .पिवेद              |
| <b>१३१</b>          | 8          | क्रमिर्श्वेता | •••   | •••   | क्रमिभूँ खा         |
| इहर                 | १२         | मर्थ          | •••   | •••   | नायं                |
| <b>स्</b> च्य       | ₹          | ब्रह्मोदने    | •••   | •••   | बस्मीदने (एवं परस्) |
| <b>१</b> 8५         | Ŗ          | सकता पूर्व    | र्वेग | • • • | सुसतापूर्वेग        |
| <b>इ</b> पूर        | ¥.         | मरति          | •••   | •••   | भवति                |
| इट <del></del> ३    | १२         | सिद्धार्थ     | •••   | •••   | <b>चिडा</b> चें     |
| <b>१८</b> ८         | •          | कमतः          | •••   | •••   | वामतः               |
| इंटट                | 2          | खर            | •••   | •••   | चतर ं               |
| 6                   | 9          | યશં           | •••   | •••   | भैचां               |
| 8 • ﴿               | १२ः        | म्रत्यं       | •••   | ***   | म्रत्               |
| 806                 | 2          | जोक           |       | •••   | <b>खो</b> के        |
| 3.8                 | <b>२१</b>  | माविष्ठ       | ***   | •••   | मारिष्ट             |
| ६२८                 | •          | वातीति        | •••   | •••   | करोति               |
| <b>8</b> ₹ <b>9</b> | ₹8         | मुकान्नस्य    | •••   | •••   | श्रम्बाद्यस्य       |
| 85/2                | ९३         | सक्रभ्यासा    | •••   | •••   | सञ्चदभ्यासा         |
| 88•                 | १८         | वास्य         | •••   | •••   | कस्पं               |
| 884                 | <b>१•</b>  | नसना          | •••   | •••   | नासना               |
| 88€                 | <b>ए</b> ॰ | प्रवयम्       | •••   | •••   | मसप्रदम्            |
| 689                 | ₹€         | অবর্          | •••   | •••   | जपञ्ज               |
| 843                 | 44         | मुद्रावत्व    | •••   | •••   | मुद्धवर्ष           |
| 8 4 2               | १८         | चीख्याच्या    | •••   | •••   | षीखाव्य             |

| श्रष्ठी ।    | पञ्जूते । | चग्रहम् । |         | ग्रहम् ।         |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 840          | १५        | ध्ययनी    | •••     | श्यानी           |
| 8 € =        | 88        | मूमि      | • • •   | भूमि             |
| 800          | २०        | वाहती     | • • • • | <b>बाह्र</b> ती  |
| 808          | 8         | गोमूचषु   | •••     | गीमूचेषु         |
| 808          | ~         | म्तीतस्य  |         | ग्रहीतस्य        |
| 898          | १२        | प्रतासावा | • • •   | प्रयाद्माया      |
| 895          | 8 c       | मद्धारा   | •••     | <b>बद्धा</b> कि  |
| 920          | ~         | धर्म      | • • •   | क सर्भ           |
| 860          | १०        | कत्वात्   | •••     | <b>चितत्वात्</b> |
| 828          | 60        | चर्च      | •••     | च्चयं            |
| 858          | M.        | विधेः     | •••     | वंधेः            |
| BEE          | १इ        | देषैः     | •••     | दोषैः            |
| 050          | •         | विषयाचकः  | • • •   | विषयात्मकः       |
| 866          | १६        | राजेसे    | •••     | रालसे            |
| 862          | 8 8       | गुब       | ••.     | गुर्व            |
| 338          | 2         | तासिश्रं  | •••     | तामिसं           |
| <b>पू</b> ०८ | 8         | उरः सत्ता |         | उरस्तभा          |
| <b>पॅ</b> ०६ | 2         | रागी      | • • •   | रोगो             |
| मर ०         | 9         | क्रिम     | •••     | किसि (एउं परच)   |
| गूर् o       | 82        | मदापश्य   | •••     | मचपस्य           |
| प्रश्च       | 8         | चीरवास    | •••     | चीरवासा          |
| <b>म</b> ४६  | २२        | चुधर्ता   | •••     | नुधार्ता         |
| प्रथ         | Ł         | प्रकर्ष   | •••     | प्रकी याँ        |
| પૂર્ય        | 8         | स्तृत्ययः | 0 • 0   | स्रृतंयः         |

वबयोः पर्यावर्त्तनं खयमेव कर्णीयम

## पराश्ररमाधवस्थाकारादिक्रमेख विषयस्वी।

### (प्रायसित्तकाण्डस)। '

#### म्र

| विषयः ।                       |                  |            |     | प्रके ।         | पह्नी ।     |
|-------------------------------|------------------|------------|-----|-----------------|-------------|
| चवामती विष्मूचभोजन            | प्रा <b>य वि</b> | तम्        | ••• | <b>इ</b> ह् प्र | 8.:         |
| च्यान्यागमनवस्म विपाव         | •                | •••        | ••• | ME              | ११          |
| च्यान्यागमनप्रायस्वित्तम्     | •••              | •••        |     | <b>२</b> इट     | . 9         |
| च्यान्यागमने गर्भीत्पत्तौ     | प्रायि           | इसम्       | ••• | <b>२</b> ७•     | <b>ર</b>    |
| ध्वान्यायां जातिभेदेश ग       | मिधाने           | प्रायिक    | तम् | <b>२७१</b>      | •           |
| चान्धायां श्रृदायां गर्भी     | त्पादने          | प्रायस्वित | म्  | 200             | , <b>%</b>  |
| व्यक्रियागप्रायस्वित्तम्      | •••              | •••        | ••• | <b>४</b> २५     | १ट          |
| ष्यरोदिधिषपत्यादिपाया         | च्याम्           | •••        | ••• | ४२              | <b>R</b> -  |
| चयेदिधिवादेषं चयम्            | •••              | •••        | ••• | 82              | •           |
| च्छमवं ग्रह्म ज्ञान           |                  | •••        | 411 | 86.             | <b>₹•</b>   |
| चक्रप्रयक्षसङ्ख्या            | •••              | •••        | ••• | २०६             | 7           |
| चन्न विद्वाच्यम्              | •••              | •••        | ••• | १७७             | E           |
| <b>ख</b> च्छित्रवाकाप्रश्लंसा | •••              | •••        | ••• | ૯૭              |             |
| व्यतिक्रम्भवच्यम्             | •••              | •••        | ••• | इप्ट}           | {•          |
| , ,,                          |                  |            |     | 8€8}            | Şe          |
| खतिदाञ्चादिनिमित्तारो         | बधप्राय          | स्वित्तम्  | ••• | <b>२१</b> €     | 44          |
| चितपातकानि                    | •••              | •••        | ••• | १२}             | <b>{</b> ₹• |
| <b>&gt;&gt;</b>               | "                | "          |     | 86=7            | ( 2         |

| विषयः।                              |                     |              |        | एके।        | पङ्गी      |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------|------------|
| खति दृष्टियोगः                      | 0 4 5               | •••          | •••    | <b>२२</b> ६ | 8          |
| खत्वन्तापदिवास्त्रणवाकाम            | गचादिष              | শুব্রি:      |        | 23          | E          |
| खत्वत्वटकमाणा प्रारब्धक             | क्संगो वि           | केदः         |        | <b>४</b> २७ | <b>₹</b> € |
| अयुत्बटकम्मया विच्छित्र             | प्रारब्धकस          | भंग्रोषस्य व | हान्त- |             |            |
| रेगा भोगः                           |                     | • • •        |        | N 5 0       | १८         |
| खनचीषधसाध्ययाध्यपप्र                | मार्थसुरा           | पानप्राय     | € चम्  | <b>४</b> १३ | Y          |
| खनाश्रमप्रायस्थित <b>म्</b>         | •••                 |              | •••    | 880         | १२         |
| खनिर्दिष्टप्रायस्वित्तस्य पा        | पस्य प्राय          | खित्तम्      | •••    | इ६०         | •          |
| छनि खितनिसित्तगोव धप्र              | ाय चिच              | <b>(···</b>  |        | २ ३ २       | 9          |
| अनु <b>त्त</b> प्रायश्चित्तपद्मिवधः | प्रायश्चित्त        | म्           | •••    | <b>६</b> ह  | २          |
| व्यनुत्रापश्चित्तपापप्राय           | स्वत्तम्            | ***          | • • •  | 880         | १२         |
| चनुगमनप्रकरणम्                      | •••                 |              | •••    | 8 4         | ٤          |
| <b>चनुगमन</b> विचारः                | •••                 |              | •••    | 8 દ્        | ۶          |
| व्यनुरामने साध्वीनामधि              | कारः                | •••          | •••    | 8 =         | રે Ę       |
| अ <b>नुग्रह</b> कत्तारः             | • • •               | •••          |        | 46          | 20         |
| <b>चन्यइयोग्यस्थानन्य</b> हे        | दोषः                | • • •        | • • •  | १००         | 80         |
| धनुग्रह विषयः                       | •••                 | •••          | • • •  | 4.6         | 4          |
| खनुपनीतस्य मदापानपा                 | यस्वित्तम्          | • • •        |        | 85 ०        | 28         |
| <b>च्यनु</b> पातकप्रायस्वित्तस्     |                     |              |        | 85.8        | ₹          |
| <b>अनुपातकानि</b>                   |                     | • • •        |        | १२ 🏿        | ∫१३        |
| 9 >                                 | ,,                  | ,,           | *)     | 81€         | 150        |
| <b>अन्त</b> तदनानु ज्ञाविषयः        |                     | • • •        | •••    | ३८१         | १०         |
| <b>जन्तरि</b> चादिभर्गाप्राय        | खत्तम्              | ***          | • • •  | <b>73</b> 5 | ₹ €        |
| चन्यजभागड स्थानसादिपा               | <b>।</b> नप्रायस्थि | त्तम्        | • • •  | <b>∠</b> €  | Ą          |
| चन्यजलस्याम्                        | • • •               |              | • • •  | <i>⊏</i> €  | 80         |

| विषयः ।                       |                 |              |              | एछे।         | यङ्गी        |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ब्यन्यभाग्डस्थितामः           | गांसादीनां वि   | गञ्जानाः     | गं युचित्वम् | ۃ            | 68           |
| व्यन्यावसायिल द्या            |                 |              |              | <b>E</b> 9   | 10           |
| चन्द्रिः                      | •••             | •••          | • • • •      | १००          | 8            |
| व्यपचलदाणम्                   | • • •           | •••          | •••          | इपूर्        | 8            |
| व्यपद्धतधनं खामिने            | दत्त्वा स्तेया  | प्रायस्थितं  | करगौयम्      | धर्€         | Ę            |
| खपाङ्केयपङ्की भीजन            | ।प्रायश्वित्तम् |              | •••          | 884          | १२           |
| द्यमाचीक रग्यप्रायस्          | ≅त्तम्          | •••          | •••          | ននវ          | १₹           |
| खपाचीकरणम्                    | • • •           | •••          | • • •        | १४)          | § 4          |
| 99 99                         | ,,,             | "            | "            | 888          | <b>∤</b> ११  |
| खपेयपानाभच्यभचा               | णकार्म्मविपाव   | দ:           | •••          | યુ ૦ હ       | १६           |
| च्यप्रायत्योत्यत्तौ मुख       | यसानाश्रातस     | य गौगास      | ानम्         | <i>३७</i> २  | 99           |
| <b>खभच्यभ</b> च्च गाप्रायस्थि | त्तप्रकार गाम्  |              | •••          | २८४          | Ę            |
| अभद्यभद्य गे दाति             | यादीनां प्राय   | स्थित्तम्    | •••          | इ०१          | १२           |
| च्यभावाङ्कावोत्पत्तिवि        | चारः            | •••          | •••          | Ę            | १५           |
| खाभिनवची शदिभच                | । ग्रायस्थित    | म्           |              | <b>इ</b> र्€ | ९९           |
| खिभिग्रप्तप्रायस्थितम्        |                 | •••          | • • •        | ឧឬ្          | 8            |
| खभोज्यात्रस्य जनारि           | देपानप्रायस्थि  | इत्तम्       | •••          | 355          | 9            |
| खभोज्याद्याः                  | •••             | • • •        | •••          | इ॰६          | 9            |
| ख्ययाच्ययाजन प्रायस्थि        | इक्त <b>म्</b>  | •••          | •••          | ४२६          | १०           |
| चार्र किन्क्रल दा ग्रम्       | •••             | •••          | •••          | 8 <b>६</b> ६ | 2 4          |
| व्यवकी र्थिपायस्थित्तर        | [               | •••          | • • •        | 883          | <b>{ ?</b> • |
| "                             | ,,              | ,,           | "            | धर्द्र}      | ( 8          |
| खवकी विजन्तगम्                | •••             | •••          | • • •        | 890          | १६           |
| खविकोयविकायप्रायसि            | वत्तम्          | •••          | •••          | 8 इंड        | 80           |
| <b>ष</b> विद्यातचाहालादि      | सिंह ने कारह    | रावस्थान प   | ।।यश्चित्तम् | CE           | १७           |
| खविद्यात र जक्यादि वि         | गरेका ग्रह्म वा | तप्रायि श्वि | तम्          | હ૭           | 9            |

| विषयः।                          |                      | पृष्              | है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | पण्डी |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| चयसी ब्राह्मणदारा               | ताद्याचर             | याभ्              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63          | १७    |
| <b>अ</b> शुचिभोजनप्रायस्थित     | म्                   | •••               | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 888         | 8     |
| व्यसत्यतियह प्रायस्वित          | म्                   | •••               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 850         | 8     |
| ष्यकातादिभोजननिषेध              | Į:                   | •••               | • 0 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इन्ह        | 2     |
|                                 | Hilms                | -                 | The state of the s |             |       |
|                                 |                      | त्रा              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| ष्याचमनप्रतिनिधिः               | •••                  | •••               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>≨</b> ⊘8 | १२    |
| चाचमने नियमाः                   |                      | •••               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इ०इ         | 8 41  |
| खा ज़्कापरिमा गाम्              | •••                  | •••               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600         | 88    |
| ष्यातुरस्य स्नानप्राप्ती वि     | विधः                 | •••               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३०         | Ę     |
| चात्मघातीयमे प्रायस्वि          | त्तम्                | • •               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>इ</b> ६५ | 8.8   |
| ष्याचेयीलच्त्रगम्               | + 4 è                | ***               | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>6E</i>   | •     |
| <b>बा</b> चेयीवधप्रायस्वित्तम्  |                      | •••               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95          | Ŗ     |
| ष्यापत्काले धन्मिदिचिन          | तामक्राव             | <b>।ऽज्ञार</b> च् | ा कर्त्तव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288         | É     |
| <mark>द्यायसा</mark> दिश्रद्धिः | * * *                | •••               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३३         | १८    |
| बार्धिक लच्च ग्रम्              | •••                  | •••               | •.•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ट्ड्ड       | 2.5   |
| खालखेन पापोत्पत्तिः             | •••                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~           | ų     |
| व्याद्वितायेः श्रहीरालान        | ने पर्यानर           | दा चृ विधि        | į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ્રમૂષ્ટ     | Ę     |
|                                 |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
|                                 |                      | उ ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| <b>उक्छि</b> स्योक्छिस्।दिस्य   | <b>प्रो</b> प्रायस्य | इत्त <b>म्</b>    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १ ३१        | 9.0   |
| <b>उक्छिं</b> छान्नभोजनप्रायस्  | स्तप्रकर्ग           | ाम्               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹₹१         | १६    |
| <b>उद्यतोदक्र</b> मुद्धिः       |                      |                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 885         | E.    |
| <b>उद्रम्थनमर्</b> णिन्दा       | •••                  |                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68          | 8 8   |
|                                 |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 -         | 38    |

| विषयः।                                 |            |        | एके।         | पङ्गी ।       |
|----------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|
| उद्बन्धनस्तस्याश्रोचादिनि <b>षे</b> धः | • •        | •••    | १६           | इ             |
| उपपातकप्रायस्वित्तम्                   | •••        | •••    | <i>૭</i> ૨ } | e }           |
| <b>&gt;</b> >                          | "          | . ,,   | કરપ્્ર∫      | - •           |
| उपपातकर इस्यप्रायि चम्                 | •••        | •••    | 81/2         | १७            |
| उपपातकानि                              | •••        | •••    | १३)          | { ૧૭<br>{ ૧૫  |
| ,, ,, ,,                               | "          | "      | <b>४</b> २१∫ | •             |
| उपेच्त्या पापोत्पत्तिः                 | •••        | •••    | ~            | 2             |
| •                                      |            |        |              |               |
|                                        | ऋ।         |        |              |               |
| ऋतौ दम्पव्योः परस्परानुपसर्पगा         | निन्दा     | •••    | २७           | १६            |
| ऋतौ पत्यनुपसर्पणप्रायश्चित्तम्         | •••        | •••    | રહ           | १७            |
| ऋतौ भार्था (गमनप्रायश्वित्तम्          | •••        | •••    | <b>ર</b> હ   | 9             |
| ऋषिचान्द्रायग्रवतम्                    | •••        | •••    | <b>₹8</b> 4  | ९१            |
|                                        |            | •      |              |               |
|                                        | ए ।        |        |              |               |
| रक्षपङ्क्युपविष्ठानां वैषम्येख दार     | ने प्रायनि | वत्तम् | 885          | १७            |
| रकभक्तादिषु ग्रासपरिमाणम्              | •••        | •••    | <b>४</b> ६१  | 8             |
| रक्मतादिषु ग्राससङ्ख्या                | •••        | •••    | 8€ •         | <b>२र</b> ्≇  |
| रक्यापारेणानेकगोवधे प्रायस्थि          | त्तम्      | •••    | <b>२२</b> ८  | <b>\$.</b> 70 |
| •                                      |            |        |              | જોલા          |
|                                        |            | -      |              | ह <b>ी</b> ज  |
|                                        | क।         |        |              | क्रमीक        |
| क्न्यादूषणप्रायश्चित्तम्               | •••        | •••    | ४३८          |               |
| कम्बलादी गीली रागस्थादी घता            | •••        | •••    | 88 ਵ         | <b>6 T</b>    |
| • • • • • • •                          |            |        |              | 12            |

| विषयः।                                  |              |             | एछे।           | पक्ती।       |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| कर्म्मविपाकप्रकर्णम्                    | •••          | •••         | 860            | 9            |
| कर्म्मविपाकसमयादि                       | • • •        | •••         | 8 <i>=</i> ई   | ٩            |
| कर्षणादार्थवन्न व्हेदने दोषाभा          | वः           | ***         | धइपू           | . 88         |
| कलौ चित्रववैग्योच्छेदः                  | •••          | •••         | इपु छ          | y <u>ı</u>   |
| कस्यचित् श्रदाद्वस्याभ्यनुज्ञानम्       | •••          |             | इरह)           | ( ¥L         |
| ,,                                      | ,,           | ,,          | ३२६ }          | } ₹€         |
| ,,                                      | 99           | "           | इर्ड)          | ( ਵ          |
| कामक्रतगोवधे निमित्तविग्रेषात           | ग् प्रायस्थि | त्तविश्रोषः | <b>२१</b> ३    | १ 8          |
| कामकतपापे प्रायस्वित्तसङ्कावि           | नारः         |             | 889            | ( =          |
| ,, ,,                                   | ,412         | "           | १५२)           | e \$ }       |
| कामक्रतपापे व्यवचार्यात्वविचार          | :            | •••         | १५८            | 8            |
| कायिकयभिचारपायस्वित्तम्                 |              | •••         | १९५            | १६           |
| काले कन्यामददतो निन्दा                  | •••          | •••         | १२०            | શ્યુ         |
| कीटादिसंयुक्तान्नश्रद्धिः               |              | •••         | १०४            |              |
| कुण्डगोलकयोः खरूपम्                     | •••          | •••         | ₹પ્ર           | <b>ર</b> પ્ર |
| कुभारीयां वपने द्याषुः लक्षेप्रच्छेदन   | ाम्          | ·           | <b>२३</b> 8    | €            |
| क्रक्तातिकक्रवच्यम्                     | •••          | •••         | 80)            | 58E          |
| 97 99                                   | "            | "           | 8∉ं8≹          | 68€          |
| क्रतप्रायश्चित्तांनामपि नेष्ठिकादी      | नामव्यव      | हार्य्यता   | <b>ર</b> પ્રર્ | 9            |
| क्षम्पदतदेइस्य युद्धिः                  | •••          | •••         | دير            | ع            |
| क्रीश्वादिवधप्रायश्वित्तम्              | •••          | •••         | ६्२            | ٩            |
| काचित् कतप्रायस्वित्तस्यायवद्याय        | वा           | •••         | 30€            | १ इ          |
| क्षचित् रात्रौ दानाभ्यनुचा              | •••          | •••         | इ०५            | 2            |
| द्धानियादीनां सर्वपायेषु प्रायस्थित     | ाख पाद       | पादचानिः    | 308            | 8            |
| ह्न <b>चियाद्यभिवादन</b> प्रायस्थित्तम् | •••          | •••         | 388            | સ            |
| ज्ञ्चियाद्मभोजनाभ्यनुज्ञा               | •••          | •••         | ३२४            | Y.           |
|                                         |              |             |                |              |

| विषयः ।                              |      |       | एके।        | पक्ती। |
|--------------------------------------|------|-------|-------------|--------|
|                                      | ख।   |       |             |        |
| खरोष्ट्रयागारोच्च गादिप्रायस्वित्तम् | Ţ    | •••   | 885         | 618    |
|                                      | ग।   |       |             |        |
| गणदन्तादिनानाविधद्रचयुद्धः           | •••  | •••   | 8 5 8       | 9      |
| गविकालच्चयम्                         |      | •••   | <b>२</b> ६० | 9      |
| गगडूषाद्यपद्दतकांखशुद्धिः            | •••  | • • • | 959         | e      |
| गर्भपातप्रायस्थित्तम्                | •••  | •••   | 18          | १६     |
| गर्भपातादिनिन्दा                     | •••  | •••   | २८          | . 9    |
| गवाघातादिशुद्धिः                     |      | •••   | 9 9 9       | 2      |
| गुरोरलीक निर्वन्धस्य प्रायस्वित्तम्  | •••  | •••   | 8२५         | 60     |
| ग्रभादिवधप्रायस्वित्तम्              | •••  | •••   | €8          | =      |
| ग्रहखातादी गोमरणे प्रायखित्तर        | म्   | •••   | १२इ         | 24     |
| गृहन्दाचादिना गोवधे प्रायस्वित्तव    | 1    | •••   | 286         | 9      |
| रम्बुद्धिः                           | •••  | •••   | 686         | 8      |
| ग्रहीतवतस्यासमापने दोषः              | •••  | •••   | 808         | •      |
| ग्रहे रच्नवीयानि                     | •••  | •••   | <b>8</b> ∈8 | 38     |
| गोगमनप्रायस्वित्तम्                  | •••  | •••   | <b>२०५</b>  | २      |
| गोगर्भवधप्रायस्वित्तम्               | •••  | •••   | 200         | 99     |
| गोचक्मलच्चणम्                        | •••  | •••   | BEA         | 9      |
| गोपाससत्त्वायम्                      | •••  | •••   | 更更の         | 88     |
| गोप्रवाद्यायः                        | •••  | • • • | 8.5         | •      |
| गोमांसभच्याख्याब्याब्याब्योईत्र      | नेदः |       | ₹00         | 8      |
| गोमूल्यम्                            | •••  | ·     | Boa         | ₹      |
| गौरवयबविश्रोषभङ्गे प्रायस्त्रित्तम्  | •••  | •••   | २१ ०        | E      |
| -                                    |      |       |             |        |

| विषयः ।                      |              |                   |         | पृष्ठे ।    | पङ्गी।     |
|------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------|------------|
| गोबधनिमित्तानि               | •••          | •••               | •••     | <b>२१</b> ⊂ | E          |
| गोवधपायस्थित्तेतिक त्रंय     | ता           | •••               | •••     | 8-8         | ₹          |
| गोवधप्रायस्वित्तम्           | •••          |                   | •••     | १५२         | ~          |
| गोबभन्नतम्                   | • • •        |                   |         | १८६         | 8          |
| गोवधापवादः                   | • • •        |                   |         | १२३         | ₹          |
| गोप्टक्षोदकस्नानम्           | •••          | •••               | •••     | પૂર         | 80         |
| गौर्यादिदान पालानि           | •••          | •••               | • • • • | १२०         | ~          |
| गौर्थादिलच्चगानि             |              | •••               | •••     | १२०         | 9          |
|                              |              |                   |         |             |            |
|                              |              | घ ।               |         |             |            |
|                              |              | 41                |         |             |            |
| घातस्य खरूपम्                | •••          | •••               | •••     | २०५         | 80         |
|                              |              |                   |         |             |            |
|                              |              | च.।               |         |             |            |
|                              | <del></del>  |                   |         | <b>⊂</b> g  |            |
| चरहालखातजलपानप्राय           |              | •••               | •••     |             | ę          |
| चाढालभागडस्योदकपान           |              |                   | •••     | ey          | 8          |
| चाडालभागडस्प्रयूपस्य         | जलपानप       | ाय <b>िसत्तम्</b> | [       | <b>6</b> 8  | 60         |
| चग्डालसम्पर्के स्त्रियाः प्र | गयस्यित्त    | म्                | • • •   | ₹ २७        | e          |
| चाड़ालस्य गरहे प्रवेशे श     | रुद्धिः      |                   | •••     | €.₹         | र, इ       |
| चाडालस्य नैविध्यम्           | •••          | •••               | •••     | ₹8€         | ٤          |
| चगडालादिवासे ग्रहाति         | दशुद्धिः     | •••               |         | ₹₹.0        | <b>२</b> ६ |
| चग्डलादिसम्बन्धेऽपि स        | हत्मु ज      | नाश्चयेषु व       | दोषाभाव | - <b>€</b>  | १८         |
| चरहालादिसमाघगादि             | प्रायस्थित्त | नम्               | •••     | <b>∠</b> 5  | . ११       |
| चण्डालादिस्पर्भाषायस्य       | त्तम्        | • • •             |         | Cą          | 9          |
| वाह्यानादीनां व्यवधाने       | देशापिक      | नुगगम्            | •••     | ₹€.9        | ج          |
| 3                            |              |                   |         |             |            |

| france 1                                |                  |        | एके ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पङ्गी।      |
|-----------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| विषयः।                                  |                  |        | The state of the s |             |
| चखालादापीनामग्राह्यता                   |                  |        | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39          |
| चर्छाल। व्रभोजनपायस्वित्तम्             |                  |        | <i>c</i> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           |
| चरहालावभोजने प्रायस्वित्तान्ते ए        | <b>ुनरूपनय</b> न | ाम्    | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60          |
| चच्डानीगमने चाचियवैश्वयोर्विष           | <b>प्रेषः</b>    | •••    | २८€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8           |
| चरहालीगमने सृदस्य विश्रेषः              | •••              | •••    | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y.          |
| चारहाल्यादिगमनप्रायस्वित्तम्            | •••              | • •••  | ₹8⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹           |
| चातुर्वेदासद्याम्                       | •••              | •••    | ees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8           |
| चान्द्रायग्रपास्य दैविध्यम्             | •••              | •••    | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8           |
| चान्त्रायग्यम् ( यवमध्यम् )             | •••              |        | ४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -           |
| चान्द्रायग्रम् (पिपीलिकामध्यम्          | )                | •••    | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२          |
| चान्द्रायणसन्दरणम्                      |                  | •••    | २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €           |
| चान्द्रायकादिप्रवासायः                  | •••              |        | Boñ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹•          |
|                                         |                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                         | ज।               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| जलमुद्धिः                               |                  | •••    | ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>२१</b>   |
| अलं विना जले वा सूचपुरी बका             | रगप्राय (        | वत्तम् | 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78          |
| जातिमंग्रकरप्रायस्वित्तम्               | ·                | •••    | 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रर .        |
| जातिअंग्रकराणि                          |                  | •••    | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>{ ?</b>  |
| " " "                                   | 99               | "      | 880}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\</b> 2° |
| जारदृषितायाः सुद्धिः                    |                  | •••    | १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ą           |
| जारस्य प्रायस्थितम्                     |                  | •••    | ₹€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60          |
|                                         | -                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                         | - A              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                         | त।               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| तप्तक्रख्रस्यम्                         |                  | 11.00  | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28          |
| तप्रक्रम्<br>तर्पणकाले पाणितले तिलस्थाप | A CAMP           |        | र <b>१</b><br>२०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28          |

| विषयः ।                       |                   |                 |               | एके !        | यङ्गी ।      |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| तर्पगात् पूर्वं उस्त्रनिष्पी  | इननिषेध           | :               |               | <b>३</b> ०२  | ٧ ي          |
| नीर्घयाचासन्तरेग टेपू         | (ान्तरगम          | ने प्रायदि      | <b>च्</b> तम् | 889          | Ę            |
| तुलापुरुषलच्च गःस्            | • • •             |                 |               | 8 <b>६</b> ७ | ¥1.          |
| तृलिकादिसुद्धिः               | •••               | • • •           | ,             | १ ४ ०        | 90           |
|                               |                   |                 |               |              |              |
|                               |                   | इ।              |               |              |              |
| दगडकमगडल्लादिनाप्री           | ग्रायश्चित्तर     | Į               |               | 886          | ₹            |
| दगरुखरूपम्                    | •••               |                 |               | <b>२०</b> ६  | Č            |
| दत्तकलद्धाम्                  | •••               | ,               | •••           | go           | ₹            |
|                               |                   |                 | • • •         | 850          | ₹            |
| दामनच्चाम्                    | ,                 | • • •           |               | <i>e</i> इ इ | Ě            |
| दुःखप्रनद्यगम्                | •••               | ,               | ,,,           | ३६२          | १ इ          |
| दुःखप्नादौ स्नानम्            | •••               | • • •           |               | <b>३</b> ६ २ | ₹            |
| दुःखप्नारि छटर्ज्ञादी प्र     | ाय <b>स्थितम्</b> |                 |               | 688          | 8            |
| द्रजनस्पर्शादी स्नानम्        | •••               |                 |               | ३६१          | <b>૧</b> પ્ર |
| दुर्वास्त्रमारहे भोजनपा       | यश्चित्तम्        | • • • •         | • • •         | इटर          | 20           |
| दुर्म्यतस्याचितास्देचने !     | प्रायन्त्रित्तर   | <b>न्</b>       | •••           | પુ ફ્ર       | É            |
| दुर्म्यस्याहितामेली किव       | तासी टम्ध         | स्या₹प्नां      | पुनर्य घारि   | र्गाध-       |              |
| दाहः                          | • • • •           |                 |               | યૂ ૭         | e            |
| द्रस्तानां नारायगावितः        | •••               | •••             | •••           | 39           | ¥            |
| दुर्म्हतानां प्रायस्त्तिम्    | • • •             |                 |               | 8 6          | E            |
| दुर्म्तानामग्रम्येषयेतकियाः   | करगाप्राय         | <b>धि</b> च म्  |               | <b>ə</b> o   | 8 8          |
| दुर्स्तानां वर्षमध्ये प्राया  | युत्तक ग्रा       | <b>ক</b> ]ল ৸ ব | ्ब प्रायि     | यत्त-        | ·            |
| हेगुखादि                      | •••               | •••             | • • •         | 5 =          | र इ          |
| दुर्खतानां वर्षादृद्धे प्राया | श्चनस्य क         | र्त्तव्यता      | • • •         | وح           | १ २          |
|                               |                   |                 |               |              |              |

| विषयः ।                       |               |       | एछे।        | पङ्गी।      |
|-------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|
| दुर्फतानां वहनादौ प्रायसि     | तम्           | ***   | १६          | ٤           |
| देवक्रतक्षच्चचागम्            | •••           | •••   | <i>७७</i> १ | १२          |
| यूतादियसनप्रायस्वित्तम्       |               |       | 358         | ₹•          |
| इयाजे रजसि मुद्धिः            | •••           | •••   | १२८         | 9           |
| द्रव्ययुद्धिप्रकर्णम्         | •••           | •••   | €°}         | <b>११</b> २ |
| "                             | ,,            | "     | १०६≸        | ( 1         |
| ष्ट्रमादिहिं साप्रायस्वित्तम् | •••           | • • • | 8 \$ 8      | १६          |
| द्रोग्यपरिमाग्यम्             | •••           | •••   | १००         | १ 🗷         |
| दिराचसननिमित्तानि             | •••           | •••   | इ०४         | १.          |
|                               |               |       |             |             |
|                               | ध।            |       |             |             |
| धर्म्भप।ठकाचायाम्             |               | •••   | eeg         | ٠,          |
|                               |               |       | ,           | •           |
|                               |               |       |             |             |
|                               | न।            |       |             |             |
| नानानिधिद्धकम्प्रेपलानि       | •••           | •••   | 8६६         | १७          |
| नानाविधद्रव्यश्रद्धः          | •••           | •••   | ११३         | 8           |
| नापितलच्चयाम्                 | •••           | •••   | इइ०         | १०          |
| नामधारकवाद्याः                | •••           | •••   | 8 1/2       | 9           |
| गास्तिकाप्रायस्वित्तम्        | •••           | •••   | 851         | १९          |
| नास्तिकाभेदाः                 | • • •         | •••   | 854         | १ ह         |
| नित्यलचायम्                   | •••           | •••   | ٧.          | 8 %         |
| विमित्ततारतस्येन प्रायस्वित्त | तारतय्यम्     | • • • | 20          | १ •         |
| निरवकाण्यसृतेः सावकाण्य       | तितः प्राषल्य | म्    | 8€          | Y.          |
| नीसीरक्तवस्त्रधारके प्रायिस   | त्तम्         | 0 0 0 | 881         | १५          |
| नैमित्तिकस्य रजसीलच्छम्       |               | •••   | १२८         | 99          |
|                               |               |       |             |             |

| विषयः।                                            | एछे।         | पङ्गी।       |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| य ।                                               |              |              |
| पि चिषु भच्छाः                                    | इरइ          | 4            |
| पड्त्युच्छिष्ठभोजनप्रायस्थित्तम्                  | ₹१५          | <b>₹</b>     |
| पञ्चगव्यविधिः                                     | ₹8∘          | <b>ર</b> ધ્ર |
| पञ्चमञ्चायज्ञाद्यकरग्रप्रायस्थित्तम्              | 88\$         | १२           |
| पञ्चिवधस्नानलच्चळानि                              | इ००          | YL.          |
| पञ्चिवधस्त्रागम्                                  | ३००          | र            |
| पतितसंसर्गकालिविशेषेण प्रायस्त्रितविशेषः          | २8           | Ę            |
| मतितसंसर्गविश्रेषस्य कालविश्रेषेया पातित्व हेतुता | <b>२३</b>    | 8            |
| पतितोत्पद्मस्य पतितत्वम्                          | ₹8           | ₹            |
| पतितसंसर्गिनन्दा                                  | २२           | શ્પૂ         |
| पतितसंसर्गप्रायस्वित्तम्                          | <b>४</b> २६  | ₹०           |
| यतितादिसिद्धावध्ययंग्रायस्वित्तम्                 | 885          | ₽            |
| पतितादीनां सिद्धान्नामान्नभचाययोः सक्तदभ्यासात्यभ | वास-         | •            |
| भेदेन प्रायस्थितभेदः                              | इ००          | १०           |
| षरपाकनिष्टत्तलद्धाग्रम्                           | ह्यू ०       | 80           |
| षरपाकरतलच्तथम्                                    | इपूर         | ₹            |
| परस्त्रीगर्भोत्यादनप्रायस्वित्तम्                 | ₹€           | 60           |
| परस्रहरणप्रायस्त्रिम्                             | ७८७          | ų            |
| पराक लच्चयम्                                      | २ <b>६</b> ∤ | <b>{</b> ₹   |
| " " " " "                                         | 8€กั≹        | 6)           |
| परिविच्यादिप्रायि चन्त्रम्                        | 8 •          | 7            |
| परिवेचादिखरूपम्                                   | 8 0          | 2 4          |
| पश्चिदनदीघापवादः                                  | 89           | Ę            |
| रिषदयोग्यव्राह्मयाः                               | 8 46         | ું €         |
|                                                   |              |              |

### ( 53 )

| विषयः ।                                      |         | प्रके ।      | पङ्गौ । |
|----------------------------------------------|---------|--------------|---------|
| पश्चिदुपसत्तिः                               |         | १५६          | २५      |
| परिषदः कत्तेव्यम्                            | •••     | <b>१</b> ६२  | ₹       |
| पश्चिद्भेदाः                                 | •••     | १६५          | Y.      |
| पर्योशक्क्वदायम्                             | •••     | ३६ पू        | 80      |
| पर्याधाने विशेषः                             | •••     | 80           | १७      |
| प्रजपरिभागम् '''                             |         | २२           | 3       |
| पविचारहाद्मभोजनस्य पापनाध्यत्वम्             |         | 735          | 8       |
| पञ्चात्तापादीनां पापनाग्रकत्वम्              |         | <b>३</b> ३६  | 99      |
| पश्वादिगमनप्रायस्वित्तम्                     |         | ξeξ          | y.      |
| पादक्क् च्याम्                               |         | 840)         | 523     |
| " " "                                        | ,,      | <b>४६४</b> ) | 660     |
| पादप्रायस्थितादौ वपने विश्रोषः               |         | २०८          | 3       |
| पादोनक्षच्छलच्चणम्                           | •••     | 8 ई १        | १५      |
| षापभेदाः                                     |         | १२           | 9       |
| पापसंग्रयेऽपि तिवस्ययपर्धन्तं भोजनं न कर्त्त | वियम्   | १५७          | १३      |
| पापविश्रेषे च्चियादीन। प्रायस्थिततारतम्यम्   | [       | gog          | 38      |
| षापविशेषेण योनिविशेषः                        | e legge | 358          | ų       |
| पापीयस्था च्यपि भर्चनुगमनम्                  |         | 86           | -       |
| पाषोत्पत्तिकारग्रम्                          |         | Ę            | ~       |
| पित्रव्यस्त्रसुतादि विवाह प्रायिक्सम्        |         | २७२          | 88      |
| पिचनुमत्याऽप्यान्याधाननिषेधः                 |         | 88           | २       |
| षीतावग्रेषितपानीयपानप्रायस्वित्तम्           |         | ₹8€          | १६      |
| पुचभेदानां लच्चग्रानि                        |         | ३८           | 8       |
| पुचभेदाः                                     | • • •   | 29           | १६      |
| पुनःसंखारनिमित्तानि                          |         | 3 4 8        | ٤       |
| पुनःसंस्कारे वपनादीनां निरुक्तिः             | 1716-21 | इद्ष         | 9.8     |
|                                              |         |              |         |

| विषयः।                                       |               |         | एछे।               | पङ्गी ।      |
|----------------------------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------|
| पुरुषं प्रत्युक्तस्य प्रायश्चित्तस्याद्वं रि | <b>द्धयाः</b> | •••     | 35                 | १०           |
| प्रकीर्णकम्                                  |               | •••     | १ 🛭                | १२           |
| प्रवच्चावसितस्य प्रायश्चित्तम्               | •••           | •••     | <b>३</b> ६५        | १ ४          |
| प्रत्रज्यावसितापत्यनिन्दा                    | •••           |         | इंद्               | 8            |
| प्रतिनिधिना प्रायस्थिताचर्राम्               | •••           | • • •   | 8 ∘ ₹              | <b>१ ६</b>   |
| प्रतिपादोत्तरहस्यप्रायस्वितानि               | •••           | •••     | 8 પૂપૂ             | १८           |
| प्रस्तियावकव्रतत्त्वच्राग्रम्                | •••           | •••     | 8 <i>७</i> २       | ₹            |
| प्राजापत्यवतलच्च ग्यम्                       | •••           | •••     | ₹4}                | JE.          |
| "                                            | "             | "       | 8€0}               | <b>ે</b> ર   |
| भाजापत्यवतस्य चतुर्विधत्वम्                  | •••           | •••     | 8=4                | ९३           |
| ः,<br>प्रजापत्यव्रतस्य प्रत्याद्वायाः        |               |         | 135                | § 8 M        |
| १९                                           | •••           | •••     | ₹3 <i>₹</i><br>808 | <b>ે</b> ૄર  |
| प्राणिच्याप्रायस्त्रित्तम्                   | •••           | •••     | <b></b>            | 9            |
| प्रायस्वित्तमध्ये मरगेऽपि पापन्तय            | :             | • • •   | 208                | १६           |
| प्रायस्वित्तप्रब्दस्यार्घद्वयम्              | •••           | •••     | ₹                  |              |
| प्रायस्वित्तस्य काम्यत्मतखाद्धनविच           | गरः           | •••     | E                  | Y.           |
| प्रायश्चित्तस्य काम्यत्वमतखाडुनम्            | • • •         | •••     | 8                  | <b>ર</b> ધ્ર |
| प्रायस्वित्तस्य काम्यत्वमतम्                 | • • •         | •••     | Ą                  | <b>૧</b> પ્ર |
| प्रायिस्तास्य जात्यादितारतम्यानुस            | ारेख क        | ल्पनीय- |                    |              |
| त्वीपदेशः                                    | •••           | ***     | 8 o Å              | ₹            |
| प्रायस्वित्तस्य नित्यत्वसतस्य छनम्           | •••           | •••     | Y.                 | ą            |
| प्रायश्चित्तस्य नित्यत्वमतम्                 | •••           | •••     | ₹                  | 38           |
| प्रायिखतस्य नित्यत्वादिविचारः                | •••           | •••     | ₹                  | <b>१</b> g   |
| प्रायिखत्तस्य नैमित्तिकत्वमतम्               | •••           | • • •   | ₹                  | १७           |
| प्रायस्थित्तस्य नैमित्तिकत्वयवस्थापन         | ाम्           | •••     | 8                  | १३           |

| विषयः।                            |                |                   |        | एके।        | पङ्गी |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------|-------------|-------|
| प्रायस्थिताङ्गवपनाकर्गे           | विश्रेषः       |                   |        | रहर         | Ę     |
| प्रायस्वित्तानन्तरंपरिवेत्तु      | ः कर्त्तव्य    | म्                | •••    | 88          | १३    |
| प्रायस्वित्तेऽपराश्रमियां         | विश्रेषः       |                   | •••    | g 0 =       | eş    |
| प्रारव्धसंज्ञककर्मसु प्रा         | यस्वित्तस      | द्भावासद्भाव      | विचारः | પ્રય        | 99    |
| <b>प्रेतत्वकार्</b> यानि          |                | •••               | •••    | 328         | 9     |
| प्रौ <b>फ्त</b> ड़ाागादिष्वमैध्यस | म्पर्नेऽपि     | दोषाभाव           | :      | 866         | 9.8   |
|                                   |                |                   |        |             |       |
|                                   |                | E/K               |        |             |       |
|                                   |                | पत ।              |        |             |       |
| पालक्षक्रादिलच्यानि               | •••            | •••               |        | 844         | 8     |
|                                   |                |                   |        | ation 154   |       |
|                                   |                |                   |        |             |       |
|                                   |                | व।                |        |             |       |
| बन्धकीलचायम्                      |                | •••               | •••    | २६६         | 28    |
| बन्धनस्ररूपम्                     | •••            | •••               |        | ₹•8         | 2     |
| बङ्धभिरीकगोवधे प्राया             |                | •••               |        | 880         | ą     |
| बालातुरयोः प्रायस्थित             |                | दिना कर           | णीयम्  | , uu        | 24    |
| बालाद्युष्क्रियान्न सुद्धिः       |                | •••               |        | <b>388</b>  | 84    |
| <b>ब्रह्म</b> कूर्चमिहमा          | •••            |                   | •••    | <b>B81</b>  | 9     |
| ब्रह्मतहिनिर्मतखट्टाद्या          | रोह्ये प्र     | <b>यिस्वत्तम्</b> | •••    | 880         | १५    |
| ब्रह्मबधप्रायस्वित्तम्            | •••            | •••               | •••    | इहर         | 9     |
| ब्रह्मसूत्रं विना सूत्रपुर        | ौषादि <b>क</b> | र्गो प्रायि       | वत्तम् | 884         | 8     |
| <b>ब्राह्मणता</b> ड्नादिपायि      |                |                   | •••    | <b>३५</b> ६ | 4     |
| ब्राह्म <b>यातिरकारप्राय</b> ि    |                |                   |        | ર્યુપ્      | 3     |
|                                   | •              |                   |        |             |       |

| विषयः।                                          |                  |           | पृष्ठे ।        | पङ्गी।     |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------|
| व्राष्ट्रायत्वविधायकानि                         | • • •            | • • •     | १५८             | १          |
| <mark>त्रास्यगिन्दकस्याद्रभद्धश्र</mark> ावस्ति | <del>प</del> ्   | •••       | ३५२             | 38         |
| नाह्ययनुवनद्ययम्                                | •••              | •••       | १५६             | १२         |
| द्रास्यणयन्तरागमनप्रायस् <del>वतम्</del>        | •••              | •••       | 88 <del>६</del> | २०         |
| ब्राह्मणावगोरणादिप्रायस्थितम्                   | •••              | •••       | इ पू ७          | ~          |
| ब्राच्याः प्रातिनोस्येन गमनप्राय                | <b>स्वित्तम्</b> | •:•       | 25              | 8          |
| बाह्यसाननदायम्                                  | •••              | •••       | <b>300</b>      | १७         |
|                                                 |                  |           |                 |            |
|                                                 | भ।               |           |                 |            |
|                                                 | 41 1             |           |                 |            |
| भगिनीसपत्नीनां भगिनीत्वम्                       | •••              | •••       | २६५             | ď          |
| भगिन्यादिगमनप्रायस्थित्तम्                      | •••              | •••       | १५२             | १२         |
| भर्त्तरि जीवति उपवासवतादिनिक                    | दा               |           | ३८              | B          |
| भर्नेतिक्रमप्रायस्वित्तम्                       | •••              | •••       | <b>8</b> °      | १७         |
| भर्चवज्ञानिन्दा                                 | • • •            |           | २ <i>७</i>      | <b>,</b>   |
| भस्मसानदैविध्यम्                                |                  |           | হত•             | É          |
| भार्थादिविष्टीनानां स्टतानां प्राय              | स्थित्तविधि      | <b>:</b>  | १ <i>७</i>      | 2 =        |
| भार्यायः चरम्यत्यप्रतिज्ञाप्रायस्वि             | तम्              | •••       | ∌ <i>⊂</i> ⊏    | <b>१</b> इ |
| भार्थ्याया खग्रम्यत्वप्रति द्वायां वर्णभ        | दिन प्राय        | खित्तभेदः | 9.8€            | 8          |
| भूमिशुद्धिः                                     | •••              | •••       | <i>६</i> ८७     | 8          |
| भ्टतकाध्ययनाध्यापनप्रायस्त्रित्तम्              | •••              | • ; •     | 828             | १६         |
| भोजनलालीननियमाः                                 | •••              | , • • •   | १०५             | E          |
| भौजनकाले अश्रुचित्वोत्यत्ती प्रायनि             | खत्तम्           | •••       | 986             | ११         |
| मोजनकाले मौनविधानम्                             | •••              | •••       | <b>इ</b> ⊂१     | १६         |

| विषयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | एछे।          | महा       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म।   |     |               |           |
| मख्यादिमांसभद्यवप्रावस्थितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹    |     | ३२०           | 88        |
| मत्येषु भच्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ,   | <b>च्</b> रप् | 2         |
| सदापानप्रायस्थित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ,,, | 808           | १६        |
| मद्यभाग्हस्थितोदकपानप्रायस्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तम्  |     | ₹8=           | १५        |
| अद्यभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***  |     | 3 . 8         | 20        |
| मलावद्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ••• | १८            | 9         |
| मिलनीकश्यापायस्वितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••  | ,,  | <b>{{</b> }   | } { < = } |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "    | "   | 888)          |           |
| सिलनीकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••  | ••• | 888           | र्ह       |
| महापातं कर इस्प्रायस्थितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••  | ••• | 88 में        | \$0       |
| मद्दापातकानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.5 |     | १२            | 58        |
| मादगमनपायस्वित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •••  |     | <b>२५</b> २   | 2         |
| मानसव्यनिचार्प्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ••• | ११६           | 80        |
| मिथाऽभिष्यं सन्प्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••  |     | 288           | 0         |
| सिद्याग्रवधप्रायस्थितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••  |     | ₹€0           | ₹         |
| मुख्मैयुनप्रायस्वित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | २०१           | १ ग्र.    |
| मुख्यामुख्यत्राद्धायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **1  | 400 | 646           | ११        |
| बेभ्यामध्यनिरूपवास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••  | ••• | 838           | १२        |
| मैथुगस्यायविधलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | ₹५३           | 8         |
| The state of the s |      |     |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्।  |     |               | aliens .  |
| यस्क्रस्त्रसत्त्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ••• | 8.90          | 60        |
| यतिचान्द्रायणलचाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••  | ••• | 284           | 58        |

| विषयः ।                               |                |             | एके।         | पङ्गी।     |
|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|
| यतेः पुनर्गार्चस्यास्वीकारे प्रायस्वि | त्तम्          | ••,         | 2 <b>5</b> 8 | ₹          |
| य। वत्रक्रक्तव्याम्                   | •••            | •••         | 800          | १७         |
| युगप्रकत्तधस्मी चरगाभ्यनु ज्ञानस्     |                |             | <b>5</b> 48  | १०         |
| योत्राखरूपम्                          | •••            | •••         | <b>२०</b> 8  | २ €        |
| यौगिकस्नागम्                          | ***            | •••         | 908          | <b>ર</b> = |
|                                       |                |             |              |            |
|                                       | ₹!             |             |              |            |
|                                       |                |             |              |            |
| रजलकोरन्योन्यस्पर्धे प्रायस्थित्तर    |                | •••         | १२२          | १ ४        |
| र जला नयो एक्छि धयोर न्यो न्यस्पर्ये  | प्रायस्वित     | म्          | १२५          | ¥          |
| र जखलागमन प्राय चित्रम्               | ,              | ***         | 30.2         | १८         |
| रजखलामरसे विशेषः                      | •••            | • • •       | १३१          | १२         |
| र जखनाया उच्छिष्ट दिजस्पर्धे प्राय    | <b>चित्रम्</b> | • • •       | १२५          | •          |
| रजखलाया नियमाः                        | •••            | •••         | <b>१ २ ई</b> | C          |
| रजस्त्रलाया बन्धुमरणश्चवणादी प्रा     | यिस्तम्        | ••••        | १२६          | y          |
| रजखलाया भोजनकाले चग्हालद्य            |                | •           | <b>१२</b> ५  | १४         |
| र जखलाया भी जनकाले र जखला ८ न         | परदर्भाने प्र  | गय स्थित्तर | [१२५         | <b>१</b> १ |
| रजलाया स्तादिस्पर्पपूर्वकभोग          | निप्रायस्टि    | न्तम्       | १२५          | ₹0         |
| रजञ्जलायाः ग्रावादिस्पर्ग्रायस्वित्त  | म्             | •••         | १२५          | १७         |
| र जल्लाया साम्हाला दिस्पर्धे प्रायसि  | व त्तम्        | •••         | १२८          | ٤          |
| र जखलायाः श्वादिदंग्रनप्रायस्वित्तर   | Į              |             | १२६          | 3          |
| रजसनोदाचित्रिया                       | • • •          | • • •       | १२१          | <b>₹</b> 8 |
| र जखनोदा चप्रायस्थित्तम्              | •••            | • • •       | १२२          | 8          |
| र जोविमित्तायुद्धिः                   | • • •          | •••         | १२६          | 88         |
| रजोनिसित्तायुद्धी विशोषः              |                | •••         | 07E          | 8          |
|                                       |                |             |              | 1          |

| विषयः ।                        |          |         | एके ।       | पङ्गी              |
|--------------------------------|----------|---------|-------------|--------------------|
| रच्याकरमादिस्पर्ये युद्धिः     |          | • • • • | ६ ६ इ       | £                  |
| रसमुद्धिः                      |          | • • •   | ११०         | १६                 |
| रहस्यप्रायसित्तम्              | •••      | •••     | 846         | ९१                 |
| रागनादिभेदेन रनसञ्चतुर्विध     | त्वम्    | • • •   | १२०         | E                  |
| राग्रजादिर्जसां लक्ष्मणानि     | •••      | •••     | १२७         | 6.                 |
| रागने रनसि शुद्धिः             | •••      | •••     | १२८         | 8                  |
| राचावपि काम्यनैमित्तिकस्नान    | ाम् ···  |         | <b>इ</b> ७६ | E                  |
| रात्री चाड़ालादिसार्रे मुद्धिः |          | • • •   | <b>१</b> २२ | ď                  |
| राचौ दीपं विना भोजननिषेध       | <b>:</b> | •••     | इट३         | ₹                  |
| रात्री साननिषधः                | • . •    |         | <i>६०</i> ४ | 6=                 |
| रेतःस्खलनपायस्वित्तम्          |          |         | 835         | ₹                  |
| रोधस्तरूपम्                    | •••      | •••     | २०३         | E                  |
| रोधादिनिमित्तगौवधप्रायस्थि     | तम्      | •••     | २०१         | 86                 |
|                                |          | •       |             |                    |
|                                |          |         |             |                    |
|                                | व।       |         |             |                    |
| वधनिमित्तसन्देहे निर्णयः       | •••      | •••     | <b>२३</b> १ | 6 0                |
| वधौद्यमे प्रायिखत्तम्          | • • •    | • • •   | 808         | €                  |
| वर्णभेदेन परिषत्सक्ता          | •••      |         | १७८         | 80                 |
| वाचिकयभिचारप्रायखित्रम्        | •••      | •••     | ११          | १ •                |
| वाबवक्षक्रवच्यम्               | •••      | • • •   | 8६६)        | <b>११</b> २<br>  ७ |
| "                              | "        | 99      | 800)        | -                  |
| वार्धुषिक वस्यम्               | •••      | •••     | 8           | Y.                 |
| विक स्विण चायम्                | •••      | •••     | 662         | €                  |

| विषयः।                                    | प्रहे। पह्नौ    |  |
|-------------------------------------------|-----------------|--|
| विष्म्रचौपहतजलपानप्रायां श्चत्तम्         | . ફેદ્ધ ૧૦      |  |
| विधवागमनप्रायस्थितम्                      | २७२ १ स         |  |
| विधवाब्रह्मचर्थम्                         | <b>છ</b> પુ     |  |
| विघोपदिष्ठमेव प्रायस्थितं कर्त्तव्यम्     | ६ ० €. ते       |  |
| विवाहादी श्वादिस्पृष्टात्रस्यावर्त्रनीयता | १११ १८          |  |
| विश्रेषेण कर्म्मविपाकः                    | યૂત્ર ૭         |  |
| व्यक्ताकादिवधपायस्वित्तम्                 | €₹ ८            |  |
| विकासनीर्भेदः                             | भूरे १५         |  |
| व्यापाकलक्त्रणम्                          | . इप्र १८       |  |
| व्यापाकस्याद्मभोजनप्रायस्यत्तस्           | ३५२ १६          |  |
| रुषननदागम्                                | इ०८ इ           |  |
| रुषलीनां पञ्चविधलम्                       | २५.६ १२         |  |
| द्यवीलच्चसम्                              | . १२१ १८        |  |
| वेदिवक्रयिलद्धायम्                        | . इप्रद १       |  |
| वेदविश्वासरहितस्य प्रायस्वित्तम्          | ,               |  |
| वेष्याग्रमनप्रायश्चित्तम्                 | २०४ १           |  |
| विष्यागभेतियादनप्रायस्थित्तम्             | ₹08 €           |  |
| व्यभिचारप्रायस्वित्तम्                    | १९५८ १२         |  |
| द्यभिचारिकौपरित्यागविचारः                 |                 |  |
| व्यभिचारिग्रीप्रायस्थित्तम्               | ३० १८           |  |
| व्यभिचारियौजन्तसम्                        | , <b>₹</b> £° g |  |
| व्रतग्रहराप्रकारः                         | €08             |  |
| व्रतलद्धायानि                             | . કપૂદ ૭        |  |
| व्रतादेश्वनम्                             | 8 oc            |  |
| व्रतान्तरनोपे प्रायस्त्रित्तम्            | ४३८ १३          |  |

| विषय:।                                       |                     |              |         | एके ।          | पङ्की ।    |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|------------|
| व्रते वर्जनीयानि                             | •••                 | •••          |         | 808            | Ė          |
| <b>ब्रात्यप्रायस्वित्तम्</b>                 | •••                 | •••          | • • •   | 833            | ९ ८        |
|                                              |                     |              |         |                |            |
|                                              |                     |              |         |                |            |
|                                              |                     | श्रा         |         |                |            |
| श्रक्तितारतम्येन प्रायति                     | व <b>त्ततार</b> त   | <b>म्यम्</b> | •••     | ₹•             | •          |
| प्रिक्षितव्यभिचारायां क                      | र्त्तव्यनिर्ध       | यः           | •••     | श्च्ह्         | <b>L</b>   |
| भ्ररणागतत्यागे प्रायसि                       | वत्तम्              | •••          | •••     | 888            | <b>२२</b>  |
| शिश्वक्षकचायम्                               | •••                 | •••          | •••     | 8ۥ             | €.         |
| श्रियुचान्द्राययाच्ययम्                      |                     | •••          | ***     | <b>२</b> ८५    | <b>११</b>  |
| भ्रीत क्रम्हल च्रायम्                        | •••                 | •••          | •••     | २१             | १.         |
| श्रूत्रग्रहात् खेहपाचित                      | गदिकं ग्र           | रहीत्वा ग    | दौतींरं | •              |            |
| गत्वा तच                                     | तङ्क्रीजन           | रोषामा       | वः      | <b>३</b> २8    | १७         |
| श्रूद्रसेवाप्राय <del>श्वित्त</del> म्       | ••• ,               | •••          |         | 880            | १५         |
| श्रृहस्य प्रायस्त्रिते जपह                   | होमाचम              | ावः          | •••     | 8€8            | . 8        |
| श्रृद्रस्य श्रुट्काझादिभोज                   | नाभ्य <b>नु</b> ज्ञ | π            | •••     | <b>व्ह</b> प्र | १५         |
| ऋइस्थापि मद्यपाने दो                         | षः                  | •••          |         | <b>पूर</b> ०   | ११         |
| श्रूदाद्वभो गननिषेधः                         | •••                 | •••          | •••     | २७८            | ર્ય        |
| श्र्वाझस्य गर्हितता                          | •••                 | • • •        | •••     | <b>३०</b> ९    | १₹         |
| श्रुद्रार्थे श्रोमनिषेधः                     | •••                 | • • •        | •••     | इटर            | <b>१</b> • |
| ऋदेषु भीन्याद्याः                            | •••                 | • • •        | •••     | <b>इ</b> इ७    | <b>u</b>   |
| <b>का</b> द्धभो नगप्रायस्वित्तम्             | •••                 | •••          | . •••   | . इहर          | ₹.         |
| आडे निमन्त्रितस्य कालातिकमे प्रायस्त्रित्तम् |                     |              |         | 8 86           | १€         |
| भोजक्ष चत्यम्                                | •••                 | •••          | ••• .   | <b>८</b> ६६    | ₹8.        |

| विषयः।                                    |              |       | एके।           | पक्षी।     |
|-------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------------|
| स्रीतसार्भकर्मादिकोपे प्रायस्थि           | त्त्र म्     | •••   | 888            | ~          |
| श्वादिदंश्रनप्रायस्वित्तम्                | •••          | •••   | <b>4</b> •     | १०         |
| श्वादिमरयोपच्चत्रभूपादिजलपान              | प्रायस्वित्त | म्    | 682            | ₹          |
| श्वेतलश्रुनादिभन्त्वग्रायस्वित्तम्        | , <b></b>    | •••   | <b>३</b> १६    | 85         |
|                                           |              |       |                |            |
|                                           |              |       |                |            |
| - 1-                                      | स।           |       |                |            |
| सङ्गरीकरणपायस्वित्तम्                     | •••          | •••   | ६०)            | <b>(</b> २ |
| ,, ,,                                     | "            | "     | 8 હર્}         | {२<br>{६   |
| सञ्जरीकरणानि                              | • • •        | •••   | 88             | 8 x        |
| ,, ,,                                     | "            | "     | 886 }          |            |
| सचेतनगर्भवधप्रायस्वित्तम्                 | •••          | •••   | 3,6            | ₽          |
| सिच्चतकर्मस् प्रवदस्य कम्मैयाः प          | खारमञ        | ता    | <i>षू २८</i> ' | •          |
| सधवानां वपने द्याष्ट्रां लक्के प्रच्छेदनग | Ą            |       | <b>२३</b> ४    | ч          |
| सन्यादिकार्थकोपे प्रायस्वित्तम्           | •••          | •••   | 288            | €          |
| समुद्रयानप्रायस्वित्तम्                   | •••          | •••   | 880            | 84         |
| सर्पाचनारागमने प्रायखित्तम्               | •••          | •••   | 885            | E          |
| सर्व्ववतसाधारणाष्ट्रानि                   | •••          | •••   | 8 18 6         | C          |
| सङ्गोजने जातिभेदेन प्रायस्वित्त           | भेदः         | •••   | <b>≨</b> 8 8   | Y.         |
| संस्ताराषुत्रमा द्वभोजनपायस्वित्तम्       | •••          | • • • | ४३४            | 6 8        |
| साधारणरहस्यप्रायस्वितानि                  | •••          | • • • | 8118           | 66         |
| साधारणस्त्रियां गुरुतस्पदीषाभा            | a:           |       | र्€३           | ११         |
| सान्तपनभेदानां सन्त्रणानि                 | •••          | •••   | <b>२</b> ५     | १ छ        |
| सान्तपनलचायाम्                            | •••          | •••   | ३ <b>८</b> ३   | १२         |
| सान्तपनस्य चतुर्विधत्वम्                  | •••          |       | રપૂ            | १२         |
|                                           |              |       |                |            |

| विषयः ।                                          |            |       | एके।         | पङ्गी। |
|--------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------|
| सान्तपनादिप्रत्याद्वायाः                         | •••        |       | eeg          | ٩      |
| सारस्रतस्रागम्                                   | •••        |       | १०६          | १४     |
| सीमन्तोन्नयनादी श्राद्धभोजनप्रा                  | यश्चित्तम् |       | इइप्         | 9      |
| सुतादिविकंयप्रायस्वित्तम्                        | •••        | ***   | 358          | 2      |
| सुरादिलिप्तकांस्यमुद्धिः                         | •••        | •••   | १३२          | 9.9    |
| सुरापस्य मुखगन्धान्नाणप्रायस्वि                  | तम्        | • • • | 38 9         | १०     |
| सुरावानप्रायस्थित्तम्                            | ***        | •••   | 858          | 8      |
| सुवर्णक्तेयप्रायस्थितम्                          | •••        |       | 88           | -      |
| सुखप्नलत्त्राम्                                  | •••        | •••   | <b>इ</b> ६२  | 6      |
| स्तवाज्ञभोजनप्रायस्वित्तम्                       | •••        | •••   | ३२८          | 8      |
| द्धतिकामर्गो विश्रेषः                            | •••        |       | १इ१          | 4      |
| स्यांभ्युरितस्र्यं निर्मु <b>त्रायो जें चा</b> य | म्         | •••   | 688          | 80     |
| स्र्योदियादिकाले प्रयने प्रायस्थि                | त्तम्      | •••   | 880          | ě.     |
| सोम्यचान्द्रायग्रसत्त्रग्रम्                     | •••        | • • • | ₹8€          | 4      |
| सौन्यक्षक्रवच्यम्                                | •••        | • • • | 8 ई ई        | 9€     |
| न्त्रीयक्तर्मविपाकः                              | •••        | •••   | 428          | १२     |
| स्त्रीयां पत्यनुज्ञया व्रताचरयाम्                |            |       | - <b>3</b> 8 | 2 41   |
| स्त्रीयां पुनरदाष्ट्रस्य युगान्तर्राव            | षयत्वम्    | •••   | 88           | १६     |
| स्त्रीयां पुनसहान्तः                             | •••        | •••   | 88           | १२     |
| स्त्रीयां प्रायस्वित्तवते विश्रेषः               | •••        | •••   | २३४          | 88     |
| स्त्रीयभिचारे पत्यः प्रायस्वित्तम्               | ***        | •••   | eg           | B      |
| रत्याद्यष्क्रिष्टमानप्रायश्वित्तरम्              | •••        | •••   | 385          | १इ     |
| खानकाले केग्रधूननादिनिषेधः                       | ***        | ***   | इ०इ          | ્ર્    |
| व्यागनिमित्तानि                                  | ***        | ***   | इं°€         | 88     |

| विषयः।                                  |          |     | एष्ठे ।      | पङ्की |
|-----------------------------------------|----------|-----|--------------|-------|
| खर्णे स्त्रेयप्रायस्वित्तम्             | •••      |     | <b>८</b> ६ म | ~     |
| <b>खग्रकृत्रिरीच्चग्रप्रायस्वित्तम्</b> | •••      | ••• | 88 €         | ٤     |
|                                         |          |     |              |       |
|                                         |          |     |              |       |
|                                         | <b>E</b> |     |              |       |
| चन्तृभेदेन प्रायखित्तभेदः               | •••      | ••• | <i>ે</i> ર્લ | 8     |
| हिंसाविशोधात योगिविशोधः                 | •••      | ••• | પૂ • સ્      | ~     |

## पराग्ररमाधवोखिखितप्रवक्तृणामकारादिकमेख प्रजापनपत्रम्।

(प्रायिच तत्ताण्डस)

आ।

षाघर्विणिक १६६। २॥

The state of the s

the state of the same of the same of the contrast

बहुच ३६२।१८॥

सामग्र वा च्छन्दोग १०८। १॥ ३२५। ०॥ १६२। ८॥

### पराश्ररमाधवो लिखितस्मर्तृगामकारादिकमेण प्रजापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

小とのその人は

#### 20

विच २१।१८॥ ३१।३॥ १२५।३,१३,१८॥ १३०।५॥ १३९। २०॥१८५।२०॥ ४५८।५॥

### त्रा।

### TI

उपमन्यु २६२।२०॥

उपाना २०।९८॥ ८८॥ ८०॥ ८॥ ५२।०॥ ६०।१८॥ ०५। २॥ ९३०। २०॥ ९३५। ६॥ १८०। ५॥ १८८। ८, १८॥ २५८।१॥ २००। २॥ २०१। १५॥ २०८।१२॥ १८८। १॥ ११२।१८॥ ३२०।१०॥ ३३८।१९॥ ३६१।८॥ ६८८।१९॥

#### 92 I

म्हाच्यापर्याः २६६ । १, ८ ॥

#### का।

कराव २३। ३॥ २६१ । १०, १८॥ २६० । १२॥ २०४ । ०॥ ३८४ । १९ ॥ ४३० । १२ ॥ ४०० । १०॥

कल्पस्चकार ४०।०॥

काश्चम वा काश्चम ६८। १२॥ ६८। ८॥ ०१। ८॥ ०२। २॥ १२२। ७॥ १३६। १३॥ १३६। १८॥ २८८। १२॥ ३८८। १८॥ ८०४। १८॥ ५००। १६॥ ५११। १०॥

कात्यायन इर। ६॥ १६८। ५४॥ ३६६। १४॥

### ग।

गर्म वर्ग । १ । इट१ | १॥

ग्रिम टं। प्रा१प्रा = ॥ ११ । २०० | १३॥ ०४। = ॥ १०प्र । प्रा
१२० | १०॥ १८प्र | ६॥ २४० । ०॥ २५० | १०॥ २०२ | १९॥
२०४ | १३॥ २०प्र | १०॥ ३२० | १५॥ ३५० | १८॥ ३५८ | १८॥ १६० |
१५॥ ४१३ | २०॥ ४८० | १०॥ ४६२ | ३॥ ४६५ | १८॥ ४६० |
०॥ ५१ = | १५॥

### 可!

धावन २९ । १३ ॥ ६२ । ९ ॥ ६६ । १२ ॥ १८८ । ३ ॥

### ह्य ।

क्षामलेख १५३ : १५ ॥ ३०६ । २ ॥ ८०८ । = ॥

भागुकार्य २३। सा ४६। २ ॥ १८६। ८॥ २६२ । १५ ॥ ३१३ । १२ ॥ १९०। २२ ॥ १२६ । १८॥ १३०।१०॥

जावाल रदी ४॥४६ँ६ । २०॥४०३।१८॥

जावालि ७०।७, १६॥ १५३।१॥ १८६। ५॥ २६२।१५॥ २०५। ६॥ ३६५।१५॥ ३२८।१, १८॥ ६६०।४॥

### 3 1

रच इहेर । १० ॥ ८०४ । २०॥ रीर्घतमा २६३ । ३॥

ध।

धीम्य ३३५।९॥

न।

नार्ड व्ह्मार्ड । व्ह्री ११ । ४२ । ४२ । ४० ॥

पुलब्स पूर्व १००॥ ३०६ : १६॥

चें दीनिस् १६ । ८॥ ४५ । १३॥ ६६ । ६॥ १३० । ०॥ १३५ । १॥ १८६ । १॥ १८० । १॥ १८६ । ६॥ १८० । ०॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १८० । १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० । १॥ १८० ।

प्रचिताः उट | २२ ॥ ११५ । १६ ॥ १८५ | १० ॥ १८० | १८ ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १६० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १

### ब ।

बहत्संवर्त २००। १५॥

ब्ह्र्यम २८८। १५॥ ३१४। १३॥ ३१८। १८॥ ३३४। १, ६॥ ब्ह्र्याच्वरकाम ४१०। १५॥

रहिष्ण २२३।१८ । ४६०।१२॥ ४५६।१४॥ रहनमनु २५०।१२॥

बहस्पति ६। २॥ २२। ८॥ १८। १०॥ २३। १०॥ २८। ०॥ ८६०। २२०। ०॥ १६८। २०॥ १६८। १०॥ १६०। १८॥ १६०। १८॥ १६०। १८॥ १८०। ६, १६॥ १८०। १८॥ १८०। १८॥ ३०८। ४॥ १८०। १८॥ ३०८। ४॥ १८०। १८॥ १२३। २॥ ४८३। १८॥

वसगर्भ ७८।१५॥

#### 41

सरदाज इरेश । ४ ॥ इर्था ॥ इर्थ । ४६ ॥ अर्द । ७ ॥

### म।

मध्यमाङ्गिरा ४०४। ८॥४०६। १८॥

१३॥ १८२ । ११ ॥ ५२ । ८॥ ५१० । १८॥ ५११ । १३॥ भार्त्र । १४ ॥ १२५ । ०॥ ३२८ । ८॥ ४४५ । १२॥ ५६६ । १॥

### य।

यस २०१३॥२१।२०॥ २५। १८॥ ४१।३॥६८।१६॥०५।१०॥
०० । ४,०॥१११।१०॥११८।१०,१६॥१२०।१८॥१३५।
३॥१४३।११॥१४॥८॥१८०।६॥१८३।११॥१८॥।०॥
२४२।८॥ २४५।१०॥ २४०।५॥ २४८।८॥ २५।०॥
२४२।४॥ २५५।८॥ २६८।१२॥ २०१।४॥ ३४८।१०॥
३५८।४॥ ३५४।६॥ ३६८।१०॥ ३८।१॥ ३८।१८॥
३५५।१२॥ ३५८।१०॥ ३८।१२॥ ३८।१८॥
३८०।५॥ ४००।१८॥ ४०३।१३,१६,१८॥ ३८।१६॥
१८०।५॥ ४००।१८॥ ४०३।१३,१६,१८॥ ४८।१६॥
११,१८॥ ४५।१०॥ ४५६।१३,१०॥ ४५०।१०॥ ४५०।

यसदिव वा जसदिव १०६।१६॥ ४८०। ३॥ याज्ञ बल्लाम । राई: धार्दारम् । २२। ४, १० ॥ २५। १८॥ २०। ८॥ २६। ६॥ १८। ८, १२॥ २६। ६॥ २०। ८॥ ३८। ६॥ ७<mark>०। ४ ६ ॥ मह। में ॥ महे</mark>। ४८॥ ई२। ४८॥ ई८। ई। इस ॥ २ ६८ । १८ ॥ ७८ । ३ ॥ ७६ । २, १७ ॥ ७० । ७ ॥ ८० । १८ ॥ ८७ । ह ॥ दम् । ६म ॥ ६८ ॥ १८ । ६४, ६म ॥ ६६म । ६ ॥ ४३० । ६८ ॥ ४३६। 0 || 285 | 5 || 588 | 55 || 580 | 5 || 585 | 7 || 570 | 541 १४८। ६॥ ४८८। १६॥ २२०। ०॥ २५१ । १०॥ २५५। १२॥ रुपुछ । र । रुपुर । ह ॥ रुद्० । १० ॥ रुद्ध । १६ ॥ रुट्र । १७ ॥ रूट्या ह, र॰ । रूट्हा ० ॥ रूट० । ८ ॥ र०६ । ६ ॥ र०० । पू ॥ वर्षे। १६ ॥ वर्षः १६ ॥ वर्षः । ६ ॥ वर्षः । १८ ॥ वर्षः । १९, ४८ ॥ ब्रुट । ४६ ॥ ब्रुट्स । ४२ ॥ व्रुट । ७० ॥ व्रुट्स । ४२ ॥ व्रुट्स १५ । इर्ट । २० ॥ इट१ । ११ ॥ इट१ । ५ ॥ इट । १४ ॥ इटट । त । ८०त । ६० ॥ ८०६ । ८ ॥ ८०८ । ६० ॥ ८०६ । ६ ॥ ८०४ । १८ ॥ ७१ व । ११ ॥ ७१८ । १७ ॥ ७२१ । १, ८॥ ४२२ । ७ ॥ ४२३ । ४३ ॥ ८२ में । ८ । ८३० । ८ ॥ ८३ में । ८ ॥ ८३ दें । ४ ॥ ८३ **८ । ४० ॥** ८८२ । रम ॥ १८६ । ७ ॥ ४५० । १, १६ ॥ ४५५ । १८ ॥ १५६ । २०॥ ४५=। ३, ८, २१॥ ४५६। ८॥ १६०। १२॥ १६३। १३, ४९॥ ३६४।४०॥ ३६६ । ४६॥ ३६०। ७॥ ३८६ । ०॥ *६८०*। 8 11 8 ह ब्रिंग १० 11 मेर्ड १ र ८ ॥

### ल।

लिखित ३०५ । ६॥ जीगाच्चिवालोकाच्चि ८०। १५, २१॥ ११०। २१॥ २६१२। इ०॥

### व।

 2
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 6
 7
 6
 7
 6
 7
 7
 7
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 8
 7
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8

सद्भग्नाम् रद्दं । १८॥ इ८१ । १९॥ इदं । १८॥ इदं । १८॥ ४८० । भू ॥ ४२६ । ८॥

रहमचेताः १८८।८॥
रहमीधायन ५२२।८॥
रहमनु २८५।१५॥
रहविष्यु ५।१२॥१२३।१२॥१२४।८॥
रहिष्यु १२४।५॥

रुद्रप्रातातम ३१५।२॥ ४४४।४॥ ४४८ । १९॥ रुद्रहारीत ४३०।१५॥

खात्र २०।०॥ इद्। १८॥ २०। २०॥ १८६्। ११ ॥ २६१। २॥ २६३॥ ११ ॥ २६॥ ८॥ २६०। १०॥ १११।१५॥ १२६। १८॥ १८६। ७॥

वाद्रपाद ४६।१८॥

### श्रा।

प्रश्विति इर । ४, १३ ॥ ४१ । ०॥ ४५ । १८ ॥ ६६ । १८ ॥ २०२ ।
११ ॥ १८६ । १९ ॥ २५६ । २६ ॥ ३०८ । १९ ॥ ३२० । २ ॥ ३२९ ।
११ ॥ १५६ । १ ॥ ३६० । १८ ॥ ३०८ । १५ ॥ ४५६ । १ ॥ ५०० | १ ॥
५१ । ६ ॥ ५६ । १ ॥ ३६० । १३ ॥ ५२ । १ ॥ ५२ । १ ॥

स्रातातम १२। १। १६। १०॥ ०१। १८॥ ०८। १८॥ ०८। १८॥ १०२। ०॥ ११०। ४॥ १११। ८, २०॥ १२५। १६॥ १३३। ४॥ १३४। २०॥ १४४। २॥ १४६। १॥ १५५। ३॥ २००। २१॥ २०२। ५, १०॥ २८६। ११॥ ३१५। ४॥ ३१८। ११॥ ३६८। १॥ ३८८। ५, ०॥ ३५२। १३॥ ३५३। १॥ ३६१। १॥ ३६८। १॥ ३८८। १०॥ ४२०। २॥ ४८४। १॥ ४५०। १४॥

पाग्डिल्य ४३०। ६, २०॥

प्रीनका ५३०। १९॥

#### स।

समन्त 88 | ६ ॥ ७१ | १ ॥ ८२ | १ ०॥ १ ८४ | ३ ॥ १८० | १२ ॥ २ छ ८ ॥ २ ०० । ११ ॥ २ ६६ | १ ॥ २ ०२ | १५ ॥ २०३ | ११ ॥ ३०४ । १२ , १० ॥ ६०३ । ३ ॥ ३०२ | १२ ,१० ॥ ६०३ । ३ ॥ ३०२ | १२ ,१० ॥ ६०३ । ६ ॥

### ह।

## पराश्रमाधवोश्चिखितपौराणिकानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपनम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

ショッチのん

प।

यौराधिक ४३५।२३॥

### पराशरमाधवो सिखितदार्शनिकानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

きる米の本

र्द्र ।

**ईश्व**रादी ८ । १० ॥

त।

सार्किक ७। 💵

न।

न्यायविदः ४८१।१३॥

प।

पतञ्जलि ४८०।१२॥ प्राभाकार ७।१०॥

भ।

भाट्ट १ ८॥

म।

मीमांसक ७। ८।

व।

बादरायमा ३६३।१०॥ ५२६। ८॥

# पराश्ररमाधवो स्त्रिखितस्मृतिनिवन्धकर्त्वृणामका-रादिकमेख प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)



ख

व्यपरार्क १८। इ॥

# पराश्ररमाधनो स्त्रिखितवैयाकरणानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

( प्रायश्चित्तकाख्य)

\*>>>\*

ਬ

वररुचि ३५२।१०॥

### पराशरमाधवोत्तिखितप्रवचनानामका-रादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

でいるのか

श्रा।

ष्यायर्जेग ८८।१६॥

त।

तैतिरीयबाद्धण १७१।२०॥३५०।१८॥३८८।१,५॥ तैतिरीयकप्राखा ५३१।५॥

प।

पवमानस्ता १०३। १८॥

म।

मन्त १०३। ४॥

व।

वाजसनेयिब्राह्मण ३८८। ५॥

स।

सामविधान १०४। १॥

# पराश्वरमाधवोि सिंखतानामनुक्तप्रवचनानां श्रुतीनामकारादिक्रमेण प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस)

なる。

#### श्रा।

स्ति १०। ०॥ इष। १८॥ ४६। २, ५ ॥ ८८। १६॥ १०३। १, १२, १६॥ १०६। १३॥ १५८। ११॥ २८२। ०॥ १५२। २॥ १५०। १४॥ ४९८। ०॥

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

### पराशरमाधवोच्चिखितस्मृतिश्रन्थानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस)

♦

92 I

ऋग्विधान पूर्ट। २॥

#### 81

चतुर्विद्यतिमत रहा १८॥ ३५ । २॥ ८८॥ १॥ ०३ । ८॥ ८३ । १०॥ ८६ । १॥ ११५ । ११ ॥ ११५ । ११ ॥ १६० । ०॥ १६८ । ११ ॥ १०१ । ११ ॥ १०५ । ११ ॥ १०५ । ११ ॥ १०५ । ११ ॥ १०५ । ११ ॥ १०५ । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । ११ ॥ १८० । १२० । १२० । ११ ॥ १८० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२० । १२

HI

भरदानाटचा ४२६।१०॥

( 88 )

व ।

विष्णुस्यति ९५६।१६॥

ष।

मट्चिंग्रक्तत १८१। ८॥ २०८। १३॥ २८१। ८॥ ६१५। ८॥ ६३०। ११॥ ८००। १२॥ ८१५। ८॥ ८३०। ११॥ ८३१। १॥ ८८२। €॥

षड्विंग्रन्मत २६८।१५॥

# पराश्ररमाधवोस्निखितानामनिर्दिष्टसार्नृकानां स्मृतीनां प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

\*\*\*

### पराश्ररमाधवोश्चिखितानां पुराणानामकारादि-क्रमेण प्रज्ञापनपत्रम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डस्य)

A I

खिपप्राण ४६०। २१॥

श्रा।

चादिपुराण ४४।१०॥१३६।१६॥

雨

क्रुक्तिगुरासा == । १० ॥ ३१८ । १३ ॥ ३६४ । ८ ॥ ३६६ । ६, १० ॥ ३०० ॥ १०, १= ॥ ३०२ । १० ॥ ४५४ । ११ ॥ ४५४ । १२ ॥

ग।

गवनप्राण १६४। ६॥ १६८। १६॥

न।

निन्दपुराया ५०२।१५॥ नारदीयपुराया, नारदीय वा नारदपुराया २८।१६॥ ३०।१७॥ ८८। ५॥ ४८५।१५॥ ५२०।१२॥

प।

पद्मपुराया ४८८।१३॥५०१।१२॥५२१।५॥ प्रभासख्यः ४८०।१५॥

खा

ब्रह्मपुराया बा ब्राह्म १६ । धुर ॥ १६ । २२ ॥ १६६ । २२ ॥ २६० । धू ॥ ३६१ । १६ ॥ ३८३ । ७ ॥ ४८३ । २॥ ४८३ । ८॥ ४८६ । १॥ ४८३ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५॥ ४८४ । ५८४ । १८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ । १८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४८४ ॥ ४

ब्रह्मा इंग्राय इंग्रह्म १६॥

भ।

भविद्यत्पुराय १०८। ८॥ भविद्योत्तर ४८४। ३॥

म।

भार्कगडियपुराया १३८। १॥ ५०२। २॥ ५०६। २॥ ५१२। ३॥ ५१८। १८॥

ल।

लिङ्गपुराम ३००। १२॥

### व।

वशास्य प्राम ५२०।१८॥ वामनप्राम ४८२।१८॥ वायपुराम ५०८।५॥५१६।८॥ विष्णुप्राम १०।१०॥४८३।१२॥

### स ।

खान्दपुराया ८।२ ॥ ५२८ । १३ ॥
खान्दचमत्नारखग्छ ४८० । १८ ॥
खान्दनागरखग्छ ४८० । १॥
खान्दनेवाखग्छ ४८२ । १॥ ४८८ । १॥ ५१९ । ०॥ ५२८ ४. १२ ॥

# पराश्ररमाधवोि सिखितानामनिर्दिष्टपुराणनामां पुराणवाकानां प्रज्ञापनपचम्।

(प्रायसित्तकाण्डस)



प।

प्राय इरार्॥ प्रध्रार॥

# पराशरमाधवोि सिखितानां सृतिपुराणातिरिक्तानां धर्माग्रन्थानामकारादिकमेण प्रजापनप्रम्।

(प्रायश्चित्तकाण्डख)

\*\*\*

या।

खान्त्रमेधिक ४४५। ८॥

उ।

उपपुराया भू२०। ३॥ उमामाहेश्वरसंवाद ४८१। १६॥ ४८५। ८॥ ४८६। १०॥ ५०१। ५॥ ५०८। २०॥ ५१६। १४॥

म।

महाभारत था = ॥ हर | ६ ॥ ह६ | १६ ॥ ८ । ७॥ ४०६ | ९० ॥ थ्र = । १८ ॥

व।

वायुसंहिता ४६५। ३॥ विद्याधनमेनिर ४८२। १६॥ ४८३। १६॥ ४८८। ५॥ ५०६। १२॥ ५१५। १२॥ ५२१। ६॥ ५२८। १२॥

श्रा।

भित्रधम्मिर ८८२ । १६ ॥ १८८ । १८ ॥ ५०४ । १ ॥ ५०४ । ८ ॥ ५०६ । १७ ॥ ५११ । ६ ॥

## पराशरमाधवोश्चिखितानां दर्शनयन्यानामका-रादिक्रमेण प्रजापनपचम्।

( प्रायं चित्तकाण्डच )

31

जैमिनिसूच ३५२। ८॥

व।

वैयासिकन्यायसूच वा वैयासिकसूच वा व्याससूच १५६ । १॥ १२५ । १॥ १४ । ८॥

### पराश्ररमाधवोश्चिखितानां स्मृतिनिबन्धानामका-रादिक्रमेख प्रजापनपचम्।

(प्रायस्थित्तकाण्डस)

R

स्त्रुत्वर्थसार १९०। १॥



### पराश्ररमाधवो सिखितानां व्याकरणग्रन्यानामका-रादिकमेण प्रज्ञापनपचम्।

(प्रांयश्वित्तकाण्डस्य)

व।

वार्तिक ३५२।१०॥

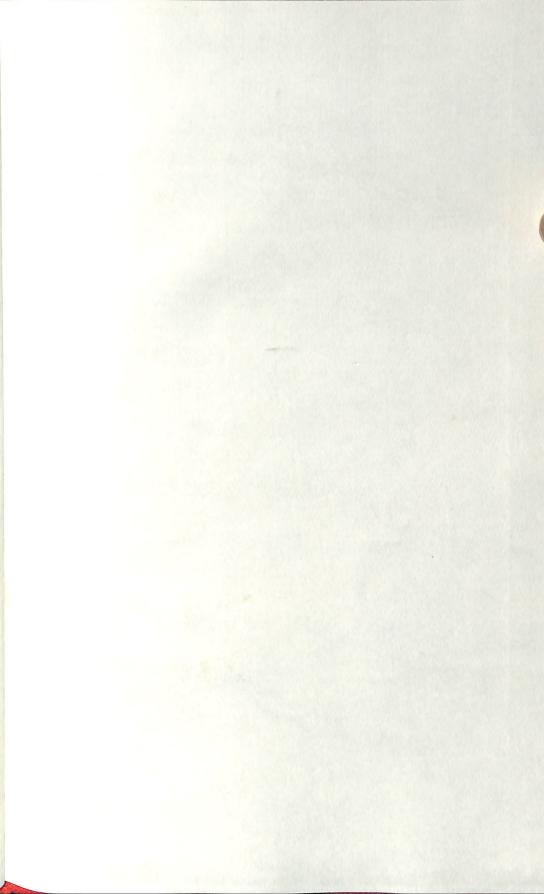





### **ORIENTAL BOOK CENTRE**

5824,Near Shiv Mandir, New Chandrawal, Jawahar Nagar, Delhi-110007

Phone: 91-11-23851294, 55195809 E-mail: newbbc@indiatimes.com



Rs. 3000.00 (Set in 3 Vols)